## KASHI SANSKRIT SERIES 168

## VĀLMĪKI-RĀMĀYANA KOSHA

( Descriptive Index to the Names and Subjects of Rāmāvana )

Β¥

RAMKUMAR RAI

### THE

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE
Post Box 8, Varanası-1 (India) Phone: 3145-

1965



### श्रीलश्रीजम्मू-करमीरराज्याधिपति

### महामहिम श्रीकर्णसिंह जी सदरेरियासत



षरमीरदेशाधिप वर्णमिह रणीपमोदार समर्पेवऽहम्। पालमीरिरामायणभावराधि निर्माय ते रामचुमाररायः॥ पारभैभर्गपीस्य ममुझ्यन्ते गहि रादस्य परिलक्षेवऽतः। सरस्यतीभूपतिना रार्यतर् धाष्ट्रं मदीचे ननु मर्पणीयम्॥

### प्राक्कथनम्

सस्कृतवाड्ययस्य विस्तरः, तस्य च विविधानामद्वानामुपाद्वानां च स्वकृषं वैशिष्टवम् (अस्य वैशिष्टयस्य क्रिष्टता च क्षेत्रला मत्त्रते । तथा प्रायशः अन्यानां केवलं मृत्रत्वरीत्, यतो भारत्या नानाविषेषु चेतेषु तदनुसन्यानकर्त्तारः संस्कृतभाषातोऽपि परिचिता भवेयुरित न्तु न, प्रविधकाितन्यस्य निवारणार्थेन् एकतो चत्र मृत्रवन्यानां हिन्दीभाषानुवादस्यावस्यक्राऽस्ति, तत्रैत्र परतः अमुरावस्थानामिविधानां व्याख्यास्यक्रशेशानामिष, यत्र कस्यचन अन्यविशेषस्य निविलक्षामान्याः सार्राशस्त्रया पूर्णसन्दर्भसंकेतोऽपि सम्पणकर्यो भवेत ।

ईहरााः केशा न केवलं नेषां छते एव उपयोगिनः सन्ति, येपां सस्कृतसम्बन्धिभाषातानं नास्ति, अपि तु, तानपि निर्ध्वकश्रमतो दूरीकृत्व लामान्वितान् धुर्यन्ति, ये संस्कृतभाषातः पूर्णरूपेण परिचिताः सन्ति । अतोऽस्या दिशि किद्धित् कार्यं कर्त्तुकामेन मया 'महाभारव-कोशस्य' निर्माणकार्यं प्रारुव्यत्, तस्य च श्रथमो भागः पाठकानां सेवार्षं पुरैष प्रस्तुय समुपस्थापितोऽपि। यदाऽट कार्यं हुर्गन्नास तदाऽय विचारोऽपि मनिस प्रादुर्भृत , यद्, वाल्मोिक्तामायणमन्तरेण निर्मिश्चयस्य महाकाव्यसाहित्यस्य कार्यं पूर्णं स्वाद् अनेनेनेनेहेरवेन सहैय प्रस्तुतस्यास्य कोशस्यापि यत् निर्मोणवार्यं हुर्गमास्य, तदेवाधुना सुसम्पन्न भूत्या प्रसन्त वर्ष्तते । यदाच्याभ्यामुभभ्या वोशाभ्यामकस्या न्यूनताया परिमार्जना परिपूर्णं जाता, सम्भवतोऽत मद्दल्पहता-जन्यासुन्य किं या न्यूनता भवितुमहें हु, तथापि अधुनाऽपि एक महस्वपूर्णं चेत्र, पुराणसाहित्यमपि बहुरात असस्प्रप्टमेव वर्षते । अत परमह समेपामप्टादरापुराणानामपि ईहान्यभन्नोतिनांणकार्यं सम्पादये-यम् यत् शीव्रमेव सुसम्पन्नम सद् भवता पुर ससुपस्थापित स्यात् ।

वाल्मीकिरामायणस्य कोशनिर्माणे महाभारतापेक्ष्या एक विशेषत काठिन्य वर्तते यत् सम्पूर्णोऽय मन्थ भगवत श्रीरामचन्द्रस्येति रूत्तेन सह सम्बद्धोऽस्ति, अपि च यान्यप्यन्यानि पात्राण्यत्र सन्ति, तानि सर्वाणि श्रीरामस्य कियाकलापस्य पूरकाणि तथा सहायक्मात्राण्येव सन्ति । फलस्यरूपेण श्रीरामस्य नाम श्रन्थेऽस्मिन् प्रायश सर्वत्र विद्यते । तदन लच्मणोऽपि ऐहिकलीलाया प्राय सर्देव श्रीरामस्य सहचारिरूपेण दृश्यते । श्रीरामो यत्रैव याति, यथा, विश्वामित्रेण सह किं वा वने, तत्रैव लदमणश्रद्धायासप्टरास्तत्सहचर एव । अत श्रीरामलदमण योर्नाम्नोरावृत्ते पूर्णनिर्देश , यत्र भाय सपूर्णमन्थोद्धतितुल्य स्यात् , तत्रैव तत कश्चन लाभो नासीत् एतदर्थमेव मया अनयोर्द्वयोगीस्रो रन्तर्गता, तत्सबद्धा मुख्य मुख्या घटना एव गृहीता, अपि च, यत्र च कश्चन सर्ग केनचन एकेन द्वाभ्या वा पूर्णत सबद्धो वर्त्तते तत्र पूर्णसर्गस्य साराश निर्दिश्य तत्सख्याया समुद्धेतः छत , एव रीत्या सीताऽपि विवाहादारभ्य रावणहारा अपहतिपर्यन्त सदैव श्रीरामेण सह वर्चमाना विद्यते । अत अस्या नाम्रोऽन्तर्गता अध्येव तस्तर्गाणां सर्गोशानां वा सारांशप्रदानपुरःसरं तस्संख्याथा अपि
निर्देशः कृतोऽत्र । एवंविधायाः प्रणालया आश्रयप्रदुणमेतदर्थमप्यायर्थकमासीत्। यत्, अनेके सर्गाः प्रायशः पूर्णत एतःसंबद्धायाः
कर्म्याक्षमेकस्या घटनाया उद्धिसं कुर्मन्ति, यथा—सीताया अपहरणानन्तरं बहुपु सर्गेषु तत्कृते श्रीरामविलापवर्णनं वर्तते । एवंविचेषु
सर्गेषु अन्यानि यानि नामानि प्रसङ्गद्यातः समागतानि, तेषां तु
तदन्तर्गतश्लोकानुसारेण उद्धेदाः सन्दर्भसंकेतक्ष प्रवृत्ती, किन्तु श्रीरामस्य
अन्तर्गतः केवलं तद्विलापस्येवोद्धेदाः कृतः, लद्मणस्य सीतायाक्ष्
कृतेऽपि अस्या एव पद्धस्य अनुसर्ग कृतम्।

प्रस्तुतस्य कोशस्य कृते गुरुयस्त्पेण 'चौखन्याविद्याभवन-गाराणसी' संबद्ध संस्करणमाधारीकृतमस्ति, यद्यपि, 'गीताप्रेस' संबद्धं मंस्करण-मपि पुर: स्थापितमस्ति । यत्रोभयोः संस्करणयोः परस्परं वैभिन्न्यं यत्ते, अथया यदि कश्चन श्लोकः केवलं 'गीताप्रेस' संबद्धे संस्करणे एव उक्लिग्नितो वर्त्तते, तत्र सदस्तसोरण निर्देशः कृतो विद्यते ।

कोशस्य मूलविषयसमाध्यनन्तरं परिशिष्टत्रयमि दत्तम्, यत्र क्रमशः वाल्मीकिरामायणे समुल्लिखितानां पशुनां पश्चिणां च, तरूणां वीरुभाद्यः,श्रुक्षाणां शखाणाद्य नामानि तथा तेषामेकैकशः सन्दर्भाणां सकेता अपि प्रदत्ताः सन्ति ।

भन्ये सुद्रणसंबन्धिन्यः काश्चन साधारण्यश्रुटितत्यः सन्ति, वासां कृतेऽहं पाठकान् प्रति क्षमां प्राधेषे । प्रत्यस्य शीप्रप्रकाशां तथा सर्वतोभावेन सीन्दर्यट्रणोत्कृष्टतां विधाय प्रस्तुतं कर्तुं 'चीरतन्या संस्ट्रत सीरीज' सन्त्रातकराणः सिन्शेषयन्यगदपात्रतामहीत । अहं यत् किमिष कार्यं कर्तुसाराकम्, तद् अधिकाशतः उक्तसंचालकराणस्य निर्मोधसहयोगस्वैय परिणामः ।

जनमृ-फरमीरराज्यस्य 'सदरे-रियासत' पदयीयारिभिः श्रीमद्विमेहा-राजकर्णसहमहोदयेरमुं प्रन्यं स्वस्मे समर्पितं कर्तुमनुमति प्रदाय मधं

गृहीती भवेव । इति राम् । रामकुमार रायः

यदादरप्रदानं कृतं तरकृतेऽहं तथा मन्धमकाराक उभावप्याजीवनमनु-

## प्राक्कथन

संस्कृत बाड्मय का विस्तार, उसके विविध अङ्गों-उपाङ्गो की अपनी विधिष्टता-क्रिष्टता और दुरूहता इस विधिष्टता का केवल एक पक्ष है,--तथा अधिकाश ग्रन्यों का केवल मुलहप में ही उपलब्ध होना, किसी भी शोधकर्ता का कार्य अत्यन्त जटिल बना देते हैं क्योंकि भारती के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसन्धानकर्त्ता सस्कृत भाषा से भी परिचित हो ऐसी बात नहीं। इस विधिनाई को दूर करने के लिये एक और जहाँ मूलग्रन्यों के हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता है, वही दूसरी ओर, प्रमुख ग्रन्थों के ऐसे व्याख्यात्मक कोशों की भी, जिनमं किसी ग्रन्य विशेष की समस्त सामग्री का साराश तथा पूर्ण सन्दर्भ-सकेत उपलब्ध हो । ऐमे कोश न केवल उन लोगों के लिये ही उपयोगी हैं जिन्हें सस्वत का भाषा-ज्ञान नहीं बरन् उन लोगों को भी अनावश्यक अम से बचाकर लाभा-न्वित करते हैं जो सस्कृत से भली-भौति परिचित हैं। अत इस दिशा में बुछ कार्य करने की दृष्टि से मैंने 'महाभारत कीश' का निर्माण आरम्भ किया और उसका प्रथम भाग पाठको की सेवा में प्रस्तुत भी कर चुका हूँ। जब वह कार्य कर रहा या तभी यह विचार भी मन मे छठा कि बिना 'वाल्मीकिरामायणकोश' के हमारे महाकाव्य साहित्य का कार्य पूर्ण नहीं ही सकता। इसी स्ट्रेश्य से साय ही साथ यह कीश भी बनाता रहा जो अब पूर्ण होकर प्रस्तुन हो रहा है। यद्यपि इन दो कोशों से एक कमी तो पूरी हो रही है — मेरी अल्पन्नताजन्य बृटियों या कमियाँ इनम हो सकती हैं — तयापि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, पुराण-

साहित्य, अभी भी बहुत सीमा तक अहता है। अत अब आगे मैं समस्त अधादस पुराणों के भी इसी प्रकार के कीश बना रहा हूँ जा सीघ्र ही प्रस्तुत होने कर्मेंगे।

वाल्मीकिरामायण के कोश निर्माण में महाभारत की अपक्षा एवं विशेष कठिनाई है। यह सम्पूर्ण प्रन्य भगवानु श्रीराम के आद्योपान्त जीवन से सम्बद्ध है और जो भी अन्य पात्र इसमें हैं वे सब श्रीराम के क्रिया-कलापो के पूरक तथा सहायकमात्र हैं। फलस्वरूप श्रीराम का नाम ग्रन्थ में प्राय सर्वत्र है। इनके बाद लक्ष्मण भी जन्म के बाद से प्राय सदैव श्रीराम के साथ ही रहते हैं। श्रीराम जहाँ भी जाते है, जैसे विद्याभित्र के साथ या वन मे. लक्ष्मण छाया की भौति उनके साथ हैं। अत श्रीराम और लक्ष्मण के नामो की आवृति का पर्ण निर्देश जहाँ प्राय सम्पूर्ण ग्रन्थ की उदत करने के समान होता, वही इससे कोई लाभ भी नहीं था। इसीलिये मैंने इन दोनो नामो के अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध मक्ष्य मुख्य घटनाओं को ही लिया है और जहाँ कोई सर्गकिसी एक यादीना से पूर्णत सम्बद्ध है वहाँ पूर्ण सर्ग का साराश देकर उसकी सख्या का उल्लेख कर दिया है। इसी प्रकार सीता भी, विवाह के बाद से रावण दारा अपहल होने तक, सदैव श्रीराम के साथ हैं। अत. इनके नाम के अन्तर्गत इनसे सम्बद्ध प्राय सम्पूर्ण सर्गा या सर्गाशो का साराश देवर उनकी सख्या का निर्देश मिलेगा । इस प्रणाली का बाध्यय लेना इसलिये भी आवश्यव था कि अनेक सर्ग प्राय पूर्णत इनसे सम्बद्ध किसी एक घटना का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिये, सीता का अपहरण हो जाने पर श्रीराम कई सर्गों म उनके लिये विलाप करते है। ऐसे सर्गों में अन्य जो नाम प्रसगवण आ गये हैं उनका तो उनवे अन्तर्गत इलोकानुसार उल्लेख और सन्दर्भ-सकेत दिया गया है , किन्तु श्रीराम के नाम वे अन्तर्गत केवल उनके विराप का उन्लेख करवे सम्पूर्ण सर्ग बाही उल्लेख किया गया है। लदमण और सीना के निय भी इसी पद्धति का अनुसरण विया गया है।

प्रस्तुत को वि जिये पुश्यस्य से चीलम्बा विद्याप्रवन बाराणसी के सस्करण को आधार माना गया है यद्यपि गीताप्रेस-सस्करण भी सामने रक्ता गया है। जहाँ दोनों सस्करणों में प्रिप्तता है अथवा यदि कोई स्लोक केवल 'गीता प्रेस सस्करण में ही है यहाँ तदनुतार निर्देश कर दिया गया है।

कोश के मूल विषय की समाप्ति के पश्चात् तीन परिश्विष्ट भी दिव गये हैं जिनमे कमश बालमीकि रामायण में मिलनेवाले प्यु-पक्षियो पेड-पौधों तथा लख-शस्त्रों के नाम और उनके एक एक सदर्भ-एकेत दिये गये हैं।

ग्रन्थ मे मुद्रण-सम्बन्धी बुछ साधारण अधुद्धियों हैं जिनके लिय मैं पाठको से क्षमा प्रार्थी हूँ।

य 'य के शोध प्रकाशन तथा इसे गेट अप की दृष्टि से उसकृष्ट बनाकर प्रस्तुत करने के लिये चीचस्था सस्कृत सीरीज के साथाजक-गए। द्विसेट, घंपवाद के पात्र हैं। में जो कुछ भी कार्य कर सका हूँ बहु बहुत कुछ इन लोगों के मुक्त सहयोग का ही परिणाम है।

जम्मू और कश्मीर के सदरे रियासत े थ्री महाराज कणसिंह जी ने याच को अपने को समित किये जाने की स्थीइति देकर हमे जो आदर प्रदान किया जयके किये में तथा याच के प्रकाशक जीवन-पथना आभारी रहेंगे।

रामकुमारराय

## विषय-सूची

| •                                               |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| भूमिका                                          |                 |
| वाल्मीकिरामायण कोश                              | s-85.           |
| परिशिष्ट-१ :                                    | 838-3           |
| सालमीकिरामायण में मिलनेवाले पशु-पक्षियों के नाम |                 |
| परिशिष्ट-२ :                                    | ¥?७ <b>-</b> २  |
| बात्मीकिरामायण मे मिलनेवाले पेड-पौधो के नाम     |                 |
| परिशिष्ट-१:                                     | ¥? <b>९-</b> ३१ |
| बाल्मीकिरामावण में विल्लेगले अध्यासको के नाव    |                 |

~c++4...

# वाल्मीकीय रामायगा-कोश

## ( वाल्मीकीय रामायण के नामों त्रौर विषयों की

व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका )



अंग्रुधान ]

[अंद्यमान्

श्रशुधान, एक प्राम का नाम है जिसके निकट गङ्गा को पार करना दुस्तर जानकर भरत प्राप्यट नामक नगर में आ गये (२ ७१,९)।

श्रंद्यमान् , सगर के पीत्र और असमञ्ज के पुत्र का नाम है (१.३८,२२; ७०,३८) । यह अत्यन्न पराकमी, मृदुमापी तथा सर्वप्रिय थे। (१ ३८,२३) । राजा सगर की आज्ञा में यज्ञ-अथ्य की रक्षा का उत्तरवासित्व मुद्द और धनुर्धर महारथी अशुपान् ने स्वीकार किया (१.३%, ६)। "सजा अरह ने अपने पौत्र अशुमान से इस प्रकार वहा : 'तुम सूरवीर, विदान दन रूपने पूर्वजो के समान ही तेजस्वी हो । तुम अपने याचाओं के पर का बन्दरा वरते हुवे उस चीर का पता लगाओं जिसने मेरे यज्ञ-अस्त सा अहरण किया व रह हुन उर्ज है। अपने पिनामह की इस बाजा से अगुमान ने अपने चानाओं हारा हिन्दी है। अपन प्रकार के भाग का अनुसरण किया। वहाँ इन्हें एक होती दिखाई क भारत पराव पर पर १६००० वहाँ विश्व पराव कीर स्थाप १६००० वहाँ जिसकी होते हुए हर पहा । अगुपान् ने उस हाथी से अपने पाचाओं हा रूनहरू ट्या अब्द रह प । अधुन्तर । चुरानेवाले का पता पूदा । हायी का आसीवीद शत कहे क्राह्मण उस् चुरानवाल पा प्राप्त हो उनके बाबा (सगरपुत्र) एत के हैंर हुँगे पर्दे हैं। स्थान पर १४ । इन्होंने अपने यत-अवव वो भी समीत ही तिसर करें हैं हैं है के कि इत्होत भारत पता पता पता के जल से असे करते हा के किया और परामत १ अपने यत-प्रदेव को लेकर यत पूर्व करते हैं कि किन्सू कार के वात कोट त्राचे (१४१) ।" 'पुरस्थात्रः, (१४१, १८ व्हर्टस्यः, (१. ४६, ६५) । "वासी हैं पर १८ ४८, २१) । "वासी हैं पर १८ ४८, २५ वायवात् महत्ताः । १९ विशेषात् को राजा सन्ता कृति । १९ १०० १०० १०० । ते वरम पर्यासा अगुपात् को राजा सन्ता कृति अग्र प्रकृति स्व

हुये। इनके पुत्र का नाम दिलीप था। अनुमान अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर रमणीम हिमनत पर्वत-शिक्षर पर चले गये, और वहाँ बतीस सहल वर्षों तक कठिन तमस्या की (१ ४२, १—४)। '' 'सुप्तानिक:, (१ ४२, १)।, प्रापोमनः', (१ ४२, ४)। 'तपोमनः', (१ ४४, ४)। 'तपोमनः', (१ ४४, ४)। 'राविला गुणवता महिषसमेतेजसा। मतुन्यद्रपता चैव क्षत्रधमस्यतेन व॥' (१ ४४, १०)।

श्रव∓पन, एक राक्षस का नाम है जिसने लङ्का मे जाकर रावण को राक्षसपूरी, जनस्थान, के विनाश का समाचार दिया था (३ ३१,१-२)। "रावण ने जब इससे इस प्रकार राक्षसो का विनाश करनेवाले का नाम पूछा तो इसने रावण से अभय की याचना करते हुए राम के शारीरिक बल और पराक्रम का वर्णन किया। अन्त मे राम के वस के एकमान उपाय के रूप मे इसने रावण को सीता का अपहरण करने का परामर्श दिया (३ ३१, ३९ १२-१४ २१ २२)।" "बालिपुत्र अजुद के हाय से वज्रदस्ट की मृत्यु के पत्रचात् रावण न अकम्पन को सेनापति बनाते हुये वहा 'अकम्पन सम्पूर्ण बस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है। उन्हें युद्ध सदा ही प्रिय है, और वे सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। वे राम और लक्ष्मण, तथा महावली मुग्रीय को भी परास्त करते हुये नि सन्देह ही अन्य भयानक वानरोका भी सहार करेंगे। (६ ५५,१-४)।" 'रयमास्याय विपुल तप्तकाश्वन भूषणम् । मेधाभो मेधवर्णदेश मेघस्वनमहास्वन ।', (६ ५५, ७) । 'नहि कम्पयित शक्य सुरैरपि महामुधे । अवन्यनस्ततस्तेपामा-दित्य इव तेजसा ॥', (६ ४४, ९) । 'स सिहोपचितस्कन्ध शार्दूलसमिवकम । तानूत्पातानचिन्त्येव निर्जगाम रणाजिरम् ॥', (६ ५५, १२) । जिस समय गह अन्य राक्षतो के साथ लड्डा से निकला उस समय ऐसा महान् कोलाहल हुआ मानो समुद्र में हलचल मच गई और वानरों की विशाल सेना भी भयभीत ही गई (६ ४४, १३-१४) । इसने वानर सेना का अयकर सहार किया (६ ४४, २८) । यानरो द्वारा अनेक राक्षसो का वध कर दिये जाने पर अकम्पन अपने रय की उन्ही बानरों के बीच ले गया और उन परटूट पड़ा (६ ४६, १-८) । 'रिथना बर ', (६ ४६, ६) । पर्वत ने समान विशालकाय हनुमान् को अपने सम्मूल उपस्थित देखकर क्षकापन उन पर बाणो की वर्षा करने लगा (६ ५६, ११) । जब हुनुमान् ने एक पर्वत उलाड कर उससे अवस्थन पर आक्रमण क्या तब अक्रमन ने अर्थ क्याकार वाणों से उस परंत को विदीर्ण बर दिया (६ ५५,१७ १८)। "अपने पर्वत के विदीण हो जाने पर जब फोय में भर कर हनुमान राक्षसों का सहार करने लगे तब बीर अकम्पन नै उन्हें देला और देह को विदीण कर देनेवाले चौदह पैने बाणों से हनुमान को आहत

अकोप ]

कर दिया । इस प्रकार भाहत हनुमानु ने एक वृक्ष उखाड कर उससे अकम्पन के मस्तक पर प्रहार विया । इस भीयण प्रहार से अर्कम्पन मूमि पर निर पड़ा कोर उसकी मृत्यु हो गई। (६ ४६,२९-३१)।" योऽसी गजस्वन्यगतो महात्मा नवोदिताकॉपमताम्रववत्र. । सबम्पयमागशिरोऽभ्युपैति ह्यकम्पन स्वेनमवेहि राजन् ॥', (६. ५९, १४) । यह सुमालिन् और केतुमती का पुत्र था (७ ४, ३८ ४०) । यह सुमाली और रावण के साथ देवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये भी गया था (७.२७, २८) ।

द्मदिहोष, महाराज दरारथ के एक मन्त्री का नाम है (१.७,३)।

द्यन्, रावण के पुत्र, एक राक्षस का नाम है जिस पर हनुमान् ने लङ्का मे प्रहार रिया था (१. १, ७४)। रावण की आज्ञा से यह हन्मान से युद्ध करने के लिये गया, और अन्त में हनुमान ने इसका वध कर दिया (४, ४७ १-३६) । 'निशम्य राजा समरोद्धतीन्मुख कुमारमक्ष प्रसमैक्षताग्रतः', (५ ४७. १) । 'प्रतापवान्तास्वतवित्रवार्मुव', (५.४७,२)। 'ततोः 'वीर्यवान नैक्टनर्यभ ', (४ ४७, ३) । 'अमरतुरुयविकम.', (४. ४७, ६) । 'हरीक्षणो'. (५ ४७, ८) । 'समाहितात्मा', (५. ४७, १०) । 'आग्रपरावम', (५. ४७. १२) । 'स तस्य बीर सुमुखान् पतित्रणा सुवर्णपुद्धान्सविधानिकोरमान्। समाधिसयोगविमोक्षतत्त्वविष्छरानय त्रीन् विमूष्ट्यंताहयत् ॥', (४.४७, १४)। 'कपिस्तस्तं रणचण्डवित्रमं प्रवृद्धतेजीवलवीर्यसायकम्', (५.४७,१९)। 'बीर्यदर्पित दानजोपमेक्षण.', (५. ४७, २०) । 'तमूत्पन्तं समिद्रवद बली स राहासानां प्रवर प्रतापवान् । रयी रयथेष्ठतर किर्युटर प्रयोगर हीलमिवाः श्मवृष्टिमि ॥, (५ ४७, २२)।

ब्रागस्त्य. एक ऋषि का नाम है जो अपने भाताओं सहित दण्डकारण्य मे निवास बरते थे (१ १, ४२)। बनवास के समय श्रीराम ने इनका दर्शन विया तथा इनके ही बहुते से अने इ दिध्यास्त्र प्राप्त विये (१.१,४३)। महिष बान्मीवि ने दण्डवारण्य में आवर राम द्वारा अगस्त्य वा दर्शन करने की घटना का पूर्वदर्शन कर लिया था (१. ३, १९ . 'दर्शन चाप्यगरायस्य धनुषी ग्रहणं तया"। )। 'सगस्य ने वाय देकर ताटकापनि गुन्द की मार हाला। उसकी महाहो जाने पर साटवा सथा उसके युव मारीव ने अगस्य पर आवस्य क्या किन्तु अगस्य ने दन दोनों को राधम बना दिया। (१ २५,१०-१३)।" "वनवान के टीक पूर्व धीराच ने लक्ष्मण से वहा . 'अगस्तव और विश्वामित्र, दोनो उत्तम श्राह्ममों को बुलाकर उनकी रतनों द्वारा पूजा करों। जिस प्रकार मेप जल की बर्ची से प्रित को तृत करता है, उसी प्रकार तुम इत बाह्यणों को महत्वों गायों, गुवांनुरामो, रजतहम्यों और बहुमूत्व मणियों द्वारा गानुष्ट करो।'

अगस्त्य र

मया नित्य कथा कथयता श्रुतम्।', (३ ११,३०-३१)। 'महर्षेस्तस्य घीमत ', (३ ११,३२)। अगस्त्य ने समस्त छोवो के हित की कामना से मृत्यु-स्वरूप वातापि और इल्वल का वेगपूर्वन दमन करके दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया (३ ११,५३-५४)। "देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध मे शाकरूपधारी महान असुर वातापि का जान-वृक्ष कर भक्षण कर लिया। तदनन्तर 'श्राद्धकमं सम्पत हो गया', ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे कर इल्वल ने अपने भ्राता वानापि का नाम लेकर पुकारा। इस पर उस बाह्मणयाती असुर से बुद्धिमान मुनिशेष्ठ अगस्त्य ने हेंसकर कहा 'जिस जीवभाकरूपधारी तेरे भाता राक्षस को मैंने भक्षण करके पचालिया है वह अब यमलोक मे जा पहुँचा है।' मुनि के वचन को सुनकर इत्वल ने उनका वध करना चाहा, किन्तु उसने ज्योही अगस्त्य पर आक्रमण किया, अगस्त्य ने अपनी अग्नि तुय दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर विया जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। (३ ११,६१–६७)।" इनके आश्रम का वर्णन किया गया है (३ ११,७३-७६ ७९-८० ८६.८९-९३)। इन्होने राक्षसो का यध करके दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया (३११,८१ –८४)। एक बार पवतधेष्ठ विन्ध्य सूर्यका मार्गरोकने के उद्देश्य से बढने लगा या किन्तु महर्षि अगस्त्य के कहने पर नम्न हो गया (३ ११, ६५) । 'पुष्यकर्मा, (३ ११, ८१) । 'अय दीर्घायुपस्तस्य लोके विश्रुतकर्मण । अगस्त्यस्याथम श्रीमान् विनीतमृगसेवित ॥१, (३ ११, ८६) । 'एप लोकाचित साधुहिते नित्य रत सताम् । अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योज-विष्यति ॥, (३ ११,८७)। इनके आश्रम में प्रवेश करके लक्ष्मण ने अगस्त्य के शिष्य से भेंट की और उससे अगस्त्य जी को राम वे आगमन वा सदेश देने के लिये कहा (३१२,१~४)। लक्ष्मण की बात सुनकर उस सिष्य ने महर्पि अनस्त्य को समाचार देने के लिये उनकी अग्निशाला मे प्रवश किया, और दूसरो के लिये दुर्जय, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को राम वे आगमन का समाचार दिया ( ३ १२, ५-९ )। श्रीराम, सीता, नया लक्ष्मण के आगमन का समाचार सुनकर अगस्त्य ने उन लोगो को तत्काल अपने पास लाने के लिये शिष्य को आजा दी (३ १२,९−१२) । श्रीराम, सीता, तथा ल्डमण के आश्रम में प्रवेश करते ही अपने शिष्यो से घिरे हुये मुनिवर अगस्त्य अग्निशाला से बाहर निक्ले ( ३ १२, २१ )। "अगस्त्य मा दर्शन करते ही श्रीराम ने लक्ष्मण से वहां • 'अगस्त्य मुि आश्रम से बाहर निवल रहे हैं। य तपस्या के निधि हैं। इनक विशिष्ट तेज के अधिक्य से ही मुन्दे पना चलता है कि ये अगस्त्य जी ही हैं।"

अगस्य र

( ३. १२, २३ ) ।" इस प्रकार बचन कहने के पश्चात् शीराम ने अगस्त्य के दोनो चरण पकड लिये (३. १२, २४)। "महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल देशर जनका सरकार किया: तदपरान्त कुशल-समाचार पुछकर उनसे बैठने के लिये कहा (३ १२, २६)।" "धर्म के जाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वय बैठे फिर धर्मत श्रीराम हाथ जोड कर आसन पर विराजमान हये। अगस्त्य ने श्रीराम को सम्बोधित करते हथे इस प्रकार कहा ' 'आप सम्पूर्ण लोक के राजा, महारथी, और धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं। आप मेरे प्रिय अतिथि के रूप मे इस आध्यम पर प्रधारे हैं. अनएव आप हम लोगों के माननीय एवं पुजनीय हैं (३, १२, २८-३०)।" इस प्रकार बचन के बाद महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, पुष्प, तथा अन्य उपकरणी से इच्छानुसार श्रीराम का पूजन किया और उन्हें अनेश दिव्यास्त्र अपित किये ( ३.१२,३१-३७ ) । अगस्त्य ने सीता के स्त्रियोचित गुणो तथा पतिपरायणता थीर लक्ष्मण के जातृनिष्ठा की प्रशासा की (३.१३,१-८)। 'महर्षि दीप्तमिवामलम्', (३१३,९)। "धीराम ने मुनि अगस्त्य से पूछा 'अव आप मूझे कोई ऐसा स्थान बताइये जहां सघन बन हो, जल की भी सुविधा हो, तथा जहाँ मैं आश्रम बना कर निवास कर सक्तूं। राम के इस कथन को सुनकर अगस्त्य ने थोडा विचार करने के पश्चात पश्चवटी नामक स्थान पर आश्रम बनाने का परामर्श देते हुए वहाँ तक पहुँचने के मार्ग का विस्तृत वर्णन किया ( ३. १३, ११-२२ ) ।" महावि के ऐसा वहने पर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने जनका सरकार करके जन सन्यवादी महर्षि से पन्यवटी जाने की आज्ञा मौगी, भौर प्रस्थान क्या (३ १३, २३-२४)। 'यथा हवातमगहत्वेन मुनिना भावितारमना', (३.१५,१२)। खर नावध कर देने पर अनेक राजियो तथा महर्षियो सहित अगस्त्य ने भी राम का सत्कार करते हथे कहा: 'पाकशासन, पुरन्दर इन्द्र, शरभक्त मृति के पवित्र आश्रम पर आये थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिये महर्षि ने विशेष उपाप करके आपनी पश्चवटी के इस प्रदेश में पहुँचाया या। आपने हम लोगो ना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर दिया है। अब बडें-बडें ऋषि-मृति दण्डकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्मय होकर धर्म का अनुष्ठान करेंगे।' ( ३ ३०,३४-३७ )।" अगस्त्य द्वारा वानापि के वघ का उल्लेख ( ३. ४३, ४२-४४ )। "दक्षिण दिशा के स्थानी का परिचय देने हुये सुपीत ने बानरों से वहा: 'तुम छोग मलवपर्वन के शिवर पर कैंडे, सूर्य के समान महान तेज से सम्पन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का दर्गन करना और इसके ग्राट उन प्रतप्तवित महारमा से आजा लेकर प्राहों से सेवित महानदी तास्रपणी को पार बरना ।' ( ४. ४१, १५-१६ ) ।" महींप लगरप ने समुद्र के भीतर एक

सुन्दर सुवर्णमय पर्वत की स्थापना की जो महेन्द्र गिरि के नाम से विख्यात है (४४१,२०)। "सुग्रीव ने अगदादि वानरो से कहा 'तुम्हें कुञ्जर नामक पर्वत दिलायी देगा जिसके ऊपर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महाँप अगस्त्य का एक सुन्दर भवन है। अगस्त्य का वह दिश्य भवन सुवर्णमय तथा नार्ना प्रकार के रत्नो से निभूषित है। उसका निस्तार एक योजन तथा रैंचाई दस योजन है।' (४ ४१, ३४-३५)।" 'ताराङ्गदादिसहित प्लवग पवनात्मज', (४ ४४, ५)। 'अगस्त्याचरितामाशा दक्षिणा हरियूथप ', (४ ४५, ६)। "रावण के साथ युद्ध करते हुये जब श्रीराम थके और चिन्तित थे तव अगस्त्य ने उन्हें 'अ दित्व हुदय' नामक स्नोत्र बताया जिसके जब से शबुओ पर विजय प्राप्त हो सकती थी। अगस्त्य ने श्रीराम से कहा कि वे रावण वे साथ युद्ध करने के पूर्व तीन बार इस स्तोत्र का जप करें। (६ १०५, १-२७)।" "श्री राम ने सीता से कहा 'जिस प्रकार तपस्या से भावित अन्त करणवाले महिप अगस्त्य ने दक्षिण दिशा पर विजय प्रति की थी, उसी प्रकार मैंने भी रावण को विजित किया' (६ ११५,१४)।" राक्षसो का सहार करने के पक्षात् जब श्रीराम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया तो अनेक महर्षियो सहित अगस्त्य भी राम का अभिनन्दन करने के लिये अयोध्या आये (७ १,३)। उस समय मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने राम को लपने आगमन की सूचना देने के लिये द्वारपाल को आज्ञादी जिसका द्वारपाल ने पालन क्या (६१,८-९)। राम ने अगस्त्य से इन्द्रजित के जीवन-बसान्त का वर्णन करने का आग्रह किया ( ७ १, २९-३६)। अगस्य ने इन्द्रजित् का वृत्तान्त स्नाना आरम्भ किया (७. २,१)। 'कूम्भयोनिमहातेजा', (७२,१)। 'तन शिर कम्पयित्वा त्रेताप्रिसमविष्रहम्। त्तमगरत्य मुहृह ट्वा स्मयमानोऽस्यभाषत ॥', (७ ४, २) । मुनिवर विश्रवा के पूर्वभी लका में राक्षसों के निवास के सम्बन्ध में श्रीराम ने अगस्य से प्रश्न .. किया (७ ४,१~७)। राम के इस प्रश्न के उत्तर मे अगस्त्य ने लंका मे वसने वाले आरम्भिक राक्षस वरा का वर्णन किया (७ ४,८)। राम के पूछने पर अगस्त्य ने रावण इत्यादि की तपस्या तथा वर-प्राप्ति का वर्णन किया (७ १०, २-४९)। अगस्त्य ने राम से पूर्पणखा तथा रावण आदि तीनी 'म्राताओं के विवाह, और मेघनाद के जन्म वा वर्णन किया (७ १२)। इन्होंने राम से रायण द्वारा दनवाये शयनागार में मुस्मक्ल के सोते, रावण वें अस्याचार, कुवेर द्वारा दून भेजकर रावण को समझाने, तथा कृषित रावण द्वारा उस दुन के वध का वर्णन किया (७ १३)। इन्होंने राम से रावण द्वारा गक्षो पर आक्रमण तथा यक्षी की पराध्य का वर्णन किया (७ १४)। इन्होंने मणिमद तथा बुवेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान के अपहरण

अगस्य ]

का वर्णन किया (७१५)। इन्होंने नन्दीश्वर द्वारा रावण को शाप, भगवान दाकर द्वारा रावण के मान-भग तथा उनसे चन्द्रहास नामक खड्ग की प्राप्ति का वर्णन किया ( ७ १६ ) 1.इन्होंने रावण से तिन्स्तृत ब्रह्मविकन्या चेदवती ने राज्ञ को शाप देकर अग्नि मे प्रवेश करने और दूसरे जन्म मे सीता के रूप मे प्रादुर्भूत होते या वर्णन किया (७ १७)। इन्होंने रावण द्वारा मस्त की पराजय तथा इन्द्र आदि देवताओं द्वारा मयूर आदि पक्षियों को वरदान देने वा वर्णन किया (७ १८)। इन्होने रावण द्वारा अनरण्य के दध सचा उनके द्वारा रावण को शाप देने का वर्णन किया ( ७ १९ )। इन्होंने नारद जी द्वारा रावण का समझाने, उनके बहुने से रावण ने युद्धार्य यमलोक जाने, तथा नारद द्वारा इस युद्ध क सम्बन्ध मे विचार करने का वर्णन किया ( ७ २० )। इन्होने रावण द्वारा समलोक पर आक्रमण तथा समराज के सैनिकों के सहार का वर्णन किया (७ २१)। इन्होंने यमराज और रावण के मुद्ध, यम द्वारा रावण के बध में लिये उठाये कालदण्ड की बह्या के आग्रह पर छौटा नेने तथा विजयी रावण के यमलीय से प्रस्थान भरने का वर्णन किया ( ७ २२ ) । इन्होंने रावण द्वारा निवातक्वचो से भैत्री, बाल्वेयो के वध तथा बरण पत्रों की पराजय का वर्णन शिया। (७ २३)। 'आक्वयमिति रामक्व रुदमणश्चाद्रवीन् तदा । अगस्त्यवचन श्रुत्वा यानरा णक्षसास्तदाः।. (७३०, ५१)।', 'अगस्त्य त्वव्रवीद् राम सत्वमेतच्छ्त च में', (७ ३०, ५३)। "श्रीराम ने मृति श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा 'जब रावण पृथ्वी पर विजय करता हुआ युम रहा या तब क्या यहाँ कोई भी ऐसा बीर नहीं था जो उसे पराजित करता ?' इसके उत्तर में अगस्त्य ने रावण द्वारा महिष्मती-पुरी म जाने और यहाँ के राजा अर्जुन को न पाकर मन्त्रियो-सहित विल्ह्यपिटि के ममीप नमदा में स्नान करते भगवान शित्र की आरायना करने का वर्णन किया। (७३१)। "राम के पूछने पर अगस्त्य ने हनुमानुकी उत्पत्ति, बौनवायस्था म ही उनके मूर्य, राह, और ऐरायन पर आतमण करने, इन्द्र के बदा थ प्रहार से मूस्टित होते, बायु के कोप से ससार के प्राणियों के कष्ट तथा बाद वा प्रसन्न वरन के लिये देवनाओं महित बह्या द्वारा अनके पास जात आदि का वर्णन किया ( ७ ३५ )। "अगस्त्य द्वारा विजिल्ल क्याओं को मृतकर श्रीराम, रूक्ष्मण, बानर तथा राक्षस आदि अग्यन्त विस्मित हुये। तमास्वात् अन्तरम न धीराम म विदा माँगी । श्रीराम न भी अगरम आदि अनियों मे तिरन्तर आने रहने का निरेदन करने हुये उन्हें विदा किया ( ७ १६, ५२-५४ ६० )।" 'ल्डमण के पूछत पर धीराम में महर्षि क्षित्र के शरीर पहल में मानद बंधा का बर्गन करते हुने कहा : 'महामना सित्र और

वरण के तेज से युक्त मुम्म से दो तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुये जो ऋषियों मे श्रेंप्ड थे । सर्वप्रथम उस कूम्भ से महर्षि भगवान् अगस्त्य उत्पन्त हुये और मित्र से यह कहकर कि वे उनके ( मित्र के ) पूत्र नहीं हैं, वहां से अन्यत्र चले गमें।' (७ ५७, ४-५)।" "श्रीराम द्वारा शम्यूक का वध कर दिये जाने पर देवताओं न उनकी प्रशसाकी। तदुपरान्त श्रीराम अगस्त्य मुनिके आश्रम पर गर्मे (७ ७६, १६)।" देवताओं सहित श्रीराम को अपने आश्रम पर आया देखकर अगस्त्य ने उन सबका सत्कार किया (७ ७६, २१ २३ २५) और ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर देते के लिये राम को घन्यवाद दिया (७ ७६, २७)। श्रीराम के यह पूछने पर कि क्षत्रिय ब्राह्मण द्वारा दिये गये दान को कैसे ग्रहण कर सकता है, अगस्त्य ने सत्ययुग की एक कथा का वर्णन किया (७७६, ३६-४५)। "श्रीराम ॥ अगस्त्य द्वारा दिये उस सूर्य के समान दीप्तिमान, दि॰य, विचित्र और उत्तेष आगूपण की ग्रहण करते हुये अगस्त्य से यह जानना चाहा कि उन्होंने ( अगस्त्य ने ) उसे किस प्रकार प्राप्त किया। राम की उत्तर देते हुये अगस्त्यजी ने त्रेतायुग में एक स्वर्गीय पुरुष द्वारा शवभक्षण करने का प्रसग सुनाया।"(७ ७७, १-२०)। राजा व्वेत के दु खद वृत्तान्त ( ७ ७८, १-२५ ) को सुनकर अगस्त्य अत्यन्त द्रवित हुये और उनका दान ग्रहण करके उनके स्वगं का मार्ग प्रशस्त किया (७.७८, २६-२९)। राम के आग्रह पर अगस्त्य ने राजा दण्ड की कथा का वर्णन किया (७ ७९)। 'एतदाख्याच रामाय महर्षि कुम्भसम्भव । अस्यामेवापर वाक्य कथायामुपंच-कमे ॥, (७ ८०, १)। सन्ध्या होने पर अगस्त्य ने श्रीराम से सन्ध्यीपासना करने के लिये कहा (७.८१, २१-२२)। अगस्त्य को 'धमनेत्र' कहा गया है ( ७. ८२,८)। राम के निवेदन करने पर अगस्त्य ने उन्हें विदा होने की अनुमति दी और श्रीराम ने विदा होते हुये सत्यशील महाँप अगस्त को प्रणाम किया (७ ८२, ५-१४)।

श्च्यमस्त्य-आतां का निवासस्यान मृतीश्च के आध्यम स चार योजन दिल्या में स्थित या (३ ११, ३७)। राम ने इनके आध्यम का वर्णन किया (३ ११,४७ ५३)। अमस्याध्यम नी ओर जाते हुए धीराम इत्यादि ने इनके आध्यम पर भी एन रानि व्यतीन नी और दूसरे दिन प्रान नाल इनकी अनुमनि से अमस्याध्यम नी ओर प्रन्यान निया (७ ११,६९-७३)।

ऋतिन — बह्मा वी इच्छा से इन्होंने नील को उत्पन्न किया (११७,१३)। जब बिल ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया तर वे बिल्गू की सेवा म उपस्थित हुमें (१२९,६)। देवताओं के निवेदन करने पर इन्होंने महादेव के तैज को अपने भीतर रेल लिया (१३६,१८)। जब महादेव तपस्या कर रहे थे,

उस समय इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता अपने लिये सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा के समीप गये और उन्हें प्रणाम करके अपना मनोरय कहा (१३७,१-२)। ब्रह्माने कहा कि शंकर के तेज को उमाकी वडी बहन आकाशगगा के गर्भ में स्थापित करके अग्निदेश एक ऐसे पुत्र की जन्म देंगे जो देवताओ का समर्थ सेनापति होगा (१.३७,७) । ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर सम्पूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य पर नियुक्त और उनमें रुद्र के महान् तेज को गंगा में स्थापित करने का निवेदन किया (१ ३७, १०-११: 'हलाशन') । देवताओं को अपनी सहमति देने के पश्चात् अप्ति (पायक) ने गुगा के निकट आकर उनसे गर्म धारण करने के लिये कहा (१.३७, १२)। "अग्नि की बात सुनकर गगा ने दिव्य रूप घारण कर लिया। उस रूप की महिमा को देखकर अग्ति ने गङ्गा वो एवं ओर से उस रद तेज द्वारा अभिधिक्त कर दिया जिमसे गङ्गा के स्रोत उससे परिपुण हो गर्थे (१. ३७, १३-१४)।" तद्रपरान्त गंगा ने तेज को धारण वरने मे अग्नि से अपनी असमर्थता प्रकट की, किन्तु अग्नि के परामर्श से उस गर्भ वो हिमवान पर्वत के पार्व भाग में स्थापित कर दिया (१.३७, १५-१६: 'सर्वदेव हुताशन)। अग्नि सहित समन्त देवताओं ने मिल कर महातेजस्वी स्कन्द का देवसेनापति के पद पर अभिषेक विया (१.३७,३०)। अण्डकोप से रहित होकर इन्द्र अत्यन्त भयभीत हो गये और उसे पुन प्राप्त कराने के लिये उन्होंने अग्नि आदि देवताओं से प्रार्थनाकी (१ ४९,१)। इन्द्र का वचन सनवर मस्तो सहित अपन आदि समस्त देवना पितदेवो के पास गर्वे (१. ४९. ५)। जब विश्वामित्र वसिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने के लिये उद्यत हुये तव अग्नि आदि अत्यन्त भयभीत हो गये (१ ५६,१४)। राम के वनवास-गमन के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने अग्नि का आवाहन किया था (२२५,२४)। जब माण्डकणि ने एक जलाशय मे रहकर वेबल बायू का आहार करते हुये दस सहस्र वर्षों दक तीव्र तपस्या की सो अग्नि बादि समस्त देवता अत्यन्त व्यक्ति हो उठे और उनकी तपस्या मे विष्न उन्हने ने लिये पीच अप्सराओं को भेजा (३ ११, १३-१५)। श्रीराम ने खगस्त्याश्रम मे स्थित अग्नि के मन्दिर को देखा (३ १२,१७)। राम के दून के रूप मे हतुमान् के उपस्थित होने पर तब वितवं करती हुई सीता ने अन्य देवताओ सहित लग्नि को भी नमस्वार किया (५ ३२,१४)। हतुमान् की रक्षा करने के हिये सीना ने अग्निका बाबाहन किया (५.५३,२५-२८)। अग्नि (कृत्यवत्संत) ने त्रयन नामक बानर यूचपति को एक गम्धव-तन्या से उत्पन्न दिया हा (६२७,२०)। सीना की अग्नि-परीक्षा के समय अग्निदेव सीना को गोद मे

( १२ ) [ १. अङ्गद

लेकर जिला से ऊपर उठे और राम को समित्त करते हुये उनकी पित्रता को अमाणित किया, जिसके पत्रवात राम ने सिता की सहने स्वीकार कर लिया (६ १८, ११-१०)। 'अप्रवीत जु तदा राम साली लोकस्य पायक। एया ते राम बेंदेही पायमस्या न निवादी ॥', (६ ११८, ५)। ल्ववासुर का वस (७ ६९, ३६) कर देने पर वर देने के लिये लिनिदेव प्रभुष्टन के सम्पुष्ट उपस्थित हुये (७ ७०, १-३), और वर देने के बाद ही अन्तर्यान हो गये (७ ७०, ६-७)। प्रामुक का वस कर देने पर लिन ने राम की पत्यवाद दिया (७ ७६, ५-६)। प्रमुक का वस कर देने पर लिन ने राम की पत्यवाद हुया (७ ७६, ५-६)। श्रमकुर का वस कर देने के पत्रवान इन्द्र जब अस्टम्ह्र वा के सस्व से भाग गये तव असन आहर्ष्ट देवता विश्तृ की स्त्रुति करने लगे (७ ८५, १५-१)।

अग्नि-केतु ]

अभिन-केतु, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के साथ मुद्ध करने के लिये रावण के दरवार में अटन राज्यों सहित समझ होकर उपस्पित या (६९,२)। इसने श्रीराम के साथ मुद्ध किया (६४३,११)। श्रीराम ने इस दुश्ये राक्षस का वथ किया (६४३,२६-२७)।

अग्नि-नर्गा, सुदर्शन का पुत्र और शीक्षण का पिता था (१ ७०, ४० ४१)।

आह, एक देश का नाम है जिस पर रोमपाद का शासन था (१९,८)। यह अध्ययर अनाइष्टि से यसित हुझा था (१९,९)। महादेव के कोच से दाय कन्दर्य ने इसी स्थान पर अपने शारीर (अगो) का स्थान किया था, जिसके कारण ही इक्का 'अङ्ग' नाम पदा (१२६.१०-१४)। कैकेयी ना त्रोध शान्त करने के लिये राजा दशस्य ने अङ्गादि देशों की किसी भी बस्तु को प्रस्तुत करने के लिये राजा दशस्य ने अङ्गादि देशों की किसी भी सन्तु को प्रस्तुत करने के लिये थिनत को इस देश में भी जाने के लिये यहा (४४०,२२)।

१. श्रमाद, एक राजनुमार का माम है जो बालिन और तास के पुत्र थे, जब यह बन म अमण कर रहे थे तो मुक्तकाने वह सुधीव और श्रीराम की मैती का समाचार दिया, इन्होंने तास की यह समाचार सुगामा (४ १५, १४-१८) । 'न चारमानमह शाचे न तास्तं नाणि वा पवान् । यथा पुत्र गुग्ग्येटमानूद बनकानुद्रम्॥,' (४ १८, ५०) । 'वाण्यवाहतबुद्धिक्व एवपुत्रक मे विम । सारेवी राम भवना रसणीयी महावल ॥', (४ १८,५२)। मृत्युत्रवा वर पढ़े वाल्निन औराम स अन्नद की रक्षा करन का निवेदन विमा (४ १८,५०-४३)। 'लिनदन्तानुदो बीर सुदुवार मुचीवन । वास्त्रने कामक्ष्या मे विनृष्धे जोध्युविको ॥', (४ २०,१०)। 'किमानूद सान्नदारवाही विहास मानोऽसि चिर प्रवासम्। न सुको सं गुणसनिष्ठ ए विहाय पुत्र द्रियचास्वेगम् ॥', (४ २०, २४) । वालिन् ने सुग्रीव से अङ्गद की रक्षा करने के लिये कहा (४ २२,८-१५)। 'सुग्रोवस्य तुल्यपराकम । तैजस्वी तरुणोऽङ्गद ॥', (४ २२, ११–१२)।' मृत्यु शय्या पर पडे वालिन् ने इनसे सुप्रीय की आज्ञा का पालन करते रहने के लिये कहा (४ २२, २०-२३)। माता के कहने पर इन्होंने अपने मृत पिता या बार बार नाम लेते हुये चरण-स्पर्श किया (४ २३ २२-२५)। 'सुत सुलभ्य सुजन सुबश्य कुतस्तु पुत्र सहशोऽङ्गदेन । न चापि विद्येत स बीर देशो यस्मिन् भवेत् सोदरसिनित्य ॥ अद्याङ्गदी बीरवरो न जीवेज्जीवेत माना परिपालनार्थम । विना तु पुत्र परिता-पदीना सा नैव जीवेदिति निश्चित मे ॥ , (४ २४, २०-२१)। वालिन् की मृत्यु के बाद श्रीराम ने अङ्गद को साल्यनादी और अङ्गद ने वालिन का वाह सस्कार किया (४ २५, १ १३ १५ १६ २८ ३३ ४९.५२)। 'कृतज्ञो वृत्तसम्प्रमुदारयल विकमम्। इममप्यञ्जद बीर यौबराज्येऽभियेचय॥', (४ २६, (२) । 'उयेष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठ सहशो विक्रमेण च । अङ्गदोऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम् ॥, (४ २६, १३)। राम की आज्ञा से सुग्रीव ने अद्भद को युवराज वे पद पर अभिषिक्त किया (४ २६, ३८)। लक्ष्मण को क्रोध में भरे अपने ओर आते देलकर यृह घवरागय (४ ३१,३१)। ल्दमण के आदेश पर शीघ्रतापूबक सुग्रीव को उनके आगमन का समाचार देने के ल्यि गये (४ ३१, ३२ –३५)। 'लक्ष्मण की कठोर वाणी से अङ्गद के मन मे अत्यन्त धवराहट हुई। उनके मुखपर अत्यत दीनता छा गई। अत इन वेगशाली कुमार ने वहाँ से निकल कर सबप्रथम यानरराज सुग्रीय के तथा उसके बाद तारा और राम के चरणो मे प्रणाम किया (४ ३१, ३६-३७)।" स्थमण ने राजमाग पर स्थित अञ्जद का रमणीय भवन देखा (४ ३३,९)। अपने पिता के समान ही पराक्रमी युवराज अङ्गद एक सहस्र पद्म और सौ शक बानर सेना लेकर सुप्रीव के पास आये (४ ३९, २९-३०)। सीता की खोज वे लिये सुपीय ने अङ्गद आदि को दक्षिण दिशा की ओर भेजा (४ ४५ ६)। अनुद के साथ हुनुमान ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया (४४८,१)। अद्भादि बानरों ने विष्य पर्वत पर सीता की निष्फल खोज को (४ ४८, २-६)। एक ऐसे क्षेत्र मे, जहाँ न वृत्त ये और न जल, इन्होंने एक वलवान असूर भा वध किया (४ ४८ ७-२३)। 'अबाजुदस्तदा सर्वीन् वानरिमदम-बबीत । परिथान्तो महाप्राज समाप्रवास्य रानैर्वेच ॥, (४ ४९, १)। इ.होंने अपने साथ के निरुत्साहित और श्रान्त वानरों में सुप्रीय तथा राम के भय से एक बार पुन दक्षिण दिशा में सीता नो बूँडने के लिये कहा (४ ४९, १-१०) अत्यात थात हो जाने तप इन लोगों ने विच्य क्षेत्र के बनो तथा रजन १. अइद ]

पर्यंत पर एक बार पुन. सीताकी निष्कल खोजकी (४.४९,१५–२३)। विन्ह्य क्षेत्र में सीता को ढुंढते हुमें जल की खोज में इन्होंने ऋक्ष-बिल नामक गुफा मे प्रवेश किया ( ४. ५०, १-८ )। 'स तु सिहबुपस्कन्थ. पीनायत-भूज कपि । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदोवावयमप्रवीत् ॥',(४.५३,७)। ऋक्ष-विल से याहर काते समय जब इन्होंने देखा कि सीता को दूँडने की मुग्रीव डारा निर्धारित अविध समाप्त हो गई सब सागर तट पर निराहार रहकर अपना प्राण स्याग देने का निष्चय किया वयीकि असफल लौटने पर सुग्रीव इन्हे कदाचित ही क्षमा करते (४.५३, ७-१९) । 'बुद्धचा ह्यप्टाङ्गयापुकत चतुर्बेलसमिन्वतम् । चतुर्दशगुणं मेने हुनूमान् चालिन सुतम् ॥ आपूर्यमाण शक्तवच तेजीवलपरा-कमे । शश्चित शुक्लपक्षादी वर्धमानमिव श्रिया ॥ वृहस्पतिसमं बुद्धचा विक्रमे सहरा पितु । शुश्रूपमाण तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम्॥', (४.५४, २०४)। सुग्रीव के दोषो का उल्लेख करते हुये अपने साथियों सहित स्न्हीने निराहार रहकर प्राण दे देने का निश्चय किया ( ४. ५५, १-२३ )। सम्पाति को अपनी ओर आता देखकर आमरण अनशन कर रहे बानरो सहित अङ्गद ने अपने दुर्माग्य को कोसते हुए जटायु की रामभक्ति का उल्लेख विया (४५६,६-१६)। सम्पाति के पूछने पर इन्होने अपना परिचय देते हुये जटायुकी मृत्युका समाचार तथा वानरों के आभरण उपवास का कारण बताया (४. ५७, ४-१९)। परम बुद्धिमान् युवराज अञ्जद ने सम्पाति से रावण के निवासस्थान का पता पूछा (४. ५८, ८-१०)। गर्जन करते हुवे महासागर को देखते ही समस्त बानर-तेना को विपाद-प्रस्त देलकर अञ्जब ने उन्हे प्रीत्साहित करने का प्रयास किया (४. ६४, ८-१०)। "दूसरे दिन अङ्गद ने वानरी के साथ पुन परामर्श करने के पश्चात् इस प्रकार कहा: 'तुम लोगों मे नौन ऐसा महातेजस्थी बीर है जो इस समुद्र को छाँग कर दायुदमन सुप्रीय की सत्यप्रतिश बनायेगा ? कौन इस समुद्र को छाँध कर इन समस्त पूर्वपति बानरो को महान् भव से मुक्त कर देगा ? जिसमे यह सामध्ये हो वह आगे आकर बीझ ही हम सववी परम पंथित्र अभगन्दान दे।'(४. ६४, ११-१९)।" अञ्चद का वचन सुनकर जब सब चुप रहे तो उन्होंने उनसे पुतः बोलने के लिये वहा (४.६४,२०--२२)। बङ्गद की बात सुनवर सभी वानर अपनी-अपनी शक्ति मापरिचय देने लगे (४.६५,१)। स्वयं बहुद ने बताया कि वे उस महासागर की सौ योजन की विशाल दूरी को लांधने में समर्थ हैं किन्त लौट भी सक्रों या नहीं यह निश्चित रूप से मही रह सकते (४. ६५, १८-१९)। 'सत्यवित्रम परन्तप.', (४.६५, २६)। जाम्बवान ने वहा कि पहले अञ्जद को स्वयं समुद्र का छाटुन न कर अपने सेवकों से से ही किसी की इस कार्य के लिए

नियुक्त करना चाहिये (४ ६५, २०-२७)। जाम्बवान की बात सुनकर कहा 'यदि में नहीं जाऊ गा, और दूसरा कोई भी जाने को तैयार न होगा तब हम छोपो को पुत मरणान्त उपवास ही करना होगा, क्योंकि सीता का पता लगाये बिना हम घर नहीं लौट सकते।'(४६५,२८-३२)। हनमान • ने र द्वा से सबुशल लौट आने पर इन्होंने उनकी अत्यन्त प्रशसा की (५ ५७,४४-४८)। तत्पश्चात् समस्त बानरो सहित अङ्गद सीना के दशन का समाचार मुनते के लिये महेन्द्रपर्वत पर हनुमान को चारो और से घर कर बैंड गये ( ५ ५७, ६९-५३ )। हनुमान् का बचन ( ५ ५९, १-३- ) सुनन के पश्चात अज़द ने राम और सुग्रीव को सुचित किये विना ही समस्त राक्षसो वो मार कर सीता वो पक्त करा लेने का प्रस्ताव किया ( ५ ६०.१-१३ ) । जाम्बवान के प्रस्ताव ( ५ ६०, १४-२०) को मानकर अञ्चद घर छीटने के लिये तैयार हो गये (५ ६१, १-२)। हर्ष से मरे समस्त वानरो ने जब मध-वन म मदापान की इच्छा प्रकट की तो अझद ने उन्हें स्वीकृति प्रदान की (५ ६१, ११-१२)। ते निस्ष्टा बुमारेण घीमता बालि सुनुना। हरय समपद्यन्त दुमान् मधुकराकुलान् ॥', (५ ६१,१३)। बानरो को इच्छानुसार मयपान करने की अनुमति दे दी ( ५ ६२, २-४ )। दिधमुख से सुग्रीय का समाचार (५ ६४, १-१२) सुनकर अङ्गद ने तत्काल ही सुपीब के पास लौटने का प्रस्ताव किया ( ५ ६४, १२-१७ )। सभी बानरो ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया (५ ६४, १८-२२)। अङ्गद बावाश मार्गसे सुग्रीव वै पास आये, तथा अप वानरों ने भी उनका अनुगमन किया (५ ६४, २३ २६)। वानरो सहित सुप्रीव के पास जाकर अज़द ने थोराम तथा मुप्रीव के चरणों म प्रणाम क्या (५ ६४, ४०~४१)। लद्धा विजय के लिये दक्षिण पात्रा करते समय अञ्चद लक्ष्मण की अपने बन्धो पर बैठा कर चले (६ ४,१९)। श्रीराम के पूछने पर (६ १७, ३१-३३) अञ्जद ने परामर्ख दिया कि विभीषण को अङ्गीकार करने के पूर्व उसका भली प्रकार परीक्षण कर लेना चाहिये (६ १७, ३८ – ४२)। शुक्त को दूत नहीं बरनु एक गुप्तचर जानकर अङ्गद ने एने बन्दी बना लेने का प्रस्ताव किया (६ २०, २९-३०)। राम की आज्ञा से अद्भद विद्याल बानरी सेना के हृदय ( उरिष ) के स्थान पर स्थिन हुये (६२४,१४)। 'गिरिग्डङ्गप्रतीवारा पद्मिकञ्जल्कसनिमः', (६२६,१५)। अद्भद को इन्द्र का नाती कहा गया है ('नप्ताशत्रस्य दुर्घवों बलवान द्वादी युवा', ६ ३०, २५)। श्रीराम ने वहां कि विद्याल बाहिनी को संयुक्त कर वालिहुमार अङ्गद दक्षिण द्वार की रक्षा करनेवाले महापाएवं और महोदर के

यद्व वासचालन करें (६ ३७,२७)। राम की बाजा का पालन

( १६ ) [ १. अझ्य

करने के लिये अञ्जद एक ही मृहतं मे परकोटे को लीप कर रावण के राज-

१. अहदी

भवन मे जा पहुँचे और अपना परिचय देने के पश्चात् रामचन्द्रजी की नहीं हुई समस्त बातें ज्यो की त्यो सुना दी (६. ४१, ७३-८१)। भ्राह्यामास तारेय स्वयमात्मानानमत्मवान् । यल दर्शयितुं चीरो यातुधानगणे तदा ॥', (६ ४१, ८५) । रोप से मरे रावण के वचन (६ ४१, ८२-८३) वो सुनकर " अज़द ने अपने को राक्षमों से पकडवा दिया; किन्तु जय राक्षमों ने इन्हें बन्दी बना लिया तब ये उन सब राक्षसो को लिये-दिये ही ऊपर उछते और रावण के भवन के शिखर को भङ्ग करते हुये आकाश मार्ग से अपने शिविर में लौट आर्व (६. ४१, ८४-९१) । वालि-पुत्र अङ्गद के साथ महातेजस्त्री राक्षस इन्द्रजित् उसी प्रकार युद्ध करने लगा जिस प्रकार त्रिनेत्रधारी महादेव के साथ अन्यकासुर ने युद्ध किया था (६. ४३, ६) । अङ्गद ने अपनी गदा से इन्द्रजिन् के रथ को चूर-चूर कर डाला (६, ४३, १८-१९)। इन्द्रजित् के रय और सारिय की बिनपू करके उसे रथ से नीचे उतार देने के इनके परात्रम की देवो और ऋषियो ने अत्यन्त सराहना की (६ ४४, २८-३०)। श्रीराम की आज्ञा से (६. ४५, १-३) ये इन्द्रजित का पता लगाने के लिये गये विन्तु इन्द्रजित् ने इन्हे रोक दिया (६४५,४-५)। राम और लक्ष्मण को मूब्छित देखकर अन्य वानरो आदि के साथ अङ्गद भी शोक करने छगे (६. ४६, ३)। इन्द्रजित् ने अङ्गद की आहत कर दिया । (६,४६,२१)। इन्होने सतर्कनापूर्वक वानरसेना की रक्षा की (६ ४७, २)। सुग्रीव के पूछने पर (६.५०,१)भन्नद ने बताया कि श्रीराम और लक्ष्मण को दशा को देखकर ही वानरसेना ने पलायन किया (६. ५०, २-३)। यह देशकर कि वद्यदंद्य के नेतृत्व मे राक्षस वानर सेना को त्रस्त कर रहे हैं, अङ्गद ने भी राक्षसो पा वध करना आरम्भ किया (६. ५३, २७-३२)। यज्यदेख्न के द्वारा वानर-सेना वी पराजित होता दैलकर अङ्गद ने बच्चदप्ट के साथ घोर युद्ध किया जिसमे इन्होंने उसकी रयविहीन करके विभिन्न आयुधो से उस समय तक युद्ध किया जब तक उसका यम नहीं कर दिया (६. ५४, १६-३७)। अञ्जद ने कुम्भहनु का वध किया (६. ५८, २३)। राम की माज्ञा से अङ्गद आदि पर्वतसिकर लिये हुवे लच्छा के द्वार पर डट गये (६. ६१, ३८)। फुम्मवर्ण को देशकर वानर हैना जब भमभीन हो गई ( ६.६६,३ ) तब अञ्चद ने एक उत्माहवर्षन भावण बरके वानरों में पुन माहम का संखार निया (६.६६, ४-०)। बानर-नेना नो पलायन करना देलकर अङ्गद ने एक बार पुन जत्माहवर्षक यथन से वानरी को रोका (६. ६६, १८-३२)। कुम्मकर्ण के साथ युद्ध करते हुवे अज्ञद ने उसे मुस्तिन दिया विन्तु अन्त में मुस्मवर्ण के प्रहार से स्वय भी

२. अइद् ]

मूच्छित हो गये (६ ६७,४२–४९) । मुग्रीव की आज्ञा (६ ६९,८१–८२) का पालन करते हुये नरान्तक नामक राक्षस के साथ युद्ध करके उसके अक्ष सहित उसका वध कर दिया (६ ६९,८३—१४)। नरान्तक का वध कर देने पर देवताओं ने इनकी सराहना की जिससे ये पुन युद्ध के लिये हर्षे तथा उत्साह से भर गर्थे (६ ६९, ९५-९६)। देवान्तक, प्रिशिरा और महोदर नामक राक्षमो ने एक साथ ही इन पर आक्रमण किया (६ ७०, १-४)। इन राक्षसो के विरुद्ध इन्होने वीरतापूर्वक युद्ध किया, किन्तु अन्त मे नील और हुनूमान् भी इनकी सहायता के लिये आ गर्ये (६ ७०, ५-२०)। इन्द्रजित् ने इन्हें आहुन किया (६ ७३,४५)। कम्पन के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसका बय कर दिया (६ ७६,१-३)। शोणिताक्ष के साथ युद्ध करते हुये इन्होने उसके धनुष आदि को तोड दिया और उसके बाद उसी का खद्भ छीन कर उसे गम्भीर रूप से आहत किया (६ ७६, ४-१०)। प्रजङ्ग, यूपाक्ष, और शोणिताक्ष आदि राक्षसो से अकेले ही युद्ध किया (६ ७६ १४-१५)। युद्ध में प्रजङ्घ का वध किया (६ ७६ १८-२७)। कूम्भ के साथ युद्ध किया जिसमे स्वय बुरी तरह आहत ही गये (६ ७६,-४६-४५)। इन्द्रजित् के विरुद्ध युद्ध में इन्होन लक्ष्मण की सहयता की (६ प्रथ, ३४)। जब वानर सेना पराजित हो रही थी तब इन्होने महापाइवं नामक राक्षस के साथ युद्ध करके उसका वय किया (६ ९८, १-२२)। रावण की मृत्यु हो जाने पर राम का अभिवादन किया (६.१०८, ३३)। अपने राज्याभिषेक वे समय श्रीराम ने अङ्गद को दो रतन-जटिल अङ्गद (बाजूबन्द) भेंट किये (६ १२८, ७७)। थीराम ने हनुमान् और अङ्गद को अपने गोद मे बैठाकर सुग्रीव से इनकी प्रशसाकी (७ ३९,१६-१९)। सग्रीय ने श्रीराम को बताया कि वे किष्किन्धा में अञ्जद का राज्याभिषेक करके आये हैं (७ १०८, २३)।

२. अङ्गद, रुक्षण के पुत्र का नाम है। 'इमी कुमारी सीमित्रे तय धर्म-विदारकी। अञ्जदक्यक नेतुक्व राज्यार्थे स्टबित्रमी।।', (७ १०२, २)। इन्हें नाह्यय का राजा बनाया गया (७ १०२, ४-७ ११-१३)।

श्रद्धिया, कारपय नामक प्रदेश की राजधानी का नाम है आही छहमध-पुत्र अक्तद का शासन था। इसे श्रीराम ने अक्तद के लिये बसाया था (७ १०२, ⊏-१३)।

अञ्चल-स्रेपा, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता को ढूंदने के लिये मुधीय ने मुखेण इत्यादि को भेजा या (४ ४२, १४)।

क्रद्वारक, दक्षिण समुद्र में निवास करने वाली एक राजसी का नाम २ बा० को० (16) [ अतिकाय

है जो छाया पकड कर प्राणियों की लीच लेती थी (४.४१,२६)। श्रद्धिरस, एक प्रजापति का नाम है जो पूलस्य के बाद हुये थे

अङ्गिरस ]

(३. १४, ६)। इनके वंशजों ने अपने आश्रम में विघ्न उत्पन्न करने पर हुनुमान् को शाप दिया था (७. ३६, ३२-३४)। राजा निमि ने इन्हें अपने यज्ञ-मत्र मे आमन्त्रित किया था ( ७. ४४, ९ )।

द्याज, नाभाग के पुत्र और दशरय के पिता का नाम है (१. ७०, ४३)। १. भ्राञ्जन, एक पर्वत का नाम है जहाँ निवास करने वाले बानरों की

बामन्त्रित करने के लिये सुग्रीव ने हनुमानु को आदेश दिया; इस पर्वत पर रहने वाले वानर काजल और मेघ के समान काले थे (४. ३७, ४)। सुपीव की आज्ञा पा कर यहाँ से तीन करोड़ बानर आये (४. ३७, २०)।

२. श्रञ्जन, एक हाथी का नाम है ( ७. ३१, ३६ )।

श्राञ्जला, कपियोनि में अवतीर्ण पुष्टिजकस्थला नामक अप्तारा का नाम है: 'अप्सराज्यसरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्यला। अञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिको हरे: ॥ विख्याता 'त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥' ( ४० ६६ द-९ )। "पुञ्जिबस्यला नाम से विरयात समस्त अप्सराओं में अप्रगण्य थी। एक समय सापयम यह कपियोनि में अवतीर्ण हुई। उस समय यह वानरराज महामनस्वी कुञ्जर की पुत्री हुई और इच्छानुसार रूप धारण कर सक्ती थी। इस भतल पर इसके रूप की समानता करने वाली अन्य कोई स्त्री नहीं थी। इसी का नाम अञ्जना पड़ा और यह बानरराज वेसरी की पत्नी हुई। एक दिन जब यह गानबी स्त्री का शरीर धारण करके पर्वन शियर पर विचरण कर रही थी तब वायू देवता ने इमके पस्त्र का हरण कर लिया और अध्यक्त रूप से इसका आलिजुन करते हुये इसके साथ मानसिक संकरण से समागम किया जिसके फलस्वरूप इसने एक गुफा में हनुमान की जन्म दिया (४. ६६, ६-२०)। ब्रह्मा के भवन की ओर जाने समय रावण ने इतके (पुञ्जिकस्थला के ) साथ बलास्कार किया (६. १३, ११-१२)। इस बलाखार करने के बारण इसने रावण को शाप दिया (६.६०, 21-22)1

श्रतिकाय, एक राध्यत का नाम है जिनकी काया अस्यन्त विसास भी और जो रावण के साथ गुद्धभूमि में आया था : 'यरर्थंप विन्य्यास्तमहेन्द्रकरणी भन्दी रपस्योऽतिरभोऽतिभीरः । विस्पारयंश्यापमतुल्यमानं भाग्नातियामोऽति-विद्ववायः ॥, (६. ५९, १६)। यह रावण का पुत्र और कुम्मवर्ण का भनीजा या और इमीलिये बुस्भवर्ण की मृत्यु पर अत्यन्त गोकाकुल ही उठा (६.६८,७)। विधिरा के शब्दों (६.६९,१-७) को सुनकर सुद्ध-भूमि

मे जाने के लिये उद्यत हुआ (६ ६९,९)। इमें 'शकन्ल्यवराक्रम, बीर, अन्तरिक्षगतः, मायाविशारद , त्रिदश्वदर्गेष्त , समरदुर्मद , सुवलसम्पन्न विस्तीर्ण-नीति, कभी न पराजित होनेवाला, अस्वतित्, युद्धविद्यारद, प्रवरविज्ञान, लब्धवरः, शत्रुप्रलादंन , भास्करतुल्यदर्शन , आदि विशेषणी से सम्बोधित निया 🗸 गया है (६ ६९, १०-१४)। रावण की आज्ञा लेकर यह रावण पुत्र ग्रुद्ध-मृति मे गया ( ६. ६९, १७-१९ )। "राक्षप्तराज रावण का अत्यन्त तेजस्त्री पुत्र, अतिकाय, समस्न धनुर्धारियो मे श्रेष्ठ था,। वह एक ऐसे उत्तम रंग पर आरू ड होकर युद्ध भूमि की ओर चलाजी विविध प्रकार के आयु**धो** से युक्त या। उस रथ पर वह श्रेष्ठ निशाचरी से घिर कर बैठा हुआ। बज्जपाणि इन्द्र के समान शोभा पा रहा था (६ ६९, २४--२८)।" 'बुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्तवरो युधि । अतिकायोऽद्रिसनायो देवदानवदर्पहा ॥'. (६ ७१,६)। जब इसके साथ के राक्षस युद्ध में मारे गये तब इसने बुदित होकर बानरो पर तीव आक्रमण विये जिससे वानर-सेना भाग खडी हुई ( ६ ७१,१-९ )। यह एक ऐमे रथ पर बैठा या जिसमे एक सहस्र अस्व सम्रद्ध थे (६ ७१, १२)। इसकारण विविध प्रकार के आयुधी से सुरक्षित या और यह स्वय अपने हाथ मे एक विशाल धनुष तथा अउने दोनो पाश्वों मे बडेन्बडे लड्डा धारण किये हुये था (६ ७१,१२--२४ इसे इन क्लोनो मे 'रक्तकण्ठपुण, धीर और महापर्वतसनिभ 'आदि विशेषणो से सम्बोधित विया गया है )। 'तस्यासीद बीर्यवान् पुत्रो रावणप्रतिमो बले । धृद्धसेवी श्रुतबल सर्वाहत्रविद्या यर ॥ अश्वपृष्ठे नागपृष्ठे लडगे धनुधि कर्षणे । भेदे सान्त्वे च दाने चनये मन्त्रे च समतः ॥', (६ ७१, २८–२९)। यह घान्यमालिन् से उत्पन्न रायण का पुत्र था (६ ७१, ३०)। इसने अपनी तपस्या से बह्या को इतना अधिक प्रसन क्या कि उन्होने इसे देवताओं और असुरों से अवध्य होने का वरदान देते हुये दिव्य नवच, तथा सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी दिया (६ ७१, ५१-२२ )। इसने इन्द्र और वहण, तथा सैकडो अन्य देवताओं और दानयों को पराजित किया था (६ ७१, ३३-३४)। "अपनी धनुप की टकार करते हुये इसने वानर-सेना मे प्रवेश कर के द्विविद, मैन्द, और कुमुद आदि बीरी की पराजित किया और तदनन्तर अहकार युक्त वाणी में इस प्रकार बोला 'मैं यनुप और वाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने ना मेरा विचार नही है। जिसमे शक्ति, साहस, और उत्साह हो वह शीझ यहाँ आकर मुझसे युद्ध वरे।' (६ ७१, ३७-४५)।" 'लक्ष्मण को अपने सम्मुख युद्ध के लिये उपस्थित देख नर इसने उनसे व्यगपूर्वन इस प्रकार कहा 'सुमित्राकुमार । तुम अभी बालक हो, पराक्षम मे बुराल नहीं हो, अत लोट

जाओ । फिर भी जब लक्ष्मण नहीं हुटे तब उसने उन पर वाण-प्रहार बरने की धमकी दी। (६. ७१, ४६-४६)।" इसने लक्ष्मण के साथ घोर युद्ध किया किन्तु अन्त में लक्ष्मण ने इसका वध कर दिया (६. ७१, ६६-११०-११६)। यह देवो के विरुद्ध मुद्ध करने के लिये सुमाली के साथ युद-मूमि में गया था ( ७. २७, ३१ )।

१. इत्रित, एक ऋषि वानाम है: बनवास के ममय जब रूडमण तथा सीता सहित श्रीराम इनके आश्रम पर पधारे तब इन्होन इन लोगो को अपने पुत्र की भौति स्नेहपूर्वक अपनाया, अपने आश्रम पर इन लोगो के सरकार की -स्वय व्यवस्था की, लक्ष्मण और सीता की भी सत्त्रारपूर्वक सत्यु किया, और अपनी पत्नी अनसूया से सीता की देख-रेख बरने के लिये वहा (२. ११७, ५-७)। इन्हे 'धमंत्रः सर्वमृतहिते रत' और 'ऋषिसत्तम' नहा गया है (२. ११७, ७ = )। अपनी पत्नी अनमुया की भरवधिक प्रशंसा गरते हुये इन्होंने उनका राम से परिचय कराया और सीता से उनके पास जाने के लिये क्हा (२ ११७, ९-१३)। 'अति मूलपतियंत्र सुर्यवैश्वानरोपम । अस्मिन्देशे महानायो विराधो निहनो मया ॥, (६. १२३, ४९)। अयोध्या छौटने पर थीराम का अभियादन करने में लिये दक्षिण दिशा में अन्य ऋषियों में साम ये भी उपन्यित हुये थे (७ १,३)। एक यत-सत्र मे राजा निमि ने अपने ऋरियज का कार्य करने के लिये इन्हें आमन्त्रित किया गा ( 5 22, 5)1

२. श्रम्भि. उत्तर दिशा में निवास बारनेवाते एक महिप का नाम है जी वसिष्टादि ऋषियों ने साथ राम वा अभिवादन वरने ने लिये अयोध्या पथारे वे ( ७. १. ४ )।

श्रादिति, एवं देवी वा नाम है जो इन्ह (वस्त्राणि) वी माता थीं (१ १८, ११)। निद्धायम का पूर्ववसारत सनात हुये। विश्वासिय ने श्रीराम का बताया कि महर्षि करवप अपनी पत्नी अदिनि के साथ सहस्र दिव्य वर्षी का वन समाप करके इस आश्रम पर पधारे थे (१.१९,१०-११)। भगवान् विष्णु मदिनि ने गर्भ से ही प्रचट शोकर बामन रूप में विरोधा-कुमार बिं ने पान गये में (१ २९,१९)। देवों को द्वारा ही पुत्र कहा नया है (१.४४ १८)। समुरों ने विरद्ध मुद्ध कर रहे इन्द्र की गुरालना के लिये श्योति महामाना शीची (२ २४, ३४)। में प्रजाति दश भी पुत्री थी, जिल्हा बारवा ने गांप विलान हुआ (३ १८, ११)। आयी पनि शी अनुसम्मा में ये देश ये दर देवताओं की माता हुई (श १४, १६-१४)।

अनरण्य ] (२१) [अनस्या इतकी प्रक्रियों का काम किंद्र आ और में सेनों की एक्साई कराए की

इनको मनिनी का नाम दिति था, और ये दोनो ही प्रजापति कस्यम की पत्तियों थीं (७ ११,१५)।

श्चनर्यय, याण के पुत्र और युष्ठ के पिता का नाम है (१ ७०, २६)। राजण ने बताया 'पूर्वराल से इक्ष्माकुक्का राजा अनरण ने मुझे नार देते हुये कहा या कि इक्ष्माकुक्का से ही एक श्रेष्ठ पुत्र (राम) उत्तर होगा जो मुझे, पुत्र, माने, सेना, अक्ष्म और सार्रिय सिहत समराञ्चण में मार ढालेगां, (६ ६०, ६-१०)। राजण की ललकार मुनकर हन्होंने उससे युद्ध किया किन्तु अन्म मे राजण के हार्यो इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय ही इन्होंने राजण नो उक्त बाद दिया (७. १९, ७ ९ १४. १९ २५-२२)। अनत्त, विमीषण के अनुबर, एक राज्य का नाम है जिसने पत्नी का प्रात्त प्रात्त के साथ कर नाम है जिसने पत्नी का प्रात्त का तथा किन्तु से जाकर राज्य की रज्ञा-व्यवस्था तथा सैन्यविक्त का पता लगावा था (६ ३७, ७)। यह माली और वसुदा का पुत्र था (७ ६, ४२, ४४)।

१- व्यनला, दश की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है (३ १४. ११)। इसने पवित्र फलवाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया (३. १४, ३१)।

२. झानला, एक रासती का नाम है जो मास्यवान् और सुन्दी की पुत्री ची (७ ४, ३६-३७)। यह विश्ववास की पत्नी और कुम्भीनस की माता हुई (७. ६१, १७)।

स्मनंग, अग्नि (हुतारान) के पुत्र, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिसे सीता को दूँदने के लिये सुग्रीय ने दक्षिण दिशा की और भेजा (४. ४१,४)।

द्धानस्तदेव, जातक्यशील पर्वत पर निवास करनवाले एक महास्मा का नाम है - 'जातक्यशिको नाम महास्माकनकपर्वत ॥ तत्र चन्द्रप्रतिकाश प्रश्न घरणीयरम् । पपत्रत्रविकालाल ततो द्रवय बातरा ॥ आसीत पर्वतस्त्रावे सर्वेदवनसम्बद्धतम् । सहस्रतिरास देवमनन्त नील्याससम् ॥, (४. ४०, ४८-४०) इस पर्वत पर इनकी ताड के चिह्न से पुरूष मुत्रणंमधी च्वजा फहराती रहती थी जिसकी तीन शिकार्ये थी (४. ४०, ४१)।

द्यनिल, एक राक्षस नानाम है ओं माली और वसुदा कापुत्र क्षया विभीषण नालामात्य घा(७ ५,४२,∽४४)।

द्धनसूद्धा, ऋषि अपि की पत्नी का नाम है (२ ११७,७)। वाल्मीकि ने पहले ही अनुमान कर लिया था कि सीता वे साथ इनका वार्तालाय होगा और यह सीना को अभूषणादि का उपहार देंगी (१.३,१८)। महासागा, तापसी और पर्मचारिली अपनी इनक्षी से अति ने सीता को अपने पास के जाने के लिये कहा (२ ११७,८)। "अति ने श्रीराम से इनका परिचय देते हुँथे

बताया कि एक समय दस वर्षी तक वृष्टि नही हुई । उस समय जब समस्त जगत् निरन्तर दग्ध होने लगा तब अनसूया ने अपने उग्र तप से आश्रम मे फल-मूल उत्पन्न विषे और मन्दाविनी की पवित्र धारा बहाई। इन्होंने १०,००० वर्षीतक घोर तपस्या करते हुये ऋषियो ने विघ्नो का निवारण वियाऔर देवताओं के बार्य के लिये एक रात्रिको ही दस रात्रियों के बराबर कर दिया। (२ ११७, ९-१२)। 'तामिमा सर्वभूताना नमस्वाणी तपस्विनीम् । अभिगच्छत् बैदेही वृद्धामकोधना सदा ॥ अनसूपेति या लोके क्मींभ रयातिमागता ।', (२ ११७, १२)। 'शिधिला बल्निं बृद्धा जरापाण्ड्रमूर्यजाम् । सतत वेपमानाङ्गी प्रवाते बदलीमिव ॥ ता तु सीता महाभागामनसूचा पतिव्रताम् । अभ्यवादयदव्यक्रा स्व नाम समुदाहरत् ॥', (२ ११७, १६-१७)। इन्होंने सीता वा सत्वार करते हुये उनके प्रत्यव परिस्थिति म पति के ही साथ रहने के धर्मानुकूल आवरण की सराहना की (२ ११७, २६-२७)। इनके यचनो को सुनकर सीता ने इनकी मूरि-मूरि प्रशसाकी (२ ११८,१)। सीता की धर्म और वर्त्तव्यानष्ठा से अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें बर देने की इच्छा प्रकट की (२ ११०, १३~१४)। सीता की निलॉभता से अत्यधिक प्रसन्न होकर इन्हान उन्हें दिव्य माला, अङ्गराग और बहुमूल्य अनुलेप आदि प्रदान किये (२ ११८, १७~२०)। जब सीता ने इनकी अत्यधिक प्रशासा आरम्भ की तर प्रसग को बदलने के लिये इन्होने ( रढवता ) उनसे ( सोता स ) अपने विवाह का युत्तान्त सुनाने के लिये कहा (२ ११=, २३-२४)। सीता स्वयवर के बृतान्त की सुनकर यह अत्यन्त प्रसन्न हुई और सन्त्या समय सीता को श्रीराम के पास जाने की अनुमति देते हुये उनसे उन्ही बस्त्रो और 'अनुलेपनी आदि को धार्ण करने के लिये बहा जो इन्होंने उन्हे दिया था (२ ११९, १-११)। इनके पास से जाने के पथ सीता न इन्हें नमस्कार किया (२ ११९, १२)।

े श्रानुहाद, एक दानव का नाम है जिसने छलपूर्वन शबी का अपहरण कर लिया था, और जिसका इस अपराध वे कारण इंद्र न यथ किया (४ २९, ६-७)।

अन्ञ, दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक प्रदेश का नाम है जहाँ सीता को दूंड़ने के लिए मुग्नीय ने अफ़्द को भेजा था (४ ४१, १२)।

अन्यक, एक दैश्य का नाम है जिसका रुद्र ने श्वतारण्य म वध वियाचा (३ ३०,२७, ६ ४३,६)।

अपर पर्वत, एक पवत का नाम है। केवच से छोटते समय भरत इसपर से होकर आय थे (२ ७१,३)।

अप्सरस् ]

**श्चाप्सरस्—न**न्दन कानन मे क्रीडा करने वाली अप्सराओ को भी रावण ने स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया ( १. १४, २३ )। जब विष्णु ने भूवल पर अवतार लेने का बचन दे दिया तब देतो आदि के साथ अप्सराओं ने भी उनकास्तवन किया (१ १५,३२)। ब्रह्माने देवताओं से कहा कि वे सब अप्सराओ आदि के गर्म, से वानर-रूप में अपने समान परात्रमी पूत्र उत्पन्न वरें (१.१७, ४ २४)। राजा दरारथ के पुत्रों के जन्म के अवसर पर अप्सराओं ने नृत्य किया (१.१८,१७)। अन्य लोगों के साथ अप्सरायें भी राजा मगीरय के रथ के पीछे गगा के साय-साय चल रही थी (१ ४३,३२)। समुद्र मन्यन के समय समुद्र से छ करोड़ अप्परायें प्रकट हुई, किन्तु देशो या दानवों में से विसी ने भी इन्हें अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया जिससे वे सब नामान्या (नाधारणा ) मानी गई (१ ४४,३२-३४)। मन्यन वरने से ही 'अप' में उसके रम से ये मुन्दर स्त्रियों उत्पन्त हुई थी, इसलिए इनका अप्सरम्' नाम पडा (१ ४४, ३३)। अहल्या के शापमुक्त होने पर अप्सराक्षी ने उत्सव मनाया (१ ४९,१९)। राम वे विवाह के अयमर पर अप्सराओं ने नृत्य किया (१.७३,३८)। राम और परणुराम के संघर्षका अनुपम दःय देखने के लिए अप्सरायें भी उपस्थित हुई थी (१. ७६, १०)। भरद्वाज की आजा से अपसराओं ने भरत की सेनाका सरकार किया ( २ ९१, १६, २६ )। मरद्वाज के आवाहन पर नन्दनकानन से बीस सहस्र बद्मरायें आई (२ ९१, ४५)। ऋषि माण्डक्णि की तपस्या मे विघन चत्पन्न करने के लिये देवताओं न पाँच प्रमुख अप्मराओं को नियुक्त किया ( ३. ११, १५ )। इन पाँच अप्सराओं ने महर्षि माण्डक्षि को मोहित कर लिया और उनकी परिनयों के रूप में पत्राप्तर सरोवर के भीतर बने सबन मे निवास करने लगी (३ ११, १६-१९)। रावण ने ममुद्र तटवर्नी प्रदेश की शोभा वा श्वलोकन करते हुये दला कि दिव्य आभूपणो और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली और त्रोडा-विहार की विधि को जानने वाली सहस्रो दिख्य-रूपिणी अप्सराये वहां सब ओर दिचरण कर रही हैं (३ ३५,१६)। 'श्वमें पि पद्मामलपद्मतेत्र समेत्य सम्बेध्य च मामप्ययम् । त ह्येप उच्चावच-ताम्रवृहा विविधवेषाध्यरमोज्मनिष्यत् ॥, (४. २४, ३४)। सुदर्शन सरोवर पर जल-विहार के लिए अप्सरायें भी अस्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आती रहती थीं (४.४०,४६)। अत्मराओ आदिनी उपस्पिति से महेन्द्रपर्वेत ही शोभा में और वृद्धि हो जाती है ( ४. ४१, २१ )। मैलास पर्वत पर सूबेर के भवन वे समीप स्थित मरोवर में अधारामें जल-नीडा करती है (४. ४३, २२)। शीरीद सागर को अध्मराभी का निग्य-निवामस्यान कहा गया है (४ ४६.

अभिकाल ]

१५)। इन्द्रजित् की मृत्युपर अप्सराओं ने भी हर्पपूर्वक आकाश मेन्द्रप विया (६.९०,७५ ८४)। राम और रावण वे अद्भुत युद्ध को देलने के लिये अप्सरायें भी वहाँ उपस्थित हुई (६.१०७ ५१)। राम वे राज्या-भिषेत के समय अप्सराओं ने नृत्य किया (६.१२८,७१)। पुलस्त्य मुनि सदैव तपस्या में छगे रहते थे, विन्तु कीडा व रती हुई अप्सरायें उनके आश्रम मे आकर उनकी तपस्यामे विघ्न डालती थी (७.२,९)। किन्तुएक दिन मुनि द्वारा शाप की घमकी देने पर इन्होंने उनके आश्रम मे आना बन्द कर दिया (७.२,१३-१४)। कैलास पर्वत पर मन्दाविनी नदी के तटपर विचरण करना अप्सराओं को अत्यन्त प्रिय था (७ ११,४३)। कुनेर के भवन मे अप्सराओं के गायन की मघुर घ्वनि सदैव सुनाई पडती थी (७.२६,९)। जब इन्द्र रावण के साथ युद्ध करने के लिये निकले तब अप्सराओं कासमूहनृत्य करने लगा (७ २८,२६)। देवता,दानव और गन्धवं आदि अपनी-अपनी स्त्रियो तथा अप्तराओं के साथ विन्ध्य-गिरि पर कीडा करते थे ( ७. ३१, १६ ) । जब लवणामुर के प्रहार से बातुष्म जू<sup>िन</sup>छत होकर गिर पट तब अप्सराओं आदि मे महान् हाहाकार मच गया (७ ६९, १३)। जब शत्रुघ्न ने लयगासुर का वध करने के लिये एक अमीच बाण निकाला सब देवता, असुर, गन्धव, और अप्सराओं, इत्यादि के साथ समस्त जगत् अस्वस्य होकर ब्रह्मा जी की श्वरण मे गया (७. ६९. १६-२१)। रुवणासुर का वद्य कर देने पर अप्सराओं ने शतुष्त की प्रशसा की (७. ६९, ४०)। लडमण पर पुष्पो की वर्षाको (७. १०६, १६)। जब स्रीराम परमधाम पथारने के लिये सरयून्तट पर आये तब वहाँ अस्पधिक अप्सरायें आदि एकत्र हो गईं (७. ११०,७)। श्रीराम के विष्णु रूप मे स्थित हो जाने पर अप्सरामें भी उनका गुणगान करने लगी (७. ११०. १४)।

अभिकाल, एक प्राम का नाम है जो केक्य देश को जाते समय विसष्ठ के इतों के मार्गमे पड़ाया (२.६८,१७)।

श्चमराधती, इन्द्र नी पूरी का नाम है (३ ४८, १०)।

आस्तुत, उस पेप वा नाम है जिसे देवताओं ने अजर और असर होने के लिये प्राप्त करने का निश्चय किया (१ ४४, १६)। धीरोद-सागर के मत्थन से इसे प्राप्त किया गया (१. ४४, १७-१८ ३८)। अपून के सागर से प्रकट होते ही देवताओं और दानवों में उसे प्राप्त करने के लिये समर्प हुआ (१. ४४, ४७)। इस गुढ़ अले एक स्वत्य देवताओं और दानवों का समस्त समूह सीण होंगे लाग, किन्तु विष्णु ने अपनो मोहिनी माया ना आध्यर केकर उस अमृत का अस्तुरण कर लिया (१ ४४, ४२)। सम्पाति ने बताया कि अमृतमन्यन मी

घटना उन्होंने देखी थी (४ ५८, १३)। अमृत को सुरिभ के दुःघ से उत्पन्न बताया गया है (७ २३, २३)।

श्च स्वरीय, अयोध्या के राजा का नाम है। इन्द्र द्वारा इनके यज्ञास्य की अपहरण कर लेने से इनका पत्र भग हो गया या (१.६१, ५-६)। तब इनके पुरोहिन ने कोषे अद्व के स्थान पर किसी पुरुष को ही छाने के लिये वहा (१, ६१, ७-८)। पुरोहित की बात सुनकर महाबुद्धिमान, पूरुप-श्रीष्ठ राजा अम्बरीय ने सहस्रो गायो के मूल्य पर भी एव पुरुष को प्राप्त करने के लिये यत्र-तत्र अन्वेषण किया (१.६१,९-१०)। अन्ततोगस्वा इन्होने मृगुतुङ्क पर अपनी पत्नी तथा तीन पुत्रों के साथ निवास कर रहे ऋचीक मृति का दर्शन किया (१. ६१, ११-१५)। इन्होने मृति से उनके एक पुत्र को क्रम करने की इच्छाप्रकट की किन्तु मुनि तथा मुनि-परनी द्वारा कमग्र अपने ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्रों को बेचना अस्बीकृत कर देने पर मसले पुत्र, शुन शेप को, उसकी इच्छा से ही, प्रमुर सुवर्ण मुद्रामें दैकर त्रय कर लिया (१ ६१, १६-२३)। 'अम्बरीपस्तु राजर्पी रथमारोप्य सत्वर । शृन शेप महातेजा जगामाशु महायद्या ॥', (१. ६१, २३)। शुन तेप को लेकर / अयोज्या लोटते समय इन्होने दोपहर के समय पुरकर तीर्प मे विश्राम किया (१६२,१)। 'शुन शेपो गृहीरवा ते हे गाथे सुसमाहित । स्वरया राजसिह तमम्बरीयमुवाच ह ॥ (१.६२,२१)। शुन शेप के आग्रह पर सीझ ही यज्ञ-स्थल पर आकर इन्होने इन्द्र की कृपा से यज्ञ सम्पन्न किया (१.६२, २३ -२७)। ये प्रशुक्ष के पुत्र तथा नहुष के पिता थे (१ ७०, ४१. ४२)। अयोध्या-वाल्मीकि मुनि को सक्षेप में रामवरित्र सुनाते हुवे मारद ने

अयाध्या—पास्त्राक पुन का स्वरं न रामधार सुनात हुत मारद न नताया कि राजन-यन ये पराचात्र राम देताया कि राजन-यन ये पराचात्र राम देताया कि राजन-यन ये पराचात्र राम देताया की जीवित कराकर अपने साथियो सहित पुष्प कि विमात द्वारा अयोध्या तर्य ११ १, ८६)। बयोध्यापुरी का विस्तृत वर्णनं (१ १, ६–२३)। दवारय के सावात का वर्णनं (१ ६, १, ८–८)। जब राजा दवारय ने मृद्यान्त्र्य को लेकर अयोध्या मे मुदेश किया तह नगरवास्थि ने हन लेगी का मध्य स्वावत विद्या (१ ११, २५–२०)। राम द्वाराद दवारय-युत्रों के जन्म के लक्ष्यर पर इस नगर ने अपूर्व उसक महाधा नथा (१ १६, १६–२०)। राजा जनक की लाजा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिये प्रस्थित हुने (१ ६०, १)। जब स्वारय के राजनुवारों ने अपनी अपनी व्यूपो सहित अयोध्या मे प्रवेश विद्या स्व पुराशियों ने उनका मध्य स्वायत किया (१ ७७, ६–८)। राम के अवितेत वे समय सम्पूर्ण अयोध्या न्यारी की मधी-सांति सजाया गया या

अयोमुख 🛚

(२ ५,१५-२१; ६,११-१९)। श्री राम के वनगमन से समस्त नगर शोकाकुल हो उठा ( २. ४१, १३-२१ )। भरत ने देखा कि अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी और भीतरी भाग सूना हो गया है; उसके बाजार इत्यादि भी बन्द हैं, इत्यादि ( २. ४२, २३-२४ ) । वनवास के समय तमसा नदी के तट पर निवास करते हुये थी राम ने अयोध्या नगरी की दशा का स्मरण किया (२. ४६,४)। राम के बनगमन के पश्चान वह नगरी शोभा-विहीन हो गई (२.४७,१७-१८;४८, ३४-३७)। कोसल देश की सीमा को पार करते समय राम ने अयोध्या की ओर मुख कर के उससे विदा ली (२ ५०,१-३)। लक्ष्मण ने निपादराज गृह से कहा कि जिसमे राम के अनुरागी मनुष्य निवास करते हैं, और जो सदैव सुखकर तथा प्रिय वस्तुओ को प्राप्त करानेवाली रही है, वह अयोध्यानगरी राजा दशरथ के निधन के दुल से युक्त होकर नष्ट हो जायगी (२.५१,१६)। इस नगर का वर्णन (२ ५१, २१-२३)। सुमन्त्र ने अयोध्या की शोकांकुल स्थिति और दुरवस्था का वर्णन किया (२. ५९, १०-१६)। भरत ने अपने सारिय से असीध्या के नीरस और निस्तब्ध स्थिति वा वर्णन किया ( २. ७१, १८-२९.३७-४३ )। नगर की रक्षा का कोई प्रबन्ध न होते हुए भी यह राम के पराक्रम के कारण सुरक्षित था ( २. ८८, २३-२४ )। राम ने भरत से अयोध्यापुरी की स्थिति के सम्बन्ध मे पूछा (२. १००, ४०-४२)। भरत जी चित्रकूट से अयोध्या ली : (२ ११३, २३)। भरत द्वारा अयोज्या की दुरदस्याका दर्शन करके दु ली होना (२ ११४)। सीता-विरह से विलाप करते हुये श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, 'तुम मुक्ते वन मे छोडकर सुन्दर अयोध्यापुरी को लौट जाओ', (३ ६२, १४)। समीव का राज्याभियेक करने के पश्चान् माल्यवान पर्यत के पृष्ठभाग में निवास करते हुयें श्री राम ने अयोध्या का स्मरण किया (४ २८. १६)। रावण-वध के पश्चान् राम अयोध्या लौटे; उस समय वानरों तथा राक्षसो मे भी अयोध्या को प्रणाम करके अत्यन्त उल्लासपूर्वक उसकी घोमा का दर्शन किया (६ १२३, ४४-४७)। रामायण के उपसहार मे यह कहा गया है वि श्रीराम के परमयाम सिधारने के पश्चात् रमणीय अयोध्यापुरी अनेक वर्षों तक सूती रहेगी, और फिर ऋषभ के समय पुनः बनेगी (७ १११-१०)

श्रयोमुख, दक्षिण दिया में स्थित एक पर्वत वा नाम है, जही सीना की दूंदने के किये सुप्रीय ने अञ्चद को भेजा था . "अयोमुखरच गनतथ्य पर्वनी धानुषण्डितः । विवित्रशिक्तरः श्रीमाश्चित्रपुष्टितकाननः ॥ सुव्यवनानीद्देशे मानितव्यो महानिरिः ।', ( ४. ४१, १३-१४ )। श्रयोमुखी, एक राससी ना मान् है जो विकराल मुजवाली, छोटे छोटे जातुओं की मध्य देनेवाली अस्यन्त पृणास्पद और लम्बोदरी, इस्वादि, धी ददगतुमहोहरून राससी विकृताननाम ॥ मध्यसम्पस्त्वाना बीभस्ता रीद्र सन्तमा । लम्बोदरी तीश्यदद्रा कराजी परण्यवस् ॥ सध्यती मृगान भीमान् विकटा मुतमूषनम् ।, (३ ६९ ११-१३)। श्रीराम और ल्यमण न इस मनङ्ग के आध्यम के निकट दला (३ ६९ १३)। ल्यमण न इसनी नाव और काम को माट लिया (३ ६९ १३-१८)।

अयोमुखी ]

श्ररजा, जाना भागव की पुत्री का नाम है जो अप्रतिम रूपवर्दी और उत्तम बाया थी (७ ६० ४-१)। इसने दण्ड के आग्रह को अस्ती कार कर दिया (७ ६० ६ ९) और दण्ड को अपन पिता से मिन्ने के न्यि कहा (७ ६० ६-१)। दण्ड न दसके साथ बलातकार किया (७ ६० १६-१७)। इसने अपने पिता के लैन्न के मयभीत होकर विकास करत हुये आग्रम के निकट ही प्रभीक्षा की (७ ६० १६)। अपन पिता की इच्छा के अनुसार इसने जीवन-प्रात अपने अपराध को निहत्ति के समय की प्रभीक्षा करना स्वीकार कर लिया (७ ६१ १३-१६)।

द्धरिष्ठ, लङ्काम स्थित एक पवन का नाम है (४ ५६ २६-३७)। लङ्कासे लीन्ते समय हुनुभान् समुद्र लीचने क निष्य द्वावे उपर खब गय (४ ५६ ३८)। जब हुनुभान् न इस पर से छलींग मारी तव उनके मार से यह पवत हिठ उटा और विभिन्न प्रनार के प्राणियो सहित परती म येस गया (४ ५६ ४२-४०)। यह पवत विस्तार मेदस योजन और केंचाइ मेतीस योजन या (४ ५६ ४०)।

द्यरिष्टनेसि, राजा सबर की छोटी रागी सुमित क पिता का नाम है (१ ३८ ४)। यह निवस्तान के बाद सोलहदे प्रजापित हुवे थे (१ १४ ९)। बुध न इला ने सम्बन्ध मे इनसंभी परामण किया था (७ ९० ५०)। देखिये ४ ६६ ४ भी।

श्चारम्, दिनता के पुत्र और गरड के श्वाला का नाम है ( २ १४ ३२ )। ये जटापु तथा सम्पाति के पिता थे ( ३ १४ ३३ )।

द्यारन्धाती, महर्गिवसिष्ट की पतिवता स्त्री कानाम है जिसन नक्षत्रपूर प्राप्त कर लियाचा (५, २४, १० ३३ ८)। व्यवस्य न सीता की प्रशसा करते हुय उनको व्यरचती के साथ तुलना की (३, १३, ७)।

स्थल, एक बानर यूपपति वा नाम है जा राम की मना व दक्षिण गमन केसमय उसके एक पास्त की रक्षा कर रही या (६४ ३३)। श्रिचिप्मान्, एक बानर यूथपित का नाम है जिसे सीता की ढूँडने के लिये सुप्रीय ने पश्चिम दिशा की ओर भेजा या ( ४. ४२, ३ )।

अर्चिप्मान् ]

श्रिक्तिमाल्यस् , एक महावली वानर यूमपति या नाम है, जिसे सीता को ढूँडने के लिये सुपीव ने पश्चिम की और मेजा था (४ ४२,४)।

श्चर्जुन ( कार्तवीर्य ), एक राजा का नाम है जिसने परगुराम के पिता जमदन्तिकायघिषया था (१.७४,२३)। विष्णुने इसका वध किया (७. ६, ३५)। "एक बार जब रावण महिष्मती नगर मे पहुँचा तो वहाँ अर्जुन कार्तवीर्य शासन कर रहा था। जिस दिन रावण वहाँ पहुँचा उस दिन यह बलवान् हैहयराज अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जलकीडा करने के लिये गया था ( ७. ३१, ७-१० )।" इसे अग्नि के समान तेजस्वी कहा गया है और इसके राज्यकाल से कशास्तरण से यक्त अग्निक्ण्ड में सदैव अग्नि-देवता निवास करते थे ( ७. ३१, ८ )। "नर्मदा के तट पर जहाँ रावण महादेवजी को पुष्पहार अपित कर रहा या वहीं से थोडी ही दूर पर बीरों में श्रोष्ठ महिष्मती का यह राजा अपनी स्त्रियों के साथ नमेंदा के जल में उतरकर कीड़ा कर रहा था। इसके एक सहस्र भुजामें थी जिनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिये इसने नमंदा के बेग को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप नमेंदा का जल उलटी गति से वहते हुये उस स्थान पर पहुँचा जहाँ रावण शिव को पूष्पाहार समर्पित कर रहा था, और रावण के समस्त पूष्पहारी की अपने साथ वहा ले गया (७ ३२, १-७)।" रावण के मन्त्रियों के साथ अपने सेना के सपर्य तथा सेना की पराजय का समाचार सुनकर अपनी स्त्रियों को धैयै वेंधाने के पश्चातु युद्धभूमि मे गया और प्रहस्त को आहत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप रावण के अन्य मन्त्रिगण युद्धभूमि से भाग खंडे हुये (७, ३२, ३७-४८)। तदपरान्त इसने रावण के साथ युद्ध करके उसे बन्दी बनाया और अपने साथ राजधानी ले आया (७. ३२,४९-७३)। इसने पुलस्त्यकास्वागत किया और उन्हें प्रसन्तकरने के लिये उनसे आज्ञादेने का निवंदन किया ( ७. ३३, ५-१२ )। पूछस्त्य के निवंदन पर बहमूल्य उपहार आदि देकर रावण यो मुक्त कर दिया और अग्नि यो साक्षी करके उसके साथ मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया ( ७. ३३, १६-१८ )।

द्यर्थसाधक, मरत के एक मन्त्री का नाम है जो श्रीराम के बनवास से अयोध्या कौटने के समय उनके स्वागतार्थ गया था (६. १२७, ११)।

क्षर्यमा—श्रीसम ने यन जाने में समय कौसल्या ने यन में उनकी रक्षा यरने में लिये अर्थमा का भी आवाहन किया पा (२.२४, ६)। आर्लाचित, पश्चिम दिसा के एक वन का नाम है जहां सीता को ढ्डने के लिये मुदीब ने सुपेन इत्यादि नो भेजा था (४.४२,१४)।

भलचित ]

झल्टम्बुपा, दश्वाकु की पत्नी और विशाल की माता का नाम है (१. ४७, ११-१२)। भरत की सेना के सत्कार के लिए भरदाज ने इनकी सहायता भी मींगी थीं (२. ९१, १७)। भरदाज की खाला पर इन्होंने भी भरत के सम्मूख नृष्य किया (२ ९१, ४०)।

श्चल्लक, कैकेमी द्वारा उत्तिक सित एक राजा का नाम है जिसने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये एक वाह्यण को अपने नेत्र दे दिये थे (२ १२, ४३)। 'तथा हालकेरनेजरूरी बाह्यणे वेदपारमे । यायमाने स्वके नेत्र उद्ध्या-विमना ददी।।', (२, १४, ४)।

१. अवस्ति, दक्षिण दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहां सीता को ढूँउने के लिये सुग्रीव ने अज़द को भेजा था (४. ४१, १०)।

 श्रयन्ती, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहां सीता को ढँडने के लिये मुसीब ने सुपेत इत्यादि को भेजा था (४. ४२, १४)।

अधिरुध्य, रावण के एक त्रिय मन्त्री का नाम है. 'अविन्ध्यो नाम मेवाबी विडान् राससपुद्रका। धृतिमाञ्छीलवान् इडी रावणस्य सुसम्भन ॥', (४. ५७, १२)। भीता को मुक्त कर देने ने इसके परामर्शको राजण ने अस्थीकृत कर दिला था (४. ३७, १३)।

द्धारानिमाम, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने द्विविद के साथ युद्ध किनाया (६ ४३,१२)। द्विविद ने इसका वध कर दिया (६ ४३, १२-२४)।

अश्मोक, एक दूत ना नाम है जिन्हें बिसाठ ने दसरय की मृत्यु के पहचात् भारत की बूलाने के लिये भंजा या (२, ६, ४)। यह नेकय नगर मे पहुँचे (२, ७०, १)। वेकय-राज तथा राजनुमार ने इनका मली प्रकार हवागत तरारा हिया, जितके बाद रहाँको भरत के पास जानर उन्हें विसाठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२ ७०, २-४)। मरत के प्राप्तो का उत्तर देते हुये बहुने मरत से सीमाज के लिये कहा (२ ७०, ११-१२)। वनवास से लीटने पर भीराम ने स्वागत के लिये यह भी गये (६ १२७, ११) नामरियो नो राम के स्वागत के लिये देशार रहने का आदेव देकर से राम का स्वागत करने के लिये गये (६ १२०, ११)

अशोकवाटिका सीता का अपहरण करके रावण ने उन्हें यही बन्दी बनाकर रक्ता था (३ ४६, ३२)। यह बाटिका समस्त कामनाओं को अशोकवाटिका ( ३० ) [अशोकवाटिका

फल-रूप मे प्रदान करनेवाले कलपुक्षो तथा भौति भौति के फल गुप्पोवाले . अनेक अन्य दुनों से परिपूण थी और सर्दव मदमत्त रहनेवाले पक्षी इसमें निवास करते ये (३ ५६,३३)। लङ्का आकर सीताको कही न पाने पर चिन्तित हुनुमान् की इस विशाल और बडे-बडे वृक्षी से परिपूर्ण वाटिका पर हिंट पड़ी और उन्होंने इसमे ही सीता को ढुंडने का निश्चय किया ( ४ १३, ५५-६०)। 'अशीववनिका पुष्पा सर्वसस्कारसंस्कृता', (५ १३, ६२)। स तु सह्रष्टुसर्वाङ्ग प्रकारस्थी महाकपि । पुष्पिताग्रान् वसन्तादी ददशं विवि-धान् द्रुमान् ॥', ( ५ १४, २ )। 'सालानशीकान् भव्यास्च चम्पकाश्च सुपूष्पि-तान् । उद्दालकान् नागवृक्षांश्चूतान् किपमुखानि ।। तथाऽस्रवणसम्पन्नाल्ल-ताशतसमावृतान् । ज्यामुक्त इव नाराच पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम् ॥', (१ १४, ३-४)। 'स प्रविश्य विचित्रा ता विहरीरभिनादिताम्। राजते काञ्चनैश्चैव पादपै सर्वतोवृताम् ।। विहर्गमुंगसधैश्च विचित्रा चित्रकाननाम् । उदितादित्य-सकाशा ददर्श हुनुमानकि ॥ वृता नागविधवृक्षि पुष्पोपगफलोपमै । अकोकिलै-म् द्वाराजैश्च मत्तीनित्यनिवेविताम् ॥ प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिमदाकुलान । मत्तर्वाहणसघुष्टा नानाद्विजगणायुताम ॥', (५ १४,५-=)। यह वाटिका सरोवर ,सीलो और निदयो स परिपूर्ण थी ( ५ १४, २२-२६ )। इसकी पुष्ठभूमि मे एक विद्याल मेघवण पवत या जिस पर अनेकानेक युक्त उमे हुये थ, इस पर्वत पर अनेक गुफायें थी और इस पर से एक नदी भी निकली थी जिसके तत्रवर्ती वसो की डालियों उसके जल का स्पर्श कर रही थी (४ २४, २७-३१)। निकट ही एक दील थी जिसके तट पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक सुन्दर भवन स्थित थे (५ १४ ३२-३४)। इसकी भूमि कल्पनृक्ष वी ल्ताओं तथा वृक्षो से सुशीभित, दिव्य गन्य तथा दिव्य रस से परिपूर्ण, और सब ओर से सुअलकृत यी (५ १५,२)। मृगो और पक्षियो से व्याप्त होकर इसकी भूमि नन्दनवन के समान शोभित, अट्टालिकाओ तथा राजभवनी से युक्त, तथा कोकिल-समूहो के कूजन से कोलाहलपूर्ण बावलियाँ इसकी शोभा म वृद्धि कर रही थी (५ १४, ३)। सुवर्णमय उत्प्रलायें और कमलो से परिपूण वाविलयाँ इसकी द्योभा में बृद्धि कर रही थी (५ १५,४)। सभी ऋतुओं म पुष्पित होनेवाले तथा फ्लो से छदे रमणीय वृक्ष इसकी भूमि को विभूषित कर रहे थे (४ १४, ४)। इसकी शोमा का और विस्तृत वर्णन (४ १४,६-१४)। इसके मध्य मे सहस्र स्तम्भीवाला एक चैरवप्रासाद था ( ४ १४, १६-१८)। रावण के अशाकवाटिका म आगमन के समय इसकी शोभा का वर्णन (५ १८,६-९)। 'प्रमादवनम्', (५ १८, २७)। 'इदमस्य नृशसस्य नन्दनोपममुत्तमम् । वन नेत्रमन कातः नानाद्रुमण्यापुनम् ॥',

(४ ४१, १०)। हनुमान् ने इसका विष्वसंक्षिया (४ ४१, १४-२०)। प्राप्त्य, एक ऋषिका नाम है जिनके आश्रम पर ही राक्षसों से ऋत

द्राश्चा, एक ऋषिका नाम है जिनके आश्चम पर ही राक्षसो से प्रस्त जनस्थान के ऋषियों ने आश्चय लिया या (२११६,२०)।

अञ्चल्लीच, कथ्यप और दन् वे पूत्र का नाम है (३ १४,१६)।

द्धाश्यपित, भरत के मामा का नाम है। इन्होंने भरत के केकपवास के समय उनके प्रति अपने पुत्र के समान ही रनेह रस्ता था (२ १, २)। इन्होंने मतर को क्योध्या के न्यि विदा करते हुएँ उन्हें अनेक बहुमून्य उपहार आदि दिये (२ ७०, २२-१४)। इन्होंने भरत को विदा किया (२ ७०, २२-१४)। इन्होंने भरत को विदा किया (२ ७०, २६)। भरत के अयोध्या पहुँचने वर उनकी माता नैत्रेणी ने इनके कुण्यक-समाचार को भी पूछा (२ ७२, ६)। इन्हें धर्मराज के समान वहा गया है (२, ७४, ९)।

अस्थित (द्वय)— ब्रह्मा के कहते पर अध्वर्गीकुमारी ने मैन्द्र और दिविद नामक दो बानर सूचपतियों को उत्पन्न किया (१ १७,१४)। व कश्यप और अदिति के पुत्र में और दग्ह भी ३३ वैदिक देवों के अत्यात माना गया है (३ १४ १४-१४)। जब राजण ने हन्द्रपूरी पर आक्षमण किया तब अन्य देवें के साथ ये भी उससे युद्ध करने के लिये निकले (७ २७ २२)। रावण के विरुद्ध युद्ध करने समय ये भी इन्द्र में साथ थे (७ २५,२७)।

अदस, रसातल में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ कालकेसगण निवास करते थे, इस पर रामण ने अधिकार कर लिया या (७ २३, १७-१९)।

द्यप्रायक ने अपने धर्मात्मा विता पहील को मुक्ति दिलाई धी (६११९,१७)।

आसमञ्ज, राजा सनर और केसिनी के पुत्र का नाम है (१ ३८, १६, १,७०, ६८)। 'यह नार से बालकी को पकड कर सरसू के जल में के देते ये और जब वे बालक हवने रूपते में तब उन्हें देल-देल कर हैता करते ये। इनकी रूपतुर्धिक कारण इनके पिता सगर ने कहें नार से बाहर निकाल दिया (१ ३८, २१-२२)।" सिद्धार्य ने इनको इस हुए अहनि तथा सगर हारा इनके निकासन का बिस्तार से उल्लेख किया (२ ३६, १९-२०)।

द्यस्तित, मतत ने पुत्र का नाम है। हैहरा, तालक हा, और धापिबन्दु कोण प्रकृत पत्र के ११ १. ७०, २७-२०)। इस प्रवृक्षों से पराजित होकर से अपनी धोपिकों को निकर हिमालय में निवाग करते करते दनको मृत्र हो गई (१ ७० २९-२०)। इतको मृत्यु के समय इतकी दोनो रानियाँ गर्भवती थी, जिनमे से वालिन्दी नामक रानी ने च्यवन ऋषि की हृपा से समर को जन्म दिया (१ ७०, ३०-३७)।

श्रापुर-दण्डकारण्य के ऋषियों ने राम से वहाँ के असुरो का वध करने के लिये कहा (११,४४)। रावण इनसे भी यलवान था जिसके कारण वह ऋषियो, यक्षो, गन्धवौँ सहित इन्हें भी अत्यन्त पीडित करता या (१ १४,९)। "प्रजापति दक्ष की दो कन्याओं, जयाऔर सुप्रभा ने एक सी परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्र तथा जवा ने पचास रूपरहित श्रेष्ठ पुत्रीं भी उत्पन्न किया। इन पुत्रों ने उक्त अस्त्र शस्त्रों से असूरों वा वध किया (१ २१, १३-१७)।" ये जनक के धतुप को झुकाने मे असफल रहे (१ ३१,९)। राजा सगर के पुत्रों के आयुधी से आहत होकर ये आतंनाद करने लगे (१ ३९,२०)। सगर पुत्रों से इस प्रकार त्रस्त होकर ये ब्रह्मा की शरण मे गर्वे (१ ३९, २३-२६)। 'ब्राह्मणाना सहस्राणि तैरेव कामरूपिम । विनाशिनानि सहत्य नित्यश विशिताशन ॥',(३ ११, ६१)। 'विश्रवातिन', (3 ११, ६४)। सीता को इडने के लिये पूर्व दिशा में वानरों को भेजने समय सुपीव ने बताया कि वहीं इभूरस के समुद्र में अनेक विशालकाय असुर निवास करते हैं जो छाया पकडकर ही प्राणियों को अपनी और खीव लेते हैं, और इसके लिये उन्हें बह्या से अनुमति मिल चुकी है (४ ४०, ३७)। अज़द ने विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में जल और वृक्ष-विहीन क्षेत्र में एक प्रमुद का वध किया (४ ४८, १७-२१)। सम्पाति ने बताया कि उन्होंने देवो और असुरो के सम्राम को देखा था (४ ५ =, १३)। 'त्यमिहासुरसङ्घाना देवराज्ञा महात्मना । पातालनिलयाना हि परिष सनिवेशित ॥ (५ १, ९३)। माल्यवान ने रावण को श्रीराम से सन्धि करने के लिये समझाते हुये बताया कि ब्रह्माने सुर और असुर दो ही पक्षो की सृष्टिकी है जिसमें सुरों का पक्ष धर्मजीर असरों का पक्ष अधर्म कहा गया है (६ ३५,१२ – १३)। जब हत्मान ने रावण पर प्रहार किया तब ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ५९, ६४)। हुनुमान् के प्रहार से जब रावण मुल्छित होकर भूमि पर गिर पडा तब ये अत्यन्त प्रसम्भ हुये (६ ५९ ११७)। इन्होने राम के विजय की कामना की (६ १०२,४५)। जय वायुने अपनी गति रोक दी तथ ये भी ब्रह्मा की शरण में गये (७ ३५, ५३)। जब शतुष्त ने लवणासुर के वय के लिये दिव्य वाण का सन्यान किया तब अत्यवित धयराकर ये बहुता की शरण मे गये ( ७. ६९, १६-२१ )।

द्यमूर्त-रज्जस्त, फुश और वैदर्भी ने पुत्र ना नाम है (१३२,१३)। इ.हें पर्मनिष्ठ, सत्यवादी और विद्यमान कहा गया है, और इन्होंने अपने अष्ठत्या] (३३) [अहत्या पिताकी आज्ञा से धर्माण्य नामक नगर बसायाया(१३२,३⊸७)।

अहस्या, गीनम ऋषि की पतनी का नाम है जिसके साथ रहकर उन्होंने मिथिला के निकट अनेक वर्ष तक तप कियाचा (१ ४८, १६)। इन्द्र ने गीनम का वेश बनाकर अहत्या के सनीत्व का अपहरण किया (१ ४८, १७-१९)। रति के परवात अहत्या ने गौतम के भय से इन्द्र को तस्कार ही आश्रम से चने पाने के लिये कहा (१ ४८, २०-२२)। "आश्रम लीट वर गीतम ने सथ बुछ जान लिया और अहत्या को शाप देते हये बहा 'दुराचारिणी ! तू यहाँ कई महस्र वर्षों तक केवल वायु पीकर या उपवास करके कट उठानी हुई राख म पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियो से अहहय रह कर इस आश्रम मे निवास करेगी। जब श्री राम इस धीर वन में पदार्पण करेंगे उसी सगय तू पवित्र हागी। श्री राम का आतिष्य स रार करने से तेरे पाय धूल जायेंगे और तूप्रमन्नतापूर्वक सेरे पाम पहुँच कर अपना पूर्व ग्ररीर घारण कर लेगी।' (१ ४८, २९−२२)।' डसे 'दुवृ<sup>\*</sup>ता,' और 'दुपृचारिणी' आदि कहा गया है (१ ४८, ३२-३३) । 'तारयैना महाभागामहत्या देवरूपिणीम्', (१ ४९, ११)। जब श्री राम न विस्वामित्र को आगे कर कर के गौतम के अध्यम क्षेत्र मे प्रवेश शिया तब उन्होने देखा कि महासौभाग्यशालिनी अहस्या अपनी तपस्या से देवीप्यमान हो रही है, इस लोक क मनुष्य तथा देवता और असुर भी वहाँ आकर उसे दाय नहीं सकत, वह धूम से विशी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी प्रतीत हो रही है औले और बादलो से ढँकी हुई पूर्ण चन्द्रमा यी प्रभा सी दिलाई पड रही है, तथा जल के भीतर उद्धासित होनेवाली मूर्य वी दुधपं प्रभावे समान दृष्टिगोचर हो रही है (१ ४९, १३-१४)। श्री राम का दर्शन प्राप्त हा जाने से अहत्या के पाप का अन्त हो गया और वह सब को दृष्टिगत होने लगी (१ ४९ १६)। अहरूया ने श्री राम और र हमण का आधियम सरेरार किया (१ ४९ १७-१=)। यह जब गीतम से पूर जाकर मिल गइ सब देवो न इसको साधुबाद दिया (१ ४९ २०)। "बह्याने बतायाकि उन्होंने एक नारी की मृद्धिकी और प्रजाओं दें प्रत्येक अञ्चल में जो जो अञ्चल विशिष्टता और सारमूल सौ दर्यथा उसे उस नारी के सभी संप्रकट विया। उद्दोने यह भी बताया नि उसी नारी का नाम बल्ह्या था। उन्होंने घरोहर व रूपम उस कया को महर्षि गौतम को सौंप दिया। महुत दिनो तक अपने साथ रखन के पश्चात् गीवन ने उस कन्या की ब्रह्मा को छौटा दिया। भौतम के इस महान इन्द्रिय समम तथा तपस्या विषयक सिद्धिको देख कर ब्रह्मा ने उस पन्या अहत्या, को पुन गौतम को ही पत्नी वे रुप मे दे दिया। (७ २०, २१ – २७)। प्रह्मा ने अहत्या वे सतीत्व-३ घा० को०

आहित्य-गण ] (३४) [२. ह्युमती अन्नष्ट होने तथा राम के द्वारा पून पापमूक्त होने के बृतान्त का उल्लेख किया

(७. २०, २६-४६)।

# आदित्य-गण्-आदित्यो की सख्या वारह बताई गई है और इन्हें भी

३३ वंदिक देवो के अन्तर्गत रक्का गया है. ये छोग परमप और अदित के पुत्र है ( ३. १४, १४)। एउट के निवंदन पर ये छोग भी राजण के विद्ध युद्ध करने के लिये सलद्ध हो गये (७. २७, ४-४)। तदनत्तर ये छोग भी अप्य देवों के साथ हो राजण के विद्ध युद्ध के लिये अपरावती पुरी के वाहर निकल्ते (७. २७, २२)। वे छोग भी इन्ह के साथ ही राजण के विद्ध युद्ध के लिये आपरावती पुरी के वाहर के विद्या पुरी के वाहर विद्या पुरी के वाहर के साथ ही राजण के विद्या युद्ध के लिये वाहर के विद्या युद्ध के लिये वाहर के विद्या युद्ध के लिये विद्या विद्या युद्ध के लिये वाहर के विद्या युद्ध के विद्या विद्य विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या

ानकत (७. र७, र८)। य लाग भी इन्द्र के साथ हो रावण के विस्था उन् के लिये निकले (७ २६, २७)। सीता के दायव-महण समारीह को देखने के लिये से लोग भी श्री राम के दरबार मे पपारे (७. ९७, ७)। आजयम्हती, दक्षिण क्षेत्र के एक नगर ना गाम है जहाँ सीता को दूर्व के लिये मुग्रीय ने अञ्जद को भेजा था (४. ४१, १०)।

आभीर, उत्तर की एक जगली जाति का नाम है जो समुद्र तट पर स्थित हुम-कुल्य देश में निवास करती थी (६ २२, ३२)। इनके रूप और

ास्यत हुम-कुल्य देश में निवास करती थी (६ २२, ३२)। इनके रूप श्र कर्म को भयानक तथा इन्हें लु?रे आदि कहा गया है (६, २२, ३३)। आयु, पुरूरवा और उबंधी के पुत्र तथा नहप के पिता था नाम है

इन्हें महाबली कहा गया है (७. ५६, २७)।

पर स्थित था ( २, ६८, १७ )।

\$

इस (सागर), एक अत्यन्त भवकर सागर का नाम है: 'तत समुद्रशैगारव मुमीमान्द्रमुम्हैय । जीममन्त महारीद क्रोशन्तमनिलोद्धतम् ॥', (४.४०, २४)। 'त कालमैयमनिम महोरानियेविनम् । अभिगम्य महानाद तीर्ये नैव महोरायम् ॥', (४.४०, ३६) । इस सागर मे अनेक भवकर ढीप थे

रे. श्रुमसी, एर नदी का नाम है जिसके सट पर साङ्काश्य नामक नगर

स्थित या (१. ७०,३)। २. इच्छमती, एक नदी वा नाम है जिसे बनिष्ठ के दूनों ने केवय देश जाते समय पार विचाधा टहतानुभी वा मुछ निवास-स्थान दुर्छी से सट

इच्याकु, श्रीराम के वस प्रवर्तक राजा का नाम है (११ ८)। इदवानु-वशी महात्माराजाओं की कुछ परम्परा के वर्णन के छिये ही रामायण नाम से विरयान बाध्य की अवतारणा हुई (१ ४, ३)। महाराज दशरप इस बुल के एक अतिरथी बीर थे (१६२)। श्री भगीरय ने ब्रह्मा से यह प्रार्थना की वि इक्ष्वायु वस की परम्परा विच्छिप्त न हो, और ग्रह्मा ने उनवी इस प्रायंना को स्वीरार किया (१,४२ २०-२२)। महाराज इश्वाकू ने अलम्ब्या वे पर्भ ने विशाल नामक एक पुत्र उत्पन्न किया (१.४७. ११-१२)। प्रयम प्रजापति मनु से ही इदवाकु नामक पुत्र हुये जो अयोध्या के प्रथम राजाबने (१ ७०, २१)। इदवानु के पुत्र का नाम बुक्षि था (१ ७०, २२)। बनवास के समय स्पन्दिका नामक नदी की पार करने के परचात् श्री राम ने घन धान्य से सम्पन्न उस मूमि का दर्शन किया जिसे पूर्वकाल मे राजा मनुने इध्वाकुको दिया या (२ ४९,१३)। इक्ष्वाकुओ वो पृथियी वा अधिपति कहा गया है (४ १८, ६)। इत्वाकुनन्दन राजिय निमि ने अपने पिता, मनुपूत्र इस्तानु से पूछनर अपना यहा कराने के लिये सबं-प्रयम ब्राह्मण शिरोमणि वसिष्ठ का वरण किया (७ ५५, ६)। वसिष्ठ के जन्म ग्रहण सरत ही राजा इध्वाष्ट्र ने अपने युल के हिन के लिये उनका राज-पुरोहित के पद के जिये बरण किया (७ ५७ ८)। "अपने पिना मनू की मृत्य के बाद इक्ष्वानु ने एक सी पुत्र उत्पन्न किये जिनमें से सबसे छोडे पुत्र का नाम दण्ड या। इसे मूर्त और विद्याविहीन देखबर इक्ष्वाकुने किन्ह्य और रीवल पर्वतो ने बीच ने क्षेत्र मा सासन बना दिया (७. ७९ १२-१६)।"

इन्द]

**इन्द** 

नाश कर डालने की इच्छा की तब इन्होंने उसका वध कर डाला (१ २५-२०)। जब श्रीराम ने ताटका का बध कर दिया तव इन्होंने राम को बधाई दी (१ २६,२७)। विरोचन कुमार राजा बिल ने इन्हें पराजिन कर के इनके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया (१ २९, ५)। विष्णु ने वस्यप से इन्द्र वे अनुज के रूप मे जन्म लेने के लिए कहा (१, २९,१७)। वामन ने इन्हेपुन त्रिलोकी का शासक बनाया (१ २९, २१)। एव देव सेनापति की लोज में अन्य देवताओं के साथ में भी यहां की दारण में गये (१३७, १-२ ) । अन्य देवताओं सहित इन्होने नवजान शिग्रु ( स्कन्द ) को दूध पिलाने के लिए इत्तिकाओं को नियुक्त किया (१३७,२३)। एक राक्षस का वेरा बनाकर इन्होंने राजा सगर के बन्नाश्य का अपहरण कर लिया (१ ३%) ७-६) । विश्वामित्र ने विशाला के इतिहास की सर्वप्रथम इन्ही से सुना था (१ ४५,१४)। इन्होने दैत्यों का वध करने के पश्यात् त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया (१ ४४, ४५)। जब दिति ने कुशस्त्व नामक तपोवन मे तपस्या की तब सहस्रलोचन इन्द्र आदि उनकी सेवा करने लगे (१ ४६, ९-११)। "जब सहस्रवर्ष पूर्ण होने मे केवल दस वर्ष शेप रह गये तब दिति ने अस्यन्त हर्षमे भरकर सहस्रकोचन इन्द्र से वहा 'अब केवल दस वर्षके भीतर ही तुम अपने होनेवाले भाता को देखोगे। मैंने तुम्हारे विनास के लिए जिस पुत्र की याचना की थी वह जब तुम्हे विजित करने के लिए उत्सुव होगा तव मैं उसे शान्त कर के तुम्हारे प्रति उसे वैर-भाव से रहित और भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी।' (१ ४६, १२-१४)।" मध्याह के समय जब दिति एक अनुचित आसन मे निद्रा मग्न हो गई तब उन्हे अपवित्र हुई जानकर इन्द्र ने उनके उदर मे प्रवेश करके उसमें स्थित गर्म के अपने बच्च से सात दुकड़े बर दिये (१ ४६,१६-१८)। इस प्रकार आहत विये जाने पर गर्भने जब कन्दन आरम्भ किया (१ ४६, १९) तब इन्द्र ने उसे चुप रहने का आदेश देते हुए उसके दुकडे कर ही डाले (१ ४६, २०)। उसी समय दिति मी निद्रा भग हो गई और उन्होंने इन्द्र से बाहर आने के लिए कहा, और इन्द्र ने भी माना के बचन की मर्यादा के लिए बाहर आकर उनसे क्षमा भौगी (१ ४६ २१-२३)। दिति के वितय परने पर इन्द्र इस शत के लिए सहमत हो गए कि गर्भ के सात दुवडे सात मस्द्रगण के रूप म जन्म लेकर अन्तरिक्ष के सात वात-स्बन्धों के अधिपति हो (१ ४७, १-९)। इन्होने ( शचीपति नै ) गौतम-पत्नी अहल्या ने साम बलास्कार विया और इस अपराध ने कारण गीतम वे भाप से बन्हे (देवराज वो ) अण्डकोश विहीन होना पडा (१ ४८, १७-२८)। इम प्रसम में इन्हें 'सुरथेप्ठ', (१ ४८, २०) 'सुरपति' (१ ४८ २४), 'दुर्जृति' (१ ४८, २६), "दुर्मित' (१ ४८, २७) आदि भी कहा गया है। इन्होने अपने अण्डकोश की प्राप्ति के लिए देवों से प्रार्थना की (१ ४९, २-४)। देवो के अत्यन्त आग्रह पर पितृदेवो ने इन्हें भेडे के अण्डारेश लगा दिए (१४९, ५-६)। इसी समय से गीनम के तपस्या जनिन प्रभाव के कारण इन्द्र 'मेपबूपण' बने (१ ४९, १०)। इन्होने त्रिशतु वो स्वर्गमे पहुँचा देखकर उसे वहाँ से छौटाते हुए कहा 'तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुता है, अन अधोमुल होररपृथियी पर गिर जा', (१ ६०, १६-१८)। इस प्रसग में इन्हें 'पावशासन'' (१ ६०,१६) और 'महेन्द्र' (१ ६०,१८) कहा गया है। इन्हाने अम्बरीय के सक्त-पशु का अपहरण कर लिया (१ ६१,६)। 'सदस्य की अनुमति लेकर रण्डा अम्बरीय ने शुन शेय को बुध के पवित्रपाश से बौंघ टर उसे पगुने लक्षण से सम्पन्न वर दिया और यज्ञ पशुको लाल बस्त्र पहिना कर गूप में पौध दिया। बँधे हुए मुनिष्टत शुन शेप ने उत्तम वाणी द्वारा इन्द्र और एपन्द्र इन दोनो देवलाओं की बंधावन् स्तुनि की । उस रहस्यमूत स्तुति ने मनुष्ट होकर महस्र नेत्रपारी इन्द्र पडे प्राप्त हुए। उस ममय उन्होने श्न क्षेप को दीर्घाय प्रदान की । अम्बरीय ने भी देवराज इन्द्र की कृपा से उस यस ना यह गणनम्यन उत्तम पत्र प्राप्त शिया (१ ६२, २४-२७)।" इन्द्र ने रम्भा से विश्वामित्र वा काम और मोह के बसीभूत कर देने के लिए कहा (१६४,१)। इ.इ.ने रम्भा मो विश्वामित्र मो तपस्या से विचलित मरे देने की आहा दी (१ ६४, ५-७)। इन्होंने ब्राह्मण के वैदा मे आकर विका-मित्र से उनका तैयार अन्न ले लिया (१ ६४, ५-६)। 'शनकन्', (१ ६९, ११)। इनको दिए गए अपने यकत के अनुसार परगुराम ने अपने सहज वा परिस्तान पर दिया था (१ ७४, ७)। अमुरश्रेष्ठ सम्बरने विरद्ध युद्ध मे दशस्य ने इनको गरायताको यो (२ ९,११)। जब की यी का बर देने के जिय दशस्य न शास्यपुरम प्रतिला की तब उसने इन्द्र आदि देवनाओं का साक्षी बनने के जिय बायाहन किया (२ ११,१३-१६)। 'विद्यन्', (२ २३, ३२)। श्रीराम की यतपात्रा में उनकी रक्षा करते के जिसे कौसस्या न इन्द्र आदि समस्य स्वाक्षाणाणा सावाहन क्रियाचा (२ २५, ९)। युवासुर महानास मरन के निमित्त दनको सङ्गात्र न्यास आसीर्वोद प्राप्त हुआ। थ। (२ २४ ३२)। अमृत की प्यति के समय देयों का सहार करने कारी बज्यारी क्रेंट्र के रिय माना आदिनि ने सवासय आयोवींद दिया सा ( २. २४, ३४ )। दरास्य द्वारा मारे गर्ने सरे मुन्दिरपती में ग्राचीते पुत्र की में स्वर्ग लोह से एमें ( २, ६४ ४७ )। "मध्याह्य का मध्य होने तक ल्यानार हल जीवने से यह हुव अपन दोनों पुत्रों का देशकर रोती हुई सुर्धन के दो

इन्द्र ]

इन्द्र ]

अर्थु विन्दुनीचे से जाते हुये इन्द्र के शारीर पर आगिरे। तब इन्द्र ने आ काश मे स्थित सुरिम पर दृष्टि डाली और हाथ जोडकर उसके रोने का कारण पूछने लगे ( २. ७४, १४-२० )।" पुत्रशोव से रोती हुई वामधेनु की देखवर इन्होंने यह माना वि पुत्र से बढकर और कोई मही है। इन्होंने सुरिम के पवित्र गन्धवाले अधुपात को देखकर सुरमि को जगत् में सर्वश्रेष्ठ माना (२.७४,२४.~२६)। भरद्वाज मुनिने भरत का आतिय्य-सत्कार वरने के िये इनका आवाहन किया (२.९१,१३)। इन्द्र को समा मे उपस्थित होने याली अप्सराओ का भरद्वाज मुनिने भरत वे आतिथ्य सत्कार मे सहायता प्रदान करने के लिये आवाहन किया (२, ९, १८)। "श्रीराम नै आकाश मे एक श्रेट्ट रथ पर बैठे हुये, अद्भुत बैभन से मुक्त, और मन्धर्व, देवता तथा सिद्धों से सेवित देवराज इन्द्र को महर्षि धारभञ्ज के साथ वार्तालाप करते हुये देखा । उस समय इन्द्र की अङ्गकान्ति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित थी; उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे; उनके मस्तक पर श्वेत मेघो के समान उज्ज्वल, चन्द्रमण्डल के समान कान्तिमान तथा विचित्र पुष्प-मालाओं से सुशोभित छत्र था। जनके रथ में दिव्य अश्व विराजमान थे (३. ४, ५-१४)।" "श्री राम को निकट आते देखकर दाचीपति इन्द्र ने शरभड़ मृति से विदा ली और देवताओं से इस प्रकार कहा: 'श्रीराम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अपना कर्त्तव्य पूर्ण कर लेगे तब में उनका दर्शन वर्षेगा । इस प्रकार कह कर बच्चघारी, शत्रुदमन इन्द्र ने शरभञ्ज का सत्कार किया और उनकी अनुमति से रथ पर बैठकर स्वर्गलोक चले गये। सहस्र नेत्रधारी इन्द्र के चले जाने पर श्रीरामचन्द्र अपनी पत्नी और भ्राता के साथ शरभञ्ज मृति के पास गये (३ ४, २१-२५)।" इन्द्र ने स्तीक्ष्ण मृति को राम के बनवास का समाचार पहले ही दे दिया था (३.७,१०)। "एक सत्यवादी और पवित्र तपस्वी की तपस्या मे विष्त डालने के लिये . इाचीपति इन्द्र ने उस सपस्वी को धरोहर के रूप मे अपना उत्तम खड़ग दे दिया। (३ ९, १७-१८)।" अगस्त्य-आश्रम मे इन्द्र के भी स्थान का उल्लेख है जहाँ श्रीराम प्यारे थे ( ३. १२, १८ )। 'पाकशासन', ( ३. १९, १७)। नम्चियायध विया (३०२०,३)। दृत्र, नमुचि,और दल का वध किया ( ३. ३०, २८ )। इन्होने श्रीराम को एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण दिया जो दूसरे ब्रह्मदण्ड के समान भयकर था (३,३०,२४-२४)। खर-दूपण आदि चौदह हजार राक्षसो का वध कर देने पर श्रीराम से अगस्त्य आदि महर्षि प्रसन्न हो कर बोले: 'हे रघनन्दन ! इमीलिये महातेजस्वी पानशासन पुरन्दर इन्द्र दारमञ्ज मुनि ने पवित्र आधम पर आगे वे और इसी

कार्यं की सिद्धि के लिये महर्षियों ने विशेष उपाय करके आप को पचवटी के इस प्रदेश मे पहुँचाया था। मुनियो के शत्रु रूप इन पादाचारी राधसो के वध के लिये ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। (३ ३०, ३४-३६)।" इनके द्वारा शची के अपहरण का उल्लेख (३ ४०, २२)। इन्द्र आदि समस्त देवता रावण के भय से कांप उठने धे (३ ४८,७)। 'बजावर', (३ ४८, २४)। ''ब्रह्माजी की बाजा से देवराज इन्द्र निद्राको साथ लेकर लकापूरी मे आये। वहाँ आकर उन्होने निद्राको राक्षमी को मोहित करने की आज्ञा दी। इसके बाद सहस्र नेत्रधारी शबीपति देवराज इन्द्र अशोक-वाटिका म बैठी हुई सीता के पास गये और इस प्रकार बोने 'हे देवि । मैं आपके उद्धारकाय की सिद्धि के छिए श्रीरघुनायजी की सहायता करूँगा, अन आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बडी भारी सेना के साथ समुद्र पार करेंते। मैंने ही यहाँ इत राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है तथा यह हिक्छान्न लरुर निद्रा के साथ मैं आपके पास आवा हूँ। यदि मेरे हाय से इस हविष्य को लगर ला लेंगी तो आपको हजारो वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सतायेगी। इन्द्र के ऐसा कहने पर सीता ने इनके . देवराज इन्द्र होने पर शङ्का प्रकटकी जिसका इन्होने देवोचित लक्षणो को दिखानर निवारण कर दिया (३ ५६क, ६-१९)।" सीला द्वारा हविष्याच का भक्षण कर लेने पर य प्रसार होकर अपने निवासस्थान, देवलोक को चले गय (३ ५६क, २६)। "पितामह ब्रह्माजी के द्वारा दीर्घजीवी होने का वर शाम करके करन्य ने देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इन्द्रने उस पर सौ धारो दाले बच्च का प्रहार किया जिससे उसकी आयें और मस्तव उसके दारीर में घस गये। तब कवन्ध ने कहा देवराज आपने अपने वचा की मार से मेरी जाँघे, मस्तक, और मुँह तोड डाले हैं। अब मैं कैसे आहार ग्रहण कहेंगा थौर निराहार रहकर किस प्रकार सुदीध क्लाल तक जीवित रह सक्ला ?' उसके ऐसा वहने पर इन्द्र ने उसकी भुजानें एक एक योजन लम्बी कर दी तथा तत्काल हो कवन्थ ने पेट् मे तीक्षे दाना बाला एक मुख बना दिया। इन्द्र ने कवन्य को यह भी बताया कि जब लक्ष्मण सहित श्रीराम उसकी भुजायें बाट देंगे तो उस समय वह स्वर्गलोक चरा जायगा (३ ७१, ८-१६)।" इन्होते नमुचिको युद्धका अवसर दिया था (४ ११,२२। 'महेन्द्रमिव दुर्धपंस'. (४ १७, १०)। बालिन् की युद्धकला से प्रसन्न होकर इन्द्र न उसको सुवर्ण-माला प्रदान की थी (४ २३, २६)। स्वष्टा के पुत्र बुत्रासुर का वध करन स में नाप के भागी हुये और इनके इस पाप को पृथिवी, जल, दूस, और स्त्रियों ने स्वेक्ष्ठा से ग्रहण कर लिया था (४ २४, १३-१४)। वानरसाज सुपीव के

प्रासाद में इन्द्र वे दिये हुये दिव्य फान-फुलो से सम्पन्न मनोरम दूक्ष लगाये गये थे (४ ३३, १६)। राची ना अपहरण करने के कारण इन्होंने पूछोम और अपुद्धाद ना वध कर दिया (४ ३९, ६-७)। सहस्र नेत्रवारी इन्द्र प्रत्येक पर्व ने दिन महेन्द्र पर्यंत पर पदार्पण वरते थे (४ ४१, २३)। मेघनिरि नामक पर्वत पर देवताओं ने हरित रण क अथव वाले पाकशासन इन्द्र को राजा के पद पर अभिपिक्त विया था (४ ४२,३५)। मयानुर वा हेमा नामक अप्सरा के साथ सम्पर्क हो जाने वे बारण इन्द्र ने वच्च से मयासुर का यथ वर दिया (४ ५१, १४-१५)। जय हनुमान मुर्य को पकड़ने के लिये अन्तरिक्ष मे पहुँच गये तथ इन्द्र ने उन पर यक्त का प्रहार किया जिससे उनकी हुन ( ठोडी ) का बायाँ भाग खण्डित हो गया (४ ६६, २३-२४)। बळ वे प्रहार से भी हनुमान को पीडित हुआ न देखार सहस्र नेत्रधारी इन्द्र ने उन्हें उनवी इच्छा के अधीन ही मृत्यु होने का वर दिया (४ ६६, २८-२९)। हनुमान् ने समुद्र-लङ्कन ने पूर्व इन्द्र नो प्रणाम दिया (५ १. ८)। इन्होने मैनाक पर्वत नी समृद्र में पातालवामी अमुरममुहो वे निवलने के मार्ग को रोकने के लिये परिष-रूप से स्थापित क्या था ( ५ १, ९२ )। "शतत्रत् इन्द्र ने अपने यच्छ से लाखो उडनेपाले पर्वतो के पख काट अले। जब वे मैनाव के पख काटने गये तो वायु ने सहसा उसे समुद्र मे गिरा दिया (५,१,१२४-१२६)।" हनुमान् । को विधाम का अवसर देने के फल्स्वरप मैनाक की इन्द्र ने प्रशास की (५ १, १३७-१४२) । इन्होने हिरण्यकशिप की कीर्ति का अपहरण कर लिया (५ २०, २८)। जब रामद्रत थी एनमान सीता के समीप गये ती उन्होंने इन्द्र को प्रणाम किया (५ ३२, १४)। जब हनुमान म अक्ष या वध कर दिया तो उस पर इन्द्र सहित देवताओं ने बहाँ एकत्र होकर विस्मय में साथ हनमान का दर्शा किया (५ ४७,३७)। जनक से प्रसन्न होकर धीमान् क्षक ने उन्हे एक जल से प्रकट हुई मणि दी (५ ६५,५)। इन्द्रजित् ने इन्द्र को बन्दी बनावर लवापुरी में बन्द कर दिया था, परन्तु ब्रह्मा के बहुने से उन्हें मुक्त किया (६ ७, २२-२३)। वानरी ने पितामह सनादन से किसी शमय उन्द्र नाभी गुद्ध हुआ था, (६ २७,१९)। कुम्भवर्णने वैवस्यत सम और इद्र को भी पराजित किया था (६,६१,९)। 'जन्म लेने ही जब कुम्भवर्ण ने भूग से पीडिस होकर सहस्रो प्रजाजनो का भक्षण कर लिया तब पीडित प्रजाजनों के अनुरोध पर देवराज इन्द्र ने श्रद्ध होकर अपने बच्च से बुस्भवर्ण को आहत कर दिया। कथा दे प्रहार से आहत हो कर शुब्ध पुम्भकर्णने इन्स्र के ऐरावन के मूल से एन दाँत उलाड कर उसी से देवेन्द्र के बक्षा पर प्रहार किया जिससे पीडित होकर इन्द्र प्रजाजनो के साथ प्रह्मा के स्थान पर गये

(६६१,१३–१८)।" वजुषारी शतत्रतु इन्द्र ने पौरप द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या करने के पश्चात् प्रायश्चित किया था (६ ८३, २९)। इन्द्रजित् के साय युद्ध करते हुए लक्ष्मण की ऋषि, पितर आदि सहित इन्द्र ने भी रक्षा थी (६ ९०,६३)। इन्द्रजित् वा वध हो जाने पर सम्पूर्ण महर्षियो सहित इन्द्र वो भी अस्यन्त प्रसन्नता हुई (६. ९०, ८४)। "रावण के साथ युद्ध के समय जब श्रीराम भूमि पर राडे हुये तय आवारा में स्थित देवता, विन्तर और गन्धर्व यह वहने लगे कि यह युद्ध बराबरी का नही है। इन छोगों की बात मुनकर इन्द्र ने मात्रलि से यहाः 'तुम भेरा रय ले जातर श्रीराम से कही कि इन्द्र ने यह अपना रथ भेजा है जिस पर बैठनर आप रावण के साथ युद्ध करें। (६ १०२, ५-७)।" सीता की उपेक्षा बरने पर अन्य देवताओ सहित इन्द्र ने भी लंग में उपस्थित होक्र श्रीराम को समझाने या प्रयास निधा (६ ११७ २-९)। इन्होने श्रीराम को वरदान देने नी इच्छा प्रगट की . (६ १२०,१⊶२)। श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र ने मृत बानरी को जीविन मर दिया (६ १२०, ११-१६)। बुवेर की सपन्या से प्रमन्त होहर ब्रह्मात्री इन्द्र शादि देवताओं पे साथ उनके शाश्रम पर यरदान देने के लिये गर्वे (७ ३,१३)। "मध्स के यज के समय रावण को उपस्थित देखकर अग्राधीन देवता तिर्यस्योनि में प्रवेश कर गये। उस समय एन्ट्र मीर बन गये थे (७ १८, ४-५)।" रावण के प्रस्थान के पश्चात् इन्द्र सहित सम्पूण देवता पुन, अपने स्वरूप मे प्रगट हो गये और उन-उन प्राणियों को यरदान देने लगे जिनका उन्होने रूप ग्रहण किया था, इन्द्र ने उस समय मोरो को बरदान दिया ( ७ १८, २०-२३ )। 'रोना महित जब रायण ने इन्द्रलोब पर क्षात्रमण विद्या तब इन्द्र ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की । उस समय विश्या ने भविष्य में राजण-पथ की प्रतिज्ञा करने इन्द्र की छौडाया (७ २७, १-१३) । अब समनाद संभय से देवपण पलायन करने छने नव इन्द्र ने उन्हें पून एक्ट करवा अपने पुत्र अयन्त की उनका नेता दनाया (७ २८. ४-६)। व्यते पुत्र के पराजित हो जाने पर इन्द्र में रहो, बगुओ, आहियों द्रशादिके साथ अपने रथ पर बैठकर मेघनाद से सुद्ध किया (७ २०, २२-२६)। 'रायण जय देवनेना कासहार करने के लिये उनके बीच से निक्ता सब उसकी इन्छाको जानगर इन्द्र ने देवनाओं से उसे बन्दी बना मेंने में जिसे महा। नदनत्तर अपनी विशाल सेना की सावण के हाथों नष्ट होते देल शक्र में दिना किसी घटडाहुट के रावण का सामना हिया और उसे धारों और में रेरकर मुद्ध में विमृत कर दिया । रावण को इस प्रकार इन्द्र के चतुल में पर्ता हुआ देखकर दानवी तथा शशमों ने आर्थनाद तथा (७ २९,

इन्द्र ] ४-१९)।" मेघन।द के बाण से मातिल वे बाहत हो जाने पर जब इन्द्र ने ऐरावत पर साहड होकर युद्ध आरम्भ किया तब मेघनाद ने उन्हें अपनी माया से व्याक्ल करके बन्दी बना लिया (७ २९, २६-२९)। जब इन्द्रजित ने इन्द्र को मुक्त कर दिया तब इन्द्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया और व दु खी और चिन्तित होवर अपनी पराजय के कारण पर विचार करने लगे (७ ३०,१६–१७)। ब्रह्मा के परामर्श वे अनुसार इन्द्र ने बैट्णवयन करवे पुन स्वगंछोव प्राप्त किया और देवताओं पर घासर करने छगे (७ ३०, ४७-५०)। "हनुमान् ने सूर्यं थे रथ के ऊपरी भाग मे जब राह बा स्पर्ध वियातव वह कोध में भरवर इन्द्र के पास गया। राहुकी यात सुनकर इन्द्र व्यम हो उठे और अपने ऐरावत पर बैठकर तथा राहुको आगे करके सूर्यदेव के स्थान पर गये (७ ३४, ३१-३८)।" इन्द्र ने राहुकी सहायता करने का वचन दिना (७ ३५, ४३)। हनुमानु को ऐरावत की ओर आता हआ देखकर इन्द्र ने उन पर बच्च से प्रहार किया (७ ३५,४६)। ब्रह्मा के वहने पर इन्द्र ने हनुमान को जीवित करके उन्ह कमल पूर्णा काएक हार देते हुये कहा कि उस दिन से हनुमान् इन्द्र के यजु से भी गारे नही जा सकेंगे (७ ३६, ७-१२)। स्त्री वे रूप मे परिणत ऋक्षराट से इन्होंने वालित की उत्पन किया (७ ३७ क, ३१-३७)। निमि के साथ साथ इन्होने भी एक यज्ञ किया जिसमे वसिष्ठ को अपना परोहित बनाया (७ ४४, १०-११)। "जब पूर्वकाल ने मान्धाता ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने का उद्योग आरम्भ किया तब देवताओं सहित इन्द्र भयभीत हुये। उस समय मान्धाता के अभिप्राय को जानकर इन्द्र ने उसके पास जाकर वहा 'पहले तुम समस्त पृथियों को अपने अधिकार में कर हो, उसके बाद देवलोक पर राज्य करना । इन्द्र की बात सुनकर मान्याता के यह पूछने पर कि उसके आदेश की पृथियी पर कहाँ अबहेलना हो रही है, इन्द्र ने मधुबन मे मधुपुत्र लवणासुर का उल्लेख करते हये कहा कि वह मान्धाता की अवज्ञा करता है (७ ६७, ५-१३)।" लवणासुर के वर्ष पर प्रसन होकर इन्द्र ने शत्रुष्त के सम्भुख प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और उसके पश्चात् अन्तर्धान हो गये (७ ६९,३६,७०,१–३ ६–७)। शस्त्रुककी मृत्युपर इन्द्र ने श्रीराम को बधाई दी (७ ७६, ५-६)। जब बुत्रासुर ने घोर तपस्या आरम्भ की तब इन्होने उसके विरुद्ध शिकायत करते हुये विष्णु से उसके विनाश या आग्रह किया (७ ८४, ९-१८)। "देवताओं ने आग्रह पर विष्णुने अपने तेज को तीन भाग में विभक्त करके एक को इन्द्र में, दूसरे को इन्द्र के यज्

म. और तीसरे को भलोक में प्रवेश करा दिया। इस प्रकार सर्वादित होकर

हन्द्र ने नृत्यामुर के महतक पर अपने बजू से प्रहार करके उसका वध कर दिया। वृत्रवध से प्रकट हुई ब्रह्महृत्या द्वारा प्रसित होतर इन्द्र अन्धकारमय पाताल प्रदेश में चले गये। इन्द्र के इस प्रकार अहरवा हो जाने पर जब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की तम उहीन इन्द्र के उद्धार का जवाय विवादा (७ ६८, १०-१७ २०-२२)।" "इन्द्र के अदृश्य हो जान से समस्त सत्तार ध्यापुठ हो उठा, घरती की आदंता नष्ट हो गई और समस्त वय्य प्रदेश, निर्वा, तथा सरीवर सूख गये (७ ६६, २-५)।" विष्णु का बारेश वे अनुसार अववर्षय प्रता का अनुस्त्रव का स्तुत्र के इन्द्र पुन अपने पद पर प्रतिष्टित हुवे जितसे सामुणं जनत् में शाल्त व्याह हो गई (७ ६६, २-१९)। इन्होंने उदमण पर य सरीरीर अपने साम दर्शों हो पर स्ति पर के सम्मण का स्वारीर अपने साम दर्शों हो तथा से (७ १६, १६)। विष्णुक्त में स्थित हुव परने साम वर्ग हो पर से साम दर्शों हो तथा हो से (७ १८, ११)।

इन्द्रजानु, एक बानर प्रधान का नाम है जो सुग्रीय के आधाहन पर स्पादह करोड बानरों को लेकर जनके पाल आया था (४ ३९, ३१-३२)। श्रीराम ने इसका आदर सहार किया (७ ३९, २२)।

इन्द्रशञ्ज, एक राक्षसपित वा नाम है जो अस्त्र सस्त्रो से युक्त होकर राम के वष के लिये रावण के दरवार में सझद्ध लडा था (६९,२)।

इन्द्रशिरा, एक देश वा नाम है जो अपने ऐरावतवसी गजराजो ने लिये प्रतिद्व पा (२ ७०, २३)।

इ.स., पूयकाल ने प्रजापति . वर्षम ने पुत्र, याह्यिक देश न एक पर्यास्ता राजा वा नाम है जो देशता, देख, नाम, राक्षम, गम्यवं और महामनस्त्री यक्ष हारा पूजित में (७ ६०, १-६)। अत्यन्त प्रभावताली होन पर भी राजा इस धर्म से तेर तरावन में वृद्ध में स्थित रहते थे, तथा इननी बुद्धि भी स्थित प्रो (७ ६०, ७)। एक बार में विदार वरते हुने उस स्थान पर एहें व जहां महासेन मा जन्म हुआ था (७ ६०, ६-१०)। "उस स्थान पर एहें व पर इस ने देशा वि उस बन का समस्त प्राणि समुद्धाय स्थार हो है, और उनी समय उर्गेने सेवको सहित अपन का भी स्थी म्या परित्म हुआ देशा वि ने वि स्थान स्थान परित्म हुआ ने विदार ने स्थान स्थान हुआ जानकर हरू भयभीन हा उठे और अपन स्थान सि हो प्राण्य है। प्राण्य स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान हुआ जानकर हरू भयभीन हा उठे और अपन स्थान सि हो तथा है। तथा सि स्थान स्थ

एक मास तक पुरुष और एक मास तक रूपवती स्त्री रहकर जीवन व्यनीत करने लगे (७ ६७, २४-२९)।" "तदनग्तर उम प्रथम मास मे इल त्रिभुवनसुन्दरी नारी होकर वन मे विचरण करने छगी। इस प्रकार विचरण करती हुई इला ने एक सरोवर में तपस्या कर रहे युध को देखा (७ ८८, ४-११)।" "इला के सौन्दर्य पर मोहित होकर बुध जल से वाहर आये और इला तथा उमकी सिखयों से उनका समाचार जानकर उन्हें विपुरुपी नाम से प्रसिद्ध होकर उसी पर्यत पर निवास करने की आजा प्रदान की (७ ८८, १३-२४)।" "बुध द्वारा समागम के प्रस्ताय को स्वीकृत करने यह उनने साथ रहते लगी। किन्तु एक मास तक स्त्री रूप में बुध के साथ रहते के पश्चात् एक दिन प्रान काल इसने अपना पूर्व रूप ग्रहण कर लिया और बुध से अपनी सेना तथा अनुचरो आदि के सम्बन्ध मे प्रश्न किया (७ ५९, ५-११)।" "बुध ने इससे उस स्थान पर बुठ समय लक रहने का आग्रह किया परन्तु इसने पहले उसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी, बहुत अधिक आग्रह पर एक वर्षतक उनके पास रहना स्वीकार कर लिया। वर्षके अन्त थे उसने पुरूरवानामक एक पुत्र को जन्म देकर उसे बुध को सींप दिया। थर्प पूरा होने मे जितने मास शेप ये उतने समय जय-जब राजा पुरप होते थे तय-तय बुध धर्मयुक्त कथाओ द्वारा उनका मनोरजन करते थे (७ म९, १२-२५)।" "अन्तत इन्होने अश्वमेध के अनुष्ठान द्वारा शिव से पुन पुरपत्व प्राप्त कर लिया। सदनन्तर इन्होने बाह्लिक देश को छोडवर मध्यदेश मे

प्रतिष्ठानपुर नामक नगर बसाया और वहां के नासक बने (७. ९०, १६-२२)।" इल्युल, दण्डकारच्य के एन असुर वा नाम है जो अपने भ्राता, बातापि, की सहायता से सहस्रो निर्दोष ब्राह्मणी का वध करता रहना था। अपस्य

मुनि ने इसे भरम कर दिया ( ३, ११, ५५-६६ )।

#### ल

उच्छै:श्रवा, उस उरहणुतम अध्व का नाम है जो समुद्र-मन्दन वे समय सागर से निक्ला था ( १. ४४, ३९ )। यह सूर्य का वाहक है (७ २३स, ४ )।

उद्धिहाना, एक नगर का नाम है अहाँ विषक नामक वृक्षों की प्रचुरता थी। अभोध्या आते समय भरत ने यही अपने अक्षों को बदला था (२ ७१,

१२-१३)।

उत्सल, दक्षिण ने एक प्रदेश का नाम है जहाँ मुगीय ने सीता की लोज करने के लिये अद्भाद को भेजा था (४,४१,९)।

उद्यासल. पूर्व में पर्वतों का नाम है जहाँ के बानरों को आमन्त्रित

करते के लिये सुप्रीय ने हनुमान् से नहा या (४ ६७,४)। हिमसयः श्रीमानुष्टयपर्यनरं, (४ ४०, ५२)। "इस पर्यन या गतनचुन्धी सिवार सी पोजन जन्मा था, जिन पर लियन साल, ताल, तमाल, पुष्पी से परिपूर्ण कनेर आदि दुल भी सुवर्णयत थे (४ ४०, १३-५१)।" वाल्नि ने भय से भागते हुये सुप्रीय इस पर्यन पर भी आये थे (४ ४६, १४)।

उदावसु, जनक के पुत्र और नित्दबद्धंत के पिना का नाम है (१७९,५)।

उत्तमस्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जो माल्यवान् तथा सुन्दरी का पुत्र या (७ ४, ३४--३७)।

उपेन्द्र (= विष्णु ) 'उपेन्द्रमिव दु सहम्', ( ४ १७, १० )।

उमा, हिमवान् और मेना की द्वितीय पुत्री का नाम है इसके रूप की भतल पर कोई समना नहीं कर सकता या (१ ३५,१४-१६)। 'यह उत्तम एक कठोर दन का पालन करनी हुई घोर सनस्या में लग गई। गिरिसान ने उग्र तपस्या म सलग्न हुई अपनी इम विश्ववन्दिता पुत्री उमा का, अनुपम प्रभाव-शाली रुद्र से, विवाह वर दिया (१ ३४, २०-२१)।" उमादेवी को महादेव के साथ श्रीडा बिहार करते सौ दिश्यवर्ष बीत गये विन्तु उमा देवी के गर्भ से काई पुत्र नहीं हुआ (१ ३६, ६-७)। ब्रह्मा आदि देवनाओं के, जीडा से निवृत्त हो उमा देवी के साथ तप करन की प्रार्थना पर (१ ३६, ८-११), शिव ने बताया कि व दोना अपन तेज से ही तेज को घारण कर लेंगे (१ ३६ १२-१३)। 'महादेव के यह पूछन पर कि यदि उनका यह सर्वोत्तम तेज (बीर्य) धुव्य ही रर अपने स्थान से स्विलित हो गया तो उसे कीन धारण वरेगा ? देवताओं ने शिव से कहा: 'भगवन् ! आज आपका जो तेज धड़ा होतर गिरेगा, उम यह पूचित्री देवी धारण वरेंगी।' देवताओं वा यह वधन सुनवर महायली देवपदर शिव ने अपना तेज छोडा, जिममे पर्दन और बनों सहित यह गमल पृथिशी व्याम हो गई (१ ३६, १४-१६)।" देवताओं ने इनका पूजन किया (१ ३६, १९)। इन्होने देवनाओं तथा पृथियी को शाप दे दिया पर्योक्ति उन्होने उमाना पुत्र-प्राप्त वरने से रोज दिया था (१ ३६, २०-२४)। रावण न इतरे गार का स्मरण किया (६ ६०, ११)। रोने हुवे राक्षम-गुमार, मुक्ति को दयनीय दशा पर दृष्टियान करते इनने हृदय म बरणा का सान उमड पडा (७ ४, २०) और इन्होने यह वरदान दिया नि आज ने राशनियों जन्दी ही गर्ने धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसना प्रसव करेंगी और उनना पैदा किया हुआ बालक तत्वाल बहुकर माता में ही समान अवस्था ना हा जायगा ( ७ ४, ३०-३१ )। जब राज्य में कैलास परंत के

निषले माग मे अपनी मुत्राय लगाई और उसे सीध उठा लेने का प्रयत्त किया तब पर्वन के हिलने से उसा विविधित हो उठी और मगदान सकर से लियर गई (७ १६, २६)। कारिकेस के कर्म-स्थान पर शिव अपने समस्त तेक को ताय पहकर उमा ना मनोस्टमन करते थे (७ ६७ ११)। 'क्त्री रूप हुये राज इल ने दनसे पुरुत्तर प्राप्ति की प्राप्तेगा की (७ ६७, २०-२६), जिस पर इन्होंने कहा 'राजन्! तुम पुरुद्दर-प्राप्ति के छिन के पर बाहते हो उसके आये भाग के दाता तो महादेव हैं और आया वर मैं सुन्हें दे सकती हूँ। इमिण्ये तुम मेरा दिया हुआ आया वर स्थीकार वरके जितने-जितने काल कर सो और पुरुप रहने सा सह तक हो।' (७ ६७, २४-२४)।' इक्त्रोने राजा इल की एक मास तक स्थी और एक मास तक पुरुद रहने की इच्छा को स्थीकार कर लिया (७ ६७, २६-२७)। उमा ने इल से वहां 'राजन्! जब सुम पुरुप हम में रहींग, उस समस्य तुम्हे अपने स्त्री-प्रीयन का और स्त्री रूप में पुरुप जीवन का स्मरण नहीं होगा।'(७ ६७, २५-२९)।

उर्मिला, जनक के अनुज फुराब्वज की पुत्री का नाम है। जनक ने लक्ष्मण में साथ इनके पाणिग्रहण की प्रतिमा की (१ ७१, २१-२२)। यदिदिनी उर्मिला की पति माताओं (सासो) ने सवारों से उनारा और पर में ले गईं (१ ७७, १०-१२)। इन्होंने देवमन्दिरों में देवताओं का पूजन तथा साथ-ससुर आदि के बच्चों में प्रणाम किया (१ ७७ १३)। ये पति के साथ एकान्त में रहकर आनन्द से समय ब्यतीत करने लगी (१ ७७,१४)।

उच्चेशी—रावण ने कहा कि पुरूरवा को ठुकराकर उवंशी को अत्यन्त पश्चाताप हुआ था ( ३ ४८, १ क )। अप्यत्याओं मे श्रेष्ठ उवंशी सिषया के साथ जलकोडा के लिये समृद्र के पास गई (७ ४६, १३)। उस समय वक्ष के मन मे उबसी के लिये अध्यन्त उल्लास प्रपट हुआ। और उत्तने उन मुद्रशे अध्यत्य जे साथ प्रवास के सम मे उवसी के लिये आमिनत किया (७ ४६, १४–११)। उवंशी ने वक्ष्ण को बताया कि मित्र देवता ने पहले से ही उत्तका चरण कर लिया है (७ ४६, १६)। देव निर्मात कुम्म ने अपने थीये का परिस्थाग कर देवे के वरण के प्रतास को उदयी ने सहर्ष स्क्रीकार किया तथा साथ ही मित्र हार्य उत्तक सरीर पर हुवे अधिकार पर वेद प्रकट किया (७ ४६, १९–२०)। 'उवंशी की स्वीष्ट्रति पर वहण ने प्रज्ञालित लिया (७ ४६, १९–२०)। 'उवंशी की स्वीष्ट्रति पर वहण ने प्रज्ञालित लिया के समान प्रकाशमान अपने तेज (थीयें) को उस कुम्म से आल दिया। तदननर उन्हेशी मित्र देवता के तथा श्रीपत हुपित हुये मित्र वे वाल वे नारण वह तुप से पुत्र राजर्षिय पुल्सा मी पत्नी हो गई (७ ४६, २१–२६)।'' मनोहर दौत और सुन्दर नेत्रवाली

उदेशी मित्र के दिये हुये शाप का क्षय होने पर इन्द्रसमा में चली गई (७ ४६,२९)।

उल्का-मुख ]

उल्का-मुख्न, एक वानर-प्रमुख वा नाम है जो हुतावन का पुत्र था। मुप्रीय ने इसे सीता की खोज में दक्षिण दिशा में जाने की अनुमति दी (४४१,४)।

उद्योरबीज, एक परंत मा नाम है जहाँ प्रमायि नामक वानर-पूपपति रहता था (६ २७, २७)। राजा महत्त ने इसी स्थान पर अपने यज्ञ का अनुष्टान किया (७ १८, २)।

### 袃

श्रृष्ठा, एक गुमा ना नाम है। विल्यक्षेत्र म सीता नी स्रोत करते हुये वानर-प्रणानो, हुनुमन् तथा अज़्द आदि ने इसे देखा था ( ४. ४०, ७ )। यह गुण म्ह्यतिक ने नाम से विल्यात तथा एक दानव द्वारा रित्त थी (४ ४०, ६)। इसे मुणिन्त तथा दुर्लेह्म होने ना उल्लेख (४ ४०, १०)। यह नाम प्रकार के जन्मुओ से मरी हुई तथा देखराओं ने निवास-स्थान, पाताल के ममान, भयक प्रतीत होनी थी (४ ४०, १२)। 'दुर्दसमिन थोर च दुविगाहा च नर्वेश', (४ ४०, १३)। यह अन्यवार से परिपूर्ण थी, इसमे चन्द्रमा और मूर्व ची निर्मे भी नहीं पहुँच पाती थी (४ ४०, १०-१८)। 'पानाधारच- खुल', (४ ४०, ११)। इसमे मम ने दिन्य-भवनो, मुदर उद्यान' और मरीवर राखादि वा वर्षन विल्या गया है (४ ४०, १४-३०)।

अमुलराज (अमुलराट्), वालिन् और मुदीब के निना या नाम है।
ये मूर्य ने समान तेजस्वी तथा समस्त बानरों के राजा थे। विरमाल तक
सामन करने के परवाद दशनी मृत्यु हो। गई (७ ३६, ३६-३७)। "बहा
के अध्य बिन्दु में इनकी उत्तित हुई, तिजने परवात् ये बुछ समय तक करने, मुल
कीर पळ सावर मेर पर्वत पर निवास करते रहे। ज्यो हो ये अपनी छाया से
मुद करने के लिये एक सरीवर के जल में कुट त्यो ही एक मुक्ट रही के
रूप में परिणन हो। गये (७ ३७८, ६-३०)। इन्द्र से वालिन् तथा मूर्य मे
मुदीब को उत्तरन करने के परवात् ये पुन पुरय क्य में परिचत हो गये। इन
सिन्दु में के साथ बहा। वे सम्मुल उपस्थित हुवे (७ ३७८, ३१-४४)।
वहान के सहैं विधित्या में निवास करनवाने वानरों का प्रायक निवुत्त दिया
(७ ३०४, ४४-४०)।

प्रास्त्यान्, एर पर्वन का नाम है जिस पर सहस्रा बातर-पूपपति निवास करते में (१ १७, ३१)। नमंदा नदी के निकट न्यिन एर पर्वन का नाम है जहीं बदसराज पूर्वा निकास करता था (६ २७.९)। १. ऋखीक, एव मुनि का नाम है जिनना विश्वामिय भी ज्येष्ठ बहिन के साम माणियहण हुआ था (१ ३४,७)। इनका मृत्युद्ध पर्वन पर अपनी परती तथा तीन पुत्रों के साथ नियास (१ ६१,११)। राजिप अम्बरीय ने इक्ते पुत्र की यहा पत्र बनाने की प्रार्थना की, मृत्योंक ने इस वार्य के लिये अपनी ज्येष्ठ पुत्र को वेचना अस्वीकार कर दिया (१ ६१,१२-१६)।

१. ऋचीक ]

 ऋचीक—मृगुवशी ऋचीक मृति को विष्णु ने वैष्णव धनृत प्रदान किया, जिसे इन्होंने अपने पुत्र जमदीन को समिपित कर दिया (१ ७४, २२-२३)।

 ऋपभ, एक महान् ब्रेतवर्ण पर्वत वा नाम है जो शिरसागर ने मध्य में स्थित था। मुस्रीय ने विनत से सीता की कोज में यहाँ जाने ने लिये वहाँ (४ ४०, ४२)। 'दिव्यान्ये कुतमितराचितंश्य नगैवृत', (४, ४०, ४२)।

२. ऋषम, दक्षिण-समुद्र मे स्थित एक पर्वतश्रेणी ना नाम है, जो सम्पूर्ण रहतों से भरा हुआ है तथा जहाँ गोशीर्षक, पश्चक, हरिस्थाम आदि नामो बाका दिस्स चन्दन जरम होता है। राहित नामवाले गम्धव इसकी रक्षा तथा यही भूगे के समान कान्तिमान् पुण्यवमां पौच मन्धवराज निवास करते हैं (४ ४१,४०-४३)।

३. १४ पभा, एक राजा का नाम है जिनके समय में अयोध्यापुरी श्रीराम के परमधाम पंधारने के पश्चात पून आबाद होगी (७ १११, १०)।

 'साप पुद्ध बस्ते हुये इ.होो उताका वस कर दिया (६ ७०,४९,-६०)। इन्ह्रजित् द्वारा पायल हुये (६ ७३,४६)। राम के राज्याशियक मे अयसर पर ये दक्षिण-समुद्र में सीझ ही एा सोो ना पट भर कार्य (६ १२६,४४)।

झुर्यस-स्वन्ध, एव पानर यूपपति वा नाम है जो अन्य पानर यूपपतिको वे नाथ राम यो आजा द्वारा स्टब्सिंग की सोज यसने वे सिन्ने मया (६ ४४, १–३), विन्तु इसे रोज दिया गया (६ ४४, ४–४)।

म्हिपि-पुत्र (सहु॰) उा यातर पूषपतिका में जिये प्रयुक्त हुआ है जिन्हें सीता की कोज करने में लिय मुगीय न पश्चिम दिशा में भेजने का प्रस्ताव क्या था (४ ४२, ४)।

श्रृष्टिक, दक्षिण दिशा ने एवं देश का नाम है जहाँ मुग्रीव ने सीता की

स्त्रों के लिये अज़द मो भेजा या (४ ४१, १०)।

ऋष्यमूक, एर पर्वा का नाम है जहाँ स्रीराम के प्रधारने की बाह्मीकि ने पूर्वकरपना सर ही थी (१३,२३)। भार अन्य गाउरो ने साथ सुग्रीव ने यही विविधित जीवन व्यतीत किया था (३ ७२,१२)। सबस्य ने श्रीराम को बीझ ही इस पर्यंत पर जाते का परामशं दिया (३ ७२, २१)। "यह पम्पातारीवर में पूरभाग म स्थित था। यहाँ में गुन पुत्पों से सुशोधित थे और इमकी पूर्वकाल में साक्षान् कता ने मृष्टि की थी। इस पूर्वत के शिखर पर सीया हुआ पूरण स्वप्त में जिस सम्पत्ति को देखा। है उसे जागने पर प्राप्त कर नेता है। जो पापर में तथा विषम व्यवहारी पुरुष इस पर्वत पर गहता है उसे इन पर सो जाने पर राज्य उठावर उत्पर से प्रहार करते हैं। इन पर्वत पर हाथी तथा रूप मून रिवान करत है। ( ३ ७३, ३१-३९ ) । यह प्रमा सरोवर वे तट पर स्थित है (३ ७४ २४-२६)। यह पापा ने दक्षिण भाग में स्थित है (४१ ७३) । पात्मि विभूषित', (४१ ७४) । 'पिरियर' (४ १०, २८)। यात्रि यही मन्द्र के यात के भव से नहीं जा सकते थे (४ ११, ६४)। तैलपुरव ', (४ २४, ७)। मुपीय न वाल्ग् के कीय से बनो ने लिये दशो परंत पर तरण ली थी (४ ४६ २३)। राम का निमान इनके उत्तर से होकर गया (६ १२३, ३०-४०)।

त्राच्यत्रद्धा, निभाष्टत ने पुत्र भीर वत्रता ने पीत का नाम है (१९,३)। इन्हें निभा ने बामें ही दनका लालन तासन किया था (१९४)। सदा दिना ने मान ही माथ पत्र के नारण विवयत व्यवस्थाद्धा अब किसी है परिचित्र नहीं होना (१९,४)। ये सदेव दोनों द्वार क बद्रावर्ष का नालन करें में (१९,४)। वन में रहत हुने द्वारा मस्य अस्ति तथा स्वास्त्री जिला असार को की सेवा मे ही अपतीत होगा (१९,६)। ये वैदो के पारगामी विद्वान हैं। (१९,१३)। "अञ्चराज इन्हे वेश्याओं की सहायता से अपने राज्य मे बूलायेंगे और इनने आते ही इन्द्र अङ्ग देश में वर्षा आरम्भ कर देंगे। अङ्ग-राज अपनी पुत्री भान्ता को इन्हें समेपित कर देंगे। ये दशरण को पुत्र प्राप्त बरानेवाले यज्ञ-वर्म का सम्पादन करेंगे (१ ९, १८-१९)। "ऋष्यऋङ्ग सदैव वन मे ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय मे रत रहते थे। ये स्त्रियों की पहचानते तब नहीं और विषयों के मुख से भी सर्वया अनुभिन्न थे (१ १०,३)।" "वेश्याओं द्वारा मोहित हो कर ये अञ्जदेश में आये, जिससे वहाँ की अनावृष्टि समाप्त हुई। अङ्कराज की पुत्री झान्ता से विवाह बरने के पश्चात् ये अङ्गदेश मे ही सुल-वैभव मे रहने लगे (१ १०,७-३३)।" सुमन्त ने सनत्दुमार की भविष्यवाणी को दहराया (१ ११, १-१२)। 'द्विजर्थेन्डम्', (१ ११, १४)। 'दीप्यमानमिवानलम्', (१ ११, १६)। "राजा रोमपाद ने इनका दशस्य से परिचय कराते हुये इन्हें अयोध्या जाने की स्वीकृति प्रदान की । ये अपनी परती, ज्ञान्ता, के साथ अधोध्या आये और वहाँ दशरथ के अतिथि के रूप में रहे (१ ११, १७-३१)।" महाराज दशस्य द्वारा निवेदन वरने पर इन्होने उनके लिये अश्वमेध यज्ञ करना स्वीकार वर लिया (११२, २-४)। इस्होने दशस्य से यज्ञ-स्थल की ओर प्रस्थान वस्ते के लिये वहा (११३३९)। विसण्ड आदि श्रेष्ठ दिजो ने यज्ञमण्डप मे ऋष्यऋङ्ग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यजनमें का आरम्भ किया (११३,४०;१४,२)। ऋष्यश्रुङ्क अदि महर्षियो ने इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओ का आवाहन किया (११४, ६)। इन्होने वसिष्ठ ने साथ अन्य ऋत्विजो को दक्षिणा वाँटी (११४,५२)। इन्होने दशस्य को चार पुत्र प्राप्त होने का बरदान दिया (११४,५९)। 'ऋष्यशृङ्ग अत्यन्त मेघाबी और येदत थे। इन्होंने राजा दशरथ से कहा . 'मैं आपको पुत्र-प्राप्ति बराने के हेतु अथर्व-वेद के मन्त्रों से पुत्रेष्ट्रि-यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज अवश्य सफल होता है। इस प्रकार बहुकर इन तेजस्वी मुनि ने पुत्रेष्टि-पज्ञ आरम्भ किया। (१.१५,१-३)।" राजा दशरथ द्वारा अत्यन्त सम्मानित होकर ऋष्यऋङ्क मृनि ने अपनी पत्नी सहित उनसे विदासी (१ १=, ६)1

Œ

पक झटा, बीना वे रक्षत्र के इन में निमुक्त एवं राक्षती का नाम है, जिसने रावण को अस्वीइत वर देने पर सोना के प्रति कोष प्रवट कियाण (५ २३, ५-९)। प्रक्रसाल, उस ग्राम का नाम है जिसके निषट केकय से लौटते समय मस्त ने स्थाणुमती नदी को पार किया था (२ ७१,१६)।

# ऐ

पेराचत, इरावती के पुत्र, महान गजराज का नाम है (३ १४, २४)। 'वेशसुरविमर्वपु व्यातिशृत्वज्ञम् । 'पेरावतियाणार्मनम्', (३ २३, २४)। 'वेशसुरविमर्वपु व्यातिशृत्वज्ञम् । 'पेरावतियाणार्मनतृत्वज्ञम् ।', (३ २८, ७)। 'पिनितानाजिक्षायामंराजनसाम्, प्राप्त, (४ ६, ३२)। पुद्रकाल म रावण को मुसाओ पर ऐरावत हायी के दति के अप्रभाग वे जो प्रहार किये गय थे जनके आधात के चिह्न रावण की मुता पर वर्तमान ये (४ १०, १६)। जब हमुमान् समुद्र को पार वर्ष्य लेगे वे प्रप्तान हायी वहाँ महान् हीच के समान प्रतीत होता था (४ ४०, ३)। 'तन केलासकृत्य चतुन्त मदस्यम । प्रद्वारमारिक प्राप्त, व्यवंत्रव्याहर्माननम् ॥ वद्भ करिन्द्रमारख्य राहु इत्या पुर्तस्य म् । प्राप्तायम्भवत् सूर्य सहानेन हम्मता ॥', (७ ३५, ३०-३०)।

पेलाधान, एक स्थान का नाम है जहाँ पेक्य देग से लोटते समय भरत ने एक नदी को पार क्या था (२ ७१,३)।

## श्रो

श्रीद्वार—युध ने इला नो मुस्पत्व प्राप्त नराने के लिये जब विभिन्न महींचा से परामर्था आहम्म हिया तो पुरुत्य आदि के साथ महातवस्त्री कीद्वार नी उनके आश्रम पर आय (७ ९०,९)। श्रीराम के परमधाम जाने समय भोद्वार भी भत्तिपुद्ध तं उनका अनुसरण कर रह ये (७ १०९,८)।

श्रोपिधि पर्यत् — 'जाम्बनान् न हुनुमान् को बताया कि महुपम और कैलात पर्वनो के शिखरो के बीच औपधिया का पवत स्थित है। इसी ओपधियों ने पर्वन से जाम्बनान् न हुनुमान् से ऐसी ओपधियों को लाने के लिय बहु। जिनस बानरों नो प्राचनान निल मकता था (६ ७४, २९-३४)।' जब रावण ने लक्ष्मण को अपनी यक्ति से युद्ध म पराज्ञाणी कर दिया तो सुपेण ने हुनुमान से एक बार पुन इसी पर्वन से ओपधियाँ लाने के लिये कहा (६ १०१, २९-३२)! १. कस्छ, उस ऋषि कानाम है जो अपने पितानी आजासे गायो वा वध करताथा(२.२१,३१)।

२. कराडु— "दक्षिण दिवा में सीता की सोन में गये हुये पातर एक ऐसे स्थान पर पहुँचे आहाँ महाभाग, सरसवादी, और तपस्या ने भनी महींप मण्डु निवास करते थे 1 में महींप स्वरान अमर्पतील से ! तीच सन्तेष आदि नियमों जा पालन नरने के कारण इन्हें कोई निरस्कृत या पराजित नहीं कर संवत स्वाता था। उसी यन से इनके एक दस-वर्षीय पुत्र की किसी कारणव्या मृत्यू हो गई जिससे कुषित होकर इन्होंने उस यन की साप दिया जिससे वह आश्र्याहीन, दुगंन, तथा पश्रुपति होकर इन्होंने उस यन की साप दिया जिससे वह आश्र्याहीन, दुगंन, तथा पश्रुपति से दिहते हो गया। (४ ४ ४,११-१४)।"

करात्र, पूर्वदिशा के एक महींव का नाम है जो राभ के अयोध्या छीटने पर उनके अभिनन्दन के लिये प्रधारे थे (७ १,२)।

कार्द्धा कम्यण तथा कोषवशा की पुत्री का नाग है ( ३ १४, २२ )। गह नागी की माता हुई ( ३ १४, २२ )। गह मुस्सा की बहन थी (३ १४, ३१)। इसने एक सहस्र नागी को जन्म दिया जो शुनिशी को धारण परी हैं ( ३ १४, ३२ )।

कनस्रळ, उस स्थान वा नाम है जहाँ एक निधंत बाह्मण ने अपनी सीई गायों को पा लिया था (७ ५३,११)।

कराट, एक राक्षम प्रमुख का नाम है जिनके भवन म हतुमान् वधारे में (४.६.२४)।

फिपल, विष्णुके एक अवनार हैं जो निरन्तर इस पृथिवी को धारण सरते हैं। ब्रह्माने इनकी कोपानित से सगर पुत्रों के भावी विनास की सूचना दी (१ ४०,३)। सगर-पूत्रों ने इनके यह में विष्न डाला जिसवर बद्ध होकर इन्होंने उन सब राज्युमारों को भम्म कर दिया (१ ४०, २४-३०)। गरुड ने इनके द्वारा सगर-पुत्रों के विनाश का उल्लेख किया (१ ४१,१८)। पश्चिमी समुद्र में रावण ने जब इन पर आत्रमण किया तो इन्होंने उसे सरलनापूर्वत परामृत कर दिया और तदन-तर पाताल में प्रवेश कर गये ( ७ २३ (४), ३-३२ )।

क्पीचती, एर नदी का नाम है जिसे के क्य देश से लौटते समय भरत ने पार क्या था (२ ७१,१५)।

क्तवभ्ध, गरीर से विष्टत तथा भगवर दिलाई पडनेवाले एव राक्षस या नाम है जिस मतङ्क ऋषि वे आश्रम के निकट श्रीराम ने मार कर उसका दाह सहकार भी किया था । हवर्ष जाते समय इसने राम से पर्मचारिकी शबरी के आश्रम पर जाने के लिये यहा (११, ५५-५६)। वाल्मीकिने इस समस्त घटना वा पूर्व-दर्शन वर लिया था (१३,२१)। "नटायु की जराञ्चलि देने वे पश्चान् सीता वी सीज मे श्रीराम और लक्ष्मण, मतङ्ग मुति के अध्यम के निकट पहुँचे। भयकर वन में जब दोनों आता सीता की योजकर रहेथे तो उन्ह एक भयकर सन्द सुनाई पडा। हाथ मे खड्ग लेक्र अपने भागासहित जब राम उस शब्द का पढा लगाने के लिये प्रस्तुत होतेयाने ही थे वि उन्द्र एक चीडी छातीवाला विशासकाय राशस दिलाई दिया। यहदेशन में अध्यन्त विशाल था किन्तु उसके न मस्तव याऔर न भीवा। वर्ष ध ही उतका स्वरूप था और उतके पेट में ही मुँह बना हुआ था। उसरे तमस्य द्वारित म पैने और तीने राये थे, वह महान् पूर्वन के समान ऊँचाथा, उतकी आकृति मयकर पी, वह नील मेघ के गयान काला और मध के ही समान गम्भीर स्वर म गजन करता था। उसकी छानी से ल जाट था और रुपाट म एप ही बहुत बहा तथा अस्ति की ज्वारा के समान दहकता हुआ भयकार नत्र । उस नेत्र कारण भूरा और उसके पलक अप्यन्त विसाठ में। उस राशम की दाई अस्यन्त विसाल मी तया वह अपनी रपण्याती जिल्हा संअपने विगाल मुत्र को बार-बार चाट रहा था। अपनी एक एक योजन रूप्यो दोगो भयकर मुजाओं को दूर तक फैलाकर उनमे अनेक प्रकार के भाजू, पशु-पंशी तथा मृगों को प्रवडकर भक्षण के लिये सीच लेता या। जब राम और स्थमण उसके जिक्ट पहुँचे तब उसने उनका रास्ता रोक दिया । उस समय वह एक कीम सम्या जान पहता था । उसकी साष्ट्रनि केवस

कवन्ध [

कवन्य (धड) के ही रूप में थी इसलिये वह कवन्य कहलाता था। वह विसाल, हिंसा परायण, भयकर, दो बडी बडी भुजाओं से युक्त और देखने में अत्यन्त घोर प्रतीत होता था। उस राक्षस ने अपनी दोनो विधाल मुजाओं से रघुवशी राजवुमारी नो बल्पूर्वन पीडा देते हुये एक साथ ही पकड लिया। उस समय राम और रुक्ष्मण बत्यन्त निवशता का अनुभन करने लगे। उस कुर हृदय महाबाहु कबन्ध ने राम और ल्डमण से कहा 'तुम दोनो कौन हैं। <sup>?</sup> इस वन मे क्यो आये हो ? मैं भूख से पीडित हूँ, अत तुम दोनो का जीवित रहना अब कठिन है।'(३ ६९, २६-४६)।" ''अपने बाहुपाश मे आबद्ध राम और लक्ष्मण की ओर देखवर बदन्ध ने कहा 'दैव के मेरे भोजन के लिये ही तुम्हे यहाँ भेजा है। 'उस समय लक्ष्मण ने श्रीराम से उस राधस की दोनो भुजाओ को सल्वार से काट डालने के लिये कहा। लक्ष्मण की बातें सुनकर राक्षसञ्जत्मन्त कृद्ध हुआ और अपना भयकर मुख फैलावर उनका भक्षण करने के लिये उद्यत हो गया। इतने ही मे राम और लक्ष्मण ने अत्यन्त हुएँ मे भर कर तलवारों से ही उसदी दोनों मुजायें कन्धों से काट दी। मुजायें कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ वे समान गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुँजाता हुआ घरती पर गिर पडा। अपनी भुजाओं को वटी हुई देख खून से रूबपय उस दानव ने दीनवाणी मे पूछा वीरों ! तुम दोनो कीन हो ?' लक्ष्मण ने उसको तब श्रीराम का और अपना परिचय देने हुय उस राक्षस से पूछा 'तुम कौन हो ? कबन्ध के समान रूप धारण करके नयो इस बन मे पडे हो ?' रूडमण के ऐसा कहने पर कबन्ध को इन्द्र की बात का स्मरण हो आया और उसने दोनो राजकुमारो का स्वागन करते हुये अपना परिचय देना आरम्भ किया। (३ ७०,१-१९)।" 'अपनी आत्मकया कहते हुये कबन्ध ने बताया कि किस प्रकार वबन्ध का रूप धारण करके ऋषियों नो दराने ने कारण उसे ऋषि स्यूलशिया के शाप से वह रूप प्राप्त हुआ। उसन यह भी बताया कि पूबकाल म ब्रह्मा की सन्तुष्ट करके उसने दीर्घजीवी होने या यरदान प्राप्त करने वे बाद इन्द्र पर आक्रमण कर दिया। उस समय इन्द्र के बच्च के प्रहार से ही उसकी जागें और मस्तक उसके शरीर में घुस गये। देवराज ने ही उसे यह वरदान दिया कि राम के हाथ मृत्यु प्रीप्त कर लेने पर उसे मुक्ति मिल जायगी और राम ही उमका दाह सस्कार करेगे। कबन्ध की क्यासुनकर राम ने उससे रावण के पज्ते से सीता की मुक्त कराने का उपाय पूछा । कवन्छ ने बताया कि जब तक उसका विधिवत् दाह-सस्कार नहीं हो जाता. यह श्रीराम की कोई सहायता नहीं कर सकता (३ ७१, १-३४)।" "राम और लक्ष्मण द्वारा विधिवन दाह-सस्वार वर

[क्ला

दिये जाने पर, वह महाबली कयन्य दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पो ना हार धारण किये हुमे वेगपूर्वक चिता से ऊपर उठा और एक तेजस्वी दिमान पर जा बैठा। हसो से सझद्ध उस विमान पर बैठे हये कबन्ध ने अन्तरिक्ष मे स्थित हो राम से कहा 'लोक म ऐसी छ युक्तियाँ है जिनसे राजा सब बुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप सुप्रीय को अपना मित्र बनाईए जो अपने भ्राता वालिन के काथ के कारण निर्वासित होकर ऋष्यमुक पवत पर चार अन्य वानरों ने साथ नियास कर रहे हैं। नेवल सुग्रीय ही आपको राक्षसों के पने से सीता को मुक्त कराने म सहायता कर सकते है।' (३ ७२, १-२७)।" 'सदन-तर चत्र-य ने पम्पा सरीवर के तट पर स्थित ऋष्यमुक पर्वत तथा उसकी उस गुफा तक जानेवाले गुफा मार्ग का विस्तृत वर्णन किया जहाँ सुग्रीय निवास कर रहे थे। एक बार पून सुगीय के साथ भित्रता का परामर्श देने के परचातु उसने राम और रुक्षमण से बिदा ली (३ ७३,१-४६)।" "लक्षण ने श्रीराम को सुपीय से मित्रता करने के कवन्य के अन्तिम सदेश का स्मरण दिलाया (४४ १५-१६)।"

कम्पन, एक राक्षस प्रमुख वा नाम है जिसनो रावण ने कुम्भ और निक्रम के साथ गुरुम्मि मे जाने के लिये कहा था (६ ७५ ४६)। इसका अगद ने बध किया (६ ७६,१-३)।

करचीरात्त, खर के एवं सेनापति का नाम है जो राम से युद्ध करने के लिय गया (३ २३ २३)। इस महाबीर बलाव्यक्ष ने खर के आदेश पर अपनी सेना सहित राम पर आक्रमण विया (३ २६ २६-२०)।

कराल, एव राक्षम का नाम है जिसके भवन में हनुमान गर्मे थे (५६, २६)। हनुमान् ने इसके भवन मे आग लगा दी थी (५५४,१४)।

करूप, को इसलिये इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि कुत्र का वय कर देने के पत्रवान् इसने इन्द्र ने कारूप (भूल) को प्रहण कर लिया था। पूर्व समय मे यह एक सम्पन्न नगर था परन्तु ताटका तथा उसके पुत्र मारीच ने इसे नटकर दिया। किसी को इससे होकर जाने का साहम नहीं होता था (१ २४, १७-३२)।

कर्दम, प्रजापनियो म से प्रथम का नाम है (३ १४, ७)। ये राजा इल के रिना थे (७ ८७, ३)। जय इल की पुरुपत्य प्राप्त कराने वे लिये महर्षि बुध अपने मित्रों संपरामर्शनर रहेथे तब येभी बुध के आश्रम पर उपस्थित हुवे (७ ९०, ६)। इन्होने यह प्रस्ताव किया कि इस के लिय अस्वमेथयज्ञ करके भगवान् दावर को प्रसन्न किया आय (७ ९०, ११-१२)।

कल्डा, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है जिसने अपनी माता की

क्षाज्ञासेसीलाको यहसूचनादी किउसरेपिता विभीषण के सीलाको श्रीराम को छौटादेने के प्रस्ताव को रावण ने ठुकरा दिया है (७३७,९—११)।

१. कल्झि, विस्तृत सालवन के निकट स्थित एक नगर का नाम है जहाँ केक्य से लौटते समय भरत पथारे थे (२ ७१, १६)।

न. फलिलून—मुग्रीय ने इस देश में सीना नो सोबने के लिये अगद से कहाया (४ ४१, ११)

कहमापपाद, रघु वे तेजस्वी पुत्र का नाम है जो एक शाप के परिणाम स्वरूप राक्षस हो गये थे, य ब्रह्मण के पिता थे ( १. ७०, ३९-४० )।

कत्रच-राण, देशी के एक वर्ग का नाम है जो मणिमयोपुरी में निवास करते थे। अब रावण ने इनके नार पर आकृतन किया तो में छोग एक वर्ग तक उसके साथ युद्ध करते रहे और अन्त में ब्रह्मा की मध्यस्थता से उसके साथ मधि की (७ २३, ६-१४)।

क्षद्मप, पश्चिम दिशा के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोध्या

लोटने पर उनका अभिनन्दन करने के नियं पधारे थे (७ १,४)।

१. करवाप (काइयाप भी), दवारय के एक ऋदिवज का नाम है (१ ७,४)। दाराय के आमन्त्रित करने पर ये अश्वनीय-यह कराने के नियं अयोध्या आये (१ ६,६)। मिपिला जाने समय इनका चाहन दसारय के आगे-आमे कल रहा था (१ ६९,४-४)। दसारय की मृत्यु के पश्चात दसार की लाने कल रहा था (१ ६९,४-४)। दसारय की मृत्यु के पश्चात दसार की नितृक्ति कर देने का परामयो दिया (२ ६७,३-६)। राम के अभियंक की नितृक्ति कर देने का परामयो दिया (२ ६७,३-६)। राम के अभियंक में स्होने विसार्च नी सहाय ता की (६ १२६,१)। राम के जुलान पर अल्य ब्राह्मणों के साथ इन्होंने भी राज्यतमा में प्रयेश किया वही राम ने अभिवादन के पश्चात इन्हें उत्तम आसन पर देशाय (७ ७४,४-४)। अश्वनोय यह आरम्भ करने के पृष्ट राम ने हनने परामयो विमा (७ ९१,४-१)। राम की समा में सीता के साथ प्रकृत सरकार में साम ये भी साथों ये (७ ९६,२)।

२. कर्यप का इन्द्र ने स्वर्गलीक में सार्वजनितर स्वागत रिया (१ ११, २६) । इन्हाने एक तहल वर्ष तक तरस्या बरहे विज्यु को प्रमन्न विचा (१ २९, २० १९) । इन्होंने देवों के कट्ट पा गिवारण वरने ने लिये अपनी पत्नी अदिति के मने से विज्यु को पुत्र कर में प्राप्त करन वा वरदाने माँगा (१ २९, १४-१७)। ये मरीचि के पुत्र वर्ष १९, १४)। इन्होंने दिति को यह वरदान दिया कि यदि वह एक सहस्त्र वर्ष तक पवित्र रहेगी तो जमें ऐसा गुभ प्राप्त शोगा जो रुख मा बध नर संनेगा (१ ४६, ४-७)। महीने परणुराम से पृथियी ना सा प्राप्त किया था (१ ७६ न २४)। परणुराम ते पृथियी ना सा प्राप्त किया था (१ ७६ न २४)। परणुराम ते प्राप्त के स्वाप्त के प्रमुख्य के स्वर्ध से तब परण्य ने उसी अवन राज्य मे न रहने ने लिये यहा था (१ ७६, १३)। ये अति म प्रजापति थे (३ १४, १)। इस्होंने दश की आठ न-वाओं से विवाह किया था (३ १४, ११-१२)। इस्होंने अपनी पत्रियों को यह वरसान दिया कि वे इस्ही के समान प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त ने रीती (३ १४, ११-१२)। इस्होंने अपनी पत्रियों को यह वरसान दिया कि वे इस्ही के समान प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त न रीती (३ १४, १२-१३)। राम के अयोध्या लेक्ट पर उनना अभिनन्दन क ने के लिये ये उत्तर दिया से प्रसार वर्ष (७ ११, १४)।

कहोल, एन धर्मात्मा ब्राह्मण वा नाम है जिसे अष्टावक ने मुक्ति दिलाई थी (६ ११९,१६)।

का कुरुध, विशालानगरी वे राजवश्य में सोमदत्त वे पुत्र वा नाम है (१४०,१६)। इनवे पुत्र वानाम सुमति था (१४७,१७)।

१. क्ताञ्चेन, एन पर्वत ना नाम है, जहाँ वानर गूजपति केसरी निवास करता या (६ २७, ३७)। इसना वर्णन (६ २७,३४-३७)।

२ फाब्चन, सतुष्म वे पुरोहित वानाम है, जो आमन्त्रित होक्र अपने प्रतिपालक की राजसभाम उपस्थित हुये ये (१० १०८,८)।

कारयायन, दशरब वे एक ऋतिज का नाम है (१ ७, ५)। अध्यमेष यश गरत के जिये आमनित किये जाने पर ये भी अधीरया पथारे ये (१ द ६)। विधिना जाने समय दनका रच दशरब ने आने आगे वाल रहा था (१ ६९, ३-६)। दशरब की मृत्यु क पश्चापु हुतरे दिन प्रात नाल राजसभा म उपस्थित होकर दन्होंने भी तत्काल एक नये राजा की निम्नुक्ति के जिय विगट को परामधा दिया (२ ६७, ३-६)। श्रीराम के अभियेक म दन्होंने बनिष्ठ को परामधा दिया (६ १२६, ६१)। राम के सुणन पर ये उनकी राजसभा मे पथारे, जहाँ राम न अभिवादन के परनात् इन्हें आसन पर वैद्यासा (७ ७४ ४-५)।

काम, पेरास ने निकट स्थित एव पबत माला का नाम है। यह बुधी से रित्त तथा मृतो देउताओं और राझसी के लिये अगस्य है। गुणीव ने स्ततबल से रग पबत की गुणाओं आदिम सीक्षा की खोत्र वरने के लिये वहा। (४ ४३ २५-२९)।

काम्पिल्य, एव नगर या नाम है जहाँ राजा बहादता द्यासन वरते थे (१-३३,१९)। काम्बोज ]

कास्योज, एक देश का नाम है जो अवशो के लिये प्रसिद्ध या (१६,२२)। सुपीव ने दातवल से यहाँ भी सीता की खोज करने के लिये कहा (४ ४३,१२)।

काश्योजनाया, विषशामित्र के विषद्ध मुद्ध करने वे लिये विस्तित्व भी गाम द्वारा उत्पन्न किये गये यवन सैनिकों के साथ इनका भी उत्तेख है (१ १४, २१)। विक्वामित्र के प्रहार से ये लोग ब्याकुल हो उठे (१ १४, २३)। विस्तित्व ने गाम की हुनार से इनकी उत्पत्ति हुई जो सूर्य वे समान तेजस्वी वे (१ १४, २)।

कारुपथ, एव रमणीय निरामय देश का नाम है (७ १०२ ४)।

कार्तियोर्य, --श्रीराम के मतानुसार ल्हमण, वार्तवीयं से भी श्रेष्ठ थे वयोकि वे ( छक्ष्मण ) एक समय मे ५०० बाण चला सकते थे ( ६ ४९ २१ )।

कातिकेय-"अग्नि से व्याप्त होने पर जिन का तेज स्वेत पर्वत ने रूप मे परिणत हो गया। साथ ही, वहाँ दिव्य सरवण्डो का वन भी प्रवट हुआ। उसी बन मे अग्निजनित महातेजस्वी वार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ । (१ ३६, १८-१९)।" गद्धा द्वारा हिमवत पर्वत पर स्थापिन गर्भ से इनकी उत्पत्ति हई (१ ३७,१६)। देवताओं ने इनके पोषण के लिये सुतिवाओं की नियक्ति की (१ ३७, २४)। इसी बारण देवनाओं न हत्तमा कानिवेस नाम गतते हुए इनवी महानता की भविष्यवाणी की (१ ३७, २६)। वृत्तिवाओं ने इन्हें स्नाम कराया (१ ३७, २७)। गर्भस्नाव काल में स्कन्दित होन के कारण अग्नितुस्य महाबाहु कार्तिनेय को देवताओं ने स्वन्द पहुनर पुकारा (१ ३७,२८)। इन्होने छ मुख प्रकट कर वे छहो कृतिसाओ वा एक साथ ही स्तनपान विया (१३७,२९)। एक दिन दूध पीकर इस सुरुमार शरीर वाले शक्तिशाली बुभार ने अपने पराक्रम से दैश्यों की सब्दर्ण सेनापर विजय प्राप्त कर ली (१ ३७,३०)। देवो ने मिल कर इन महानेजस्वी स्वन्द का देव सेनापित वे पद पर अभिषेत्र किया (१ ३७, ३१)। जो व्यक्ति इस पृथिती परवातितेय मे मितिभाव रसता है वह इस लोग में दीर्पाषु प्राप्त करता है, और पुत्र पौत्रा से सम्पन्न हारर मृत्यु के पत्थात् स्वाद में लोग में जाता है (१, ३७, ३३)। श्रीराम में पापात के समय उपनी बक्षा करने के लिये कीसत्या ने द्वारा भी आवाहन किया था (२ २५,११)। अगस्त्य के आध्यम मे श्रीराम इनके मिंदर में भी पथारे में (३ १२,२०)। सरनण्डा के बन में शेते हुए शिगुका उन्तेष (७ ३४, २२) । राजा इल इनने जन्मम्यान पर पथारे थे (७ ८७, १०)। रे. याल. उत्तर में सोमाध्यम को एक पर्वतमाला का नाम है जिसके

६. थाल, जारम सामायम का एक प्रतमाला का नाम हा जाक सिन्दर कर्यन केंबेस । सुधीय ने शतकल को इस पूर्वत सुधा इसकी सामाओ की गुफाओ बादि मे सीताको खोजुने के लिये कहा (४ ४३,१४–१५)। 'शॅंलेन्द्र हेमगर्भे महागिरिम्',(४.४३,१६)।

स. काल ने तपस्वी के वेदा में आकर लक्ष्मण से बहा कि वह श्रीराम से मिलना पाहता है (७ १०३, १-२)। 'वपसा मास्कराम', (७ १०३, ४)। 'जबस्त मिना हो है (७ १०३, १-२)। 'वपसा मास्कराम', (७ १०३, ७)। रुक्षण द्वारा राम के पान ले जाये जाते पर इसने राम का अभिवादन किया (७ १०३, ७-६)। राम के पहुंदी पर आसन चहण किया (७ १०३, ९)। राम के पूछते पर बतावा कि यत जसका वार्य गुम है अब वह वेचल एकान्स में ही जनमें बाग विरोग के पान कर ते देख अपचा मुन ले वह राम के हाथों मारा जाय। (७ १०३ ११-१३)। इसने राम से क्या मुन ले वह राम के हाथों मारा जाय। (७ १०३ ११-१३)। इसने राम से कहा 'भूबांबस्ता में, अर्थात हिरण्याभी जलाति के समय में माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसन्यि आपका पुत्र हैं। पुत्र संवेदहारकारी वाल करते हैं।' रादनलर इसने राम को बहुता था गुन हैं। पुत्र संवेदहारकारी वाल करते हैं।' रादनलर इसने राम को बहुता था गुन हैं। यह उस स्वानी स्वारा हो गई है, अब उन्ह अब स्वानी चला करते हैं।' रादनलर इसने राम को बहुता था गुन हैं अब स्वानी चला करते हैं।' रादनलर अब स्वानी स्वारा के लागा चाहिये (७ १०४, १-१४)। 'सबुंगहार,'(७ १०४, १६)।

फालक, कश्यप तथा वालका के पुत्र का नाम है (३ १४,१६)। फालका, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है (३ १४.

कालका, दरका पुत्रा आर कश्यप का पत्ना का नाम है (३, १४, १०-११)। अपने पतिकी अनुकम्पासे इसने नश्य और शालक नामक दा पुत्रो को जन्म दिया (३, १४, १६)।

कालफार्मुक, सर वे एर सेनापनि वा नाम है जो राम से युद्ध वरने गया या (३ २३, ३२)। इस महाबीर यलाच्या ने वर वे आदेश पर अपनी सना-सहित राम पर झालमण विया (३ २६, २७–२८)।

कालकेय-गल, देशों ने एक वर्ग वा नाम है जो ब्रह्म नारों में निवास वरते थे। राजण ने इन्हें पराज्यि और पराभूत क्या मा (७ २३, १७-१९)। कालनेमि को पराजित करके विष्णु ने वस क्या था (७ ६, ३४)।

कालप्रद्वी, पर्वत श्रीर वती से सुधीकित एक नदी या नाम है जहाँ मुग्नीब ने मीना नो शोजने ने लिये दिनत की सेजा या ( ४ ४०, २२ )।

कालिकामुख, एर रायस-प्रमुख का नाम है जा मुमान्ति और वेतुमती का पुत्र या (७ ४, ३६-३९)।

रे. चाहिस्त्री, अजित वी पिलियों में से एक का नाम है। अपने पराजित पति के नाय यह भी ट्रिमाल्य में पत्नी गई भी। अपित की मुख्ते समय यह समा प्रकृतिसहण्यानी मानेवती भी। देतका समेशत करा देत के लिये

( 50 ) २. वाडिन्दी 1 किश्वर अन्य सहपत्नियों ने इन्हें बिप दे दिया किन्तु महर्पि च्यवन की बृपा से इन्होंने मगर को जन्म दिया (१. ७०, २९-३६)।

2. फालिन्दी, एक नदी का नाम है जहाँ सीता की स्रोजने के लिये सुवीव ने विनन की भेजा था (४,४०, २१)।

फालिय, एक हास्पनार का नाम है जो राम पा मनोदिनोद वरने के

लिये उनके साथ रहता था (४ ४३, २)।

कायेरी, दक्षिण दिशा की एक नदी का नाम है जहाँ सीता की स्रोज करने के लिये मुपीव ने अञ्जद से वहां था. 'ततम्तामापमा दिव्या प्रसन्न-

सल्लिशयाम् । तत्र द्रध्ययं कावेरी विहुतामप्सरीगणै ॥', (४. ४१, १४-१४) ।

कादी-दारथ ने अपने अवनेश यह में वादिराज को भी आमन्त्रिन

विया था (१ १३, २३)। कैंदेवी के क्रोब को शान्त करने वे लिये दशस्य ने इस देश में उत्पन्न होनेवाली बस्तुमें भी प्रस्तुत बरने के लिये पही ( २. १०, ३७-३८ )। सुवीव ने इस देश में सीना को शोजने के लिये विनन को भेजा या (४.४०, २२)। 'तत्मवानद्य कारीय पुरो बाराणशी वडा रमणीया स्वया गुप्ता सुप्राकारा सुतोरणाम् ॥...राध्येण इतानुज. कारोयी

ह्य हुत्रोभयः । बाराणसी ययौ तुर्णे राघवेण विसर्जितः ॥ (७ ३८, १७-१९) । काप्यया, एक हास्यकार का शाम है जो राम के मनोरजन के लिये

उनरे गाथ रहता था (७ ४३, २)।

मैनाव पर्वत पंस गया तो उस पर रहनेवाले विन्तर आदि पर्वत को छोडकर आवाग से स्थित हो समें (४. ४६, ४८)। राम और मवनाक्ष के इन्द्र को देवने के लिये अन्तरिक्ष से एकत हुन्ने (६ ७९, २४)। जब रण पर बैठे हुन्ने रावण से राम पैदल हो पुत करने के लिये उसत हुन्ने तव किन्तरों में भी कहा कि ऐभी दवा से दोनों का युद्ध बरावर नहीं हैं (६ १०९, ४)। जब अधीराम रावण में साथ युद्ध करने लगे तब इन लीगों ने गायों और ब्राह्म-भो की सुरक्षा के लिये प्रार्थना की (६ १००, ४८-४९)। ये मन्दाकिनी के तट पर भी आते रहते थे (७ १९, ४३)। के लास परंत पर समूर कण्डनाले कामार्त विगनर कानी कामिनियों के साथ रागदुक्त गीत गाया करने थे (७ ६९)। ये लोग अपनी-प्रमनी दित्रयों के साथ विश्य पतंत पर की का सिन्तरों के साथ विश्य पतंत पर की का कर रहे थे (७ ६१, १६)। सुध ने इला की सचियों को विश्वपत्त पर हो कर रहे थे (७ ६१, १६)। सुध ने इला की सचियों को विश्वपत्ती (किन्तरों) बना दिवा (७ ६६, २१-२४)।

फिरात, विस्ट की गाय के रोमक्यों से प्रवट हुये थे। अन्य के साथ इन छोगा ने भी विश्वामित्र की समस्त सेना का सहार कर डाजा (१ ४४, २-४)।

कि फिल्कन्धा, एक पर्वतीय गुफा का नाम है जहाँ मुग्रीय का बालिन् के साथ द्वन्द्व हुआ था (१ १,६९)। एक नगर का नाम है जिसके मुखद्वार के पास मायाबिन् ने यालिन् को छलवारा था (४९,५)। बालिन् को मृत जानकर सुग्रीव यहाँ लीट आये (४ ९,१९)। 'विष्विन्यामतुलग्रमाम्', (४ ११, २१)। वालिन या नगर (४ ११, २४)। महावली दृष्ट्विम विभिन्नाथा पूरी वे द्वार पर आकर मुनि को प्रकृतियन करता हुआ जोर-जोर से गर्जन करने लगा, मानो दुन्दुभि का गम्भीर नाद हो रहा हो (४ ११, २६)। राम इत्यादि को साथ लेकर मुग्रीय शिक्तिया की ओर बड़े (४ १२, १३-१४)। श्रीराम के बचन से आध्वस्त हो कर मुग्रीव राम के साथ पून किटिरन्यापुरी म जा पहुँचे (४ १२,४२)। 'विकित्वा बालिविक्रमपालि-ताम्', ( ४ १३, १ ) । 'दुराधवी द्विष्टिन्या वालिपालिनाम्', (४ १३, २९)। 'म्रेरेतारमजनीयंगालिता', (४ १३, ३०)। 'दृष्ट्वा राम त्रिवादश सूबीवो वावयमप्रवीत् । हरिवापुरया व्याद्मा तत्नराञ्चननोरपाम् ॥ प्राद्मा सम व्यवसम्बाह्यो विध्वन्यां वालिन पुरीम् । प्रतिला या कृता योर त्यया वालिवधे परा ॥', ( ४ १४, ४-६ )। यह नगरी दर्गों से मुरक्षित थी ( ४ १९, १४ )। पुरी रम्यां विधिन्यां बालिपालिताम्', (४ २६, १८)।' 'हृटपुरवनाकीणां पताशास्त्रज्ञाभिता । यभूय नगरी रम्या विष्त्रिन्या निरंगहारे ॥, (४ २६, भरो)। यह नगर प्रसदेश गिरि में निरट स्थिन था (४ २७, २६)।

'तामपश्याद् यलाकीणां हरिराजमहापुरीम् । दुर्गामिक्ष्वाकुशादूर्णः निष्किणा गिरिमकटे ॥', (४ ३१, १६) । 'ततस्तै कपिमिर्व्याप्ता दुमहस्तैमहावर्ल । अपश्यल्यदमण ऋद्ध किप्तिन्या ता दुरासदाम् ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर के चारो ओर प्राकार और खाई बनी थी। (४ ३१,२७)। "रुदमण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि विध्वन्यापुरी एक बहुत बडी रमणीय गुपा वे रुप मे बसी हुई थी। यह नाना प्रकार के रत्नो से परिपूर्ण होने के कारण अत्यन्त शोभा-सम्पत्न थी। यहाँ के वन-उपवन पुष्पो से सुशोभित थे। हम्यों और प्रासादो से यह पुरी अत्यन्त सचन दिलाई पडती थी। यहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर बानर, जो देवो और गन्ववीं के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप ग्रहण करनेवाले थे, निवास करते थे। चन्दन, अगर और नमल्पुष्पो की मुगन्य से समस्त पुरी व्याप्त थी। इसमे विन्व्याचल तथा मेरु के समान ऊँचे ऊँचे महल थे। इत्यादि। (४ ३३, ४-८)।" यह पर्वत की गुफा में बसी थीं, जिससे इसमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन था (६ २८,३०)। लगासे छौटते समय राम का पुष्पक जिमान इम नार पर मे होतर आया या (६ १२३,२४)। 'सान्त्वियरवा तन-पश्चाहेबदूतमथादिशत् । गच्छ मद्भचतादृद्तः किष्किन्धा नाम वै शुभाम् ॥ सा ह्यस्य गुणसम्पन्नामहती च पुरी शुभा । तत्र वानरयूथानि सुबहूनि वसन्ति च ॥ बहुरत्नमारीणी वानरै कामरिपिमि पुष्या पुण्यवनी दुर्गा चातुर्वण्यंपुरस्कृता ॥ विश्यतमञ्जादि या मन्नियोगच्च शोभना । तत्रक्षरजस दृष्ट्वा सुपुत्र वानर-पंगम् ॥', (७ ३७ व, ४६-४९)।

कीर्तिरथ, प्रतीन्वन के पुत्र तथा देवमीढ के पिता, एक धर्मात्मा राजा

का नाम है (१ ७१, ९-१०)।

कीर्तिरात, महीधन ने पुत्र तथा महारोमा ने पिता का नाम है (१ ७१, ११)।

**१. फ़ुद्धि,** एवं राजा वा नाम है, जो इध्याकु वे पुत्र तथा विकुक्षि वे पिना थे (१ ७०, २२)।

२. फुद्ति, पश्चिम दिशा वे एक देश का नाम है, जो पुत्राग, बहुल और टहाल्क आदि बुक्षों से परिपूर्ण था। मुधीय ने मूपण आदि वानरा की सीता वी खोज के रिय यहाँ भेजा था (४ ४२,७)।

१. कुखर, "एक पर्वतमात्रा का नाम है जो बैद्यून पर्वत वे समीप स्थित था। यह नेत्रों और मन को अत्यन्त प्रिय लगनेवाला था। बुज्जर पर्वन पर विश्ववर्मा ने अगस्य के लिये एक दिव्यमवत का निर्माण क्या । इसी पर्वेट पर नर्पों की निराममृता एक भीगवती नामक नगरी थी (४ ४१, ३४-३६) ।"

यहाँ पर सुपीय ने अङ्गद आदि वानरी को सीता की खोज के लिये भेजा (४ ४१,३६)।

२. कुञ्चर, एक बानर-प्रमुख का नाम है जिसकी पुत्री अञ्जन हनुमान् की माना थी (४ ६६ १०)।

कुटिका, एक नदी का नाम है जिसको भग्त ने केकय से छौड़ते समय पार किया था (२ ७१, १५)।

फुटिकोछिरा, एक नदी का नाम है जिसकी भरत ने केकय देश से स्पैटने समय मार्ग में पार क्या था (२ ७१,१०)।

हुमुद्ग, एव वावर-प्यान का नाम है। स्टब्स्य ने किरिन्ध्या मे इनवें भवन को देला (४ ३३, ११)। ये यानर सेना के साथ रास्ता ठीक करते हुवे आंग-आंगे वल रहे थे (६ ४, ३०)। ये मोमती के तट पर स्थित नामा अकार के दुनों से युक्त सरोबन नामफ पर्वन के चारों ओर पहले से ही विवरण और वहीं अनने यानर-राज्य का सामान करते थे (६ २६, २७-२०)। ये दम नरोड वानरों के साथ रुद्धा के पूर्व दार को पेर कर सड़े हो गये (६ ४२, २३)। औराम और रुद्धाण को मूज्यित देखकर इरोने वाक प्राट रिया (६ ४६, ३)। इन्होंने यही साथवानी के साथ बानर सेना का सरक्षण दिया (६ ४६, ३)। इन्होंने यही साथवानी के साथ बानर सेना का सरक्षण दिया (६ ४६, ३)। इन्होंने दुनित होकर राद्धान सेना वा मयद्भू र सहर प्राप्त (६ ४६, ३०-२४)। इन्होंने अतिकाय पर आवनण दिया दिन्तु उनकी याणवर्षी से आहत होकर उच्छा सामना करने से असमर्थ हो मय (६ ४६, ३०-२२)। सहने हुन्दी सामना करने से असमर्थ हो मय (६ ७६, ३९-४२)। सहने साम तिन्तु हुन्दी (६ ७६, ३९-४)। सीसन होत्या (७ ३६, २०)।

कुम्म, पा राशान-प्रमुख का नाम है जिसके यह से ह्रुमान् न आग लगावी थी (४ ४४, १४)। "इसका रूप सेव के नामान काला तथा रक्षाव गर्मार जम्मा हुमा, बीडा और मुद्दर था। इसकी घटना पर मान्यान वाला तथा रक्षाव हुमा ना कि हुन या पा पह अपनी धनुत को इसका प्रदास की र सीवना इमा गुढ़ के लिये रावण वे साथ बना (६ ४६, २०)।" यह मुन्मता का पुव था जिसे रावण ने सुद के लिये मेशा (६ ७६, ४४-४६)। इस तेक्सा भीर बीधवान थेळ धनुत्र के बात मेशा दिवा (६ ७६, ४४-४६)। अपने बात मन्द्री द्वारा जाववान इस्तादि को रीता (६ ७६, ६०-६२)। यह अपने तिमा के ही सामान बीर था (६ ७६, ७३)। "युतीस्त्रीन्तरनुत्त्व अपने तिमा के ही सामान बीर था (६ ७६, ७३)। "युतीस्त्रीनरनुत्त्व अपने रावस्त्र व । स्वस्त रसामी भीर अरोजीस बन्नवीचित्र ॥", (६ ७६, ७०)। इसने मुसीव के नाथ हरह सुद्ध दिना जिसमें इसना पतुर टूट पहा:

'तामपश्याद् बलाकीणां हरिराजमहापुरीम् । दुर्गामिध्वाकुशाद्द्रेल निधिनन्धां गिरिमक्टे ॥', (४ ३१, १६) । 'ततस्तै किपिभव्याप्ता द्रमहस्तैमंहावलै । अपश्यतल्यक्ष्मण अुद्ध किष्यिन्धा तां दुरासदाम् ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर के चारो ओर प्राकार और लाई बनी थी। (४ ३१, २७)। "लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि किष्किन्यापुरी एक बहुत बडी रमणीय गुफा वे रूप मे वसी हुई थी। यह नाना प्रकार के रत्नो से परिपूर्ण होने के कारण अत्यन्त द्योभा-सम्पन्न थी। यहाँके वन-उपवन पूर्णो से सुझोभित थे। हम्यों और प्रासादो से यह पुरी अत्यात समन दिखाई पडती थी। यहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवो और गन्बवीं के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप ग्रहण करनेवाले थे, निवास करते थे। चन्दन, अगर और कमलपुष्पो की सुगन्ध से समस्त पुरी ब्याप्त थी। इसमे दिन्ध्याचल तथा मेरु के समान क ने क ने महल थे। इत्यादि। (४ ३३, ४-८)।" यह पर्वत की गुफा म बसी थी, जिससे इसमे प्रवेश करना अत्यन्त कठिन था (६ २८, ३०)। लका से छौटते समय राम का पुष्पक विमान इस नगर पर मे होकर आया था (६ १२३, २४)। 'सान्त्वयित्वा तन-पत्रवाहेबद्वामयादिशन् । गच्छ मद्वचनादद्वत किप्किन्धा नाम वै शुभाम् ॥ सा ह्यस्य गुणसम्पन्नामहती च पुरी शुभा । तत्र वानरयुथानि सुबहुनि वसन्ति च ॥ बहरत्नममाकीर्णा वानरै कामरूपिभि पण्या पण्यवती दुर्गा चातुवण्यपुरस्कृता ॥ विश्वतमहतादि॰या मन्तियोगच्च शोभता । तत्रक्षंरजस दृष्ट्वा सुपुत्र वातर-वंभम् ॥', (७ ३७ क ४६-४९)।

कोत्तिरथ, प्रती-वक के पुत्र तथा देवमीड के पिता, एक धर्मात्मा राजा का नाम है (१ ७१,९-१०)।

कीर्तिरात, महीप्रक के पुत्र तथा महारोमा के पिता का नाम है

(१ ७१, ११)।

र. कुच्चि, एन राजावानाम है, जो इक्ष्याकु वे पुत्र सथा विकुश्यिके पिताथे (१ ७०. २२)।

2. कुत्ति, पश्चिम दिशा के एक देश वा नाम है, जो पुनाय, मकुल और ट्युक्क आदि कुशों से सरिद्र्य था। सुकीव ने सुपेण आदि वानरों को सीता की सोज के लिये यहाँ भेवा था ( ४ ४२, ७ )।

१. कुछार, "एक पर्वतमाला का नाम है जो बेंद्रत पर्वत वे समीप स्थित या। यह नेत्रों और मन नी अस्यत्त प्रिय लगनेवाला था। युज्जर पर्वत पर दिश्वकामी ने अस्यत्य के लिये एक दिश्यम्यत ना निर्माण निया। देशी पर्यत पर सर्वी की निवासभूता एक भीगवती नामक नगरी थी (४ ४१, ३४-३६)।" (६३) [हुम्स

यहाँ पर मुग्रीय ने अङ्गद आदि वानरों को सीता वी खोज के लिये मेजा (४४१,३६)।

२. इक्षर ]

२ फुछ्तर, एक बानर-प्रमुख ना नाम है जिसकी पुत्री अञ्जना हनुमान् की माता थी (४ ६६ १०)।

कुद्धिका, एक नदी वा नाम है जिसको भन्त ने केवय से लौटते समय पार विचाया (२ ७१,१५)।

मुख्तिकोष्टिशा, एक नदी वर नाम है जिमको भरत ने येक्य देश से सौटने समय मार्ग में गार क्या था (२ ७१, १०)।

हमुन्न, एन वानर-प्रधान का नाम है। र रुपाय ने हिर्मित्सा में इनके सबन की देवा (४ ३३, ११)। ये वानर तेना के साथ रास्ता ठीन करते हुवे आगे आगे बल रहे थे (६ ४, ३०)। ये गोमती में तट पर दिवन नाना प्रकार में गुनो से गुक्त मरीवन नामन पर्वन के जारों और रहते ते ही विचरण और यही अपने वानर-राज्य का सासन करने थे (६ २६, २७-२६)। ये दम करोड वानरों के साथ लद्धा के पूर्व डार को धर कर रखे हा तम (६ ४२ २३)। धरीयाम और लक्ष्मण को मुस्लिन देवकर इन्होंने साल प्रगट दिया (६ ४६, ३)। इन्होंने कही सावधानी के साथ वानर-तेना वा सरशण दिया (६ ४६, ३)। इन्होंने कुर्तित होकर रासम सेना का मणदुर सहार दिया (६ ४६, ३०-३१)। इन्होंने कुर्तित होकर रासम सेना का सम्मण दिया हिन्तु उत्तरी वालयणी से आहन होनर उत्तरा सामना करन म अनमर्थ हो गय (६ ४१, १९-४३)। य इन्होंने डार प्रमान होने (६ ७३, ४९)। योसाम दनना स्वान को सामान करन म अनमर्थ हो गय

सुक्रम, एक राशान-प्रमुख का नाम है जिन्हों पर से हुनुमान ने आग लगायों सी ( ४ ५४, १४)। 'दाका क्य मैप के गमान काला तथा रमता वर्गाद जिसा हुआ, कोडा और मुन्दर था। दमकी क्वजा पर नार राज बागुरि का जिल्ला का पा पर अपनी पनुष को उत्तरका और सीवता हुआ पुढ क निजे रावण के मान कला ( ६ ५६, २०)।' यह पुत्रकार था का तुझ था जिले रावण ने मुद्ध के निजे भेजा ( ६ ७६, १४-४६)। दम तेज्ञ की योगवान भेठ पर्युपर ने वारो वारों में जिल्ला, मेद और अनुत ने पुत्रकार को प्रमुख का राज की सीवता ने पुत्रकार को प्रमुख का प्रमुख का

बुग्मकर्ण] (६४) [कुन्मकर्ण

इसे समुद्र में फॅक दिया गया, और अन्तत इसका बच हो गया (६ ७६ ६३-९३)।

कुम्मकर्ण, एक राक्षस का नाम है जिसकी मृत्यु का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया था (१३,३६)। यह—प्रवृद्धनिद्र , महावेला —पूर्वपता का आता था (३ १७, २३)। हनुमान् इनके भरत म गर्ये थे (५ ६, १८)। हतुमान् ने इसके भवन मे आग लगायी (५ ५४,१४)। यह—महावज सर्वराम्त्रमृतामुख - एक बार में छ महीनो तक स्रोता रहता था (६ १२ ११)। सीताके प्रति रायण की आसिन्त को सुनकर पहने तो इसने रायण को सीताहरण के लिये बहुत पटकारा, किन्तु बाद में समस्त शत्रुओं के यथ का स्वय ही उत्तरदायित्व से लिया जिससे रावण निर्विष्न रूप से सीता के साय आनन्द वर सके (६ १२,७-४०)। "विभीषण ने कहा 'रावणान्नरो भाता प्रम ज्येष्टरस्य बीर्यवान् । कुम्मरणीं महानेजा रात्रप्रतिबली युधि ॥, (६ १९, १०)। रावण ने कहा 'स चाप्रतिमगाम्भीयों देवदानवस्पहा। ब्रह्मज्ञापाभिभूतस्तु बुस्भवणी विवोध्यताम् ॥ निद्रावशममाविष्ट बुस्भवणी वियोध्यताम् ॥ सुख स्विपिति निश्चित नामोपहनचेतन । नवसप्तदशाष्ट्री च मामान्स्ववितिराक्षसः ॥ मात्र शृत्या प्रसुतोऽयमित्रस्तु मवमेऽहति । त तु यो स्पत क्षित्र पुरभवर्णं महावलम् ॥', (६ ६०,१३ १४–१७)। ग्रास्यमुगेरत', (६ ६०, १९)। 'बुम्भवण विशोधते', (६ ६०, २०)। 'बुम्भवर्णगुद्रा रम्या पुष्पगन्धप्रवाहिनीम्', (६ ६०, २४) । 'बुस्भवण्स्य नि श्नागादवधूना महावला', (६ ६०, २४) । 'ते तु त विश्वत मुप्त विकीर्णमिय पर्यतम्। बुम्मकर्णं महानिद्र समेना प्रत्यवोधयन् ॥', (६ ६०, २७) । 'भीमनासापुट स सु पातालवियुत्राननम् । शयने न्यस्तरावीङ्ग मेदोरुधिरगन्धितम् ॥, (६ ६०, २९) । 'रावण द्वारा मूम्भवर्ण को जगा ने लिये भेजे गये राक्षती ने देवा कि मुजाओं मे बाजूब द और मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण किये हुमे कुम्भवण मूर्ण वे समान प्रवानित हो रहा है। उन राक्षको ने कुम्भवण वे सामारे अनेव प्राणी, पतु रक्त से भरे जुम्म तथा मास आदि रत दिये। तदनन्तर राग्ताने उसर अङ्गीयर चटन कालेव निया और पिर अनेक क्षकार को प्रति कराल हो । इस पर भी जब बहु नहीं उठा तब रापसों ने उत्तरे विभिन्न अनी को तूब हिलाया और पर्वनतितरों, मुगला, गदाओ, मुन्दरों, इत्यादि ने प्रहार निया। इस प्रकार विविध विविधों से अनता जनाय जाने पर सुम्भदर्गन इस असराय गही जबा दिय जाते का कारण पूछा । यूरान से समाचार जानकर यह द्वाना विवर्णित हो उठा कि आवामकी का नह कर देन के टिय शोधे यद्वभनि म जान कारिये उद्यन हाल्या। हिर

भी, यह जानकर कि रावण इससे मिलना चाहता है, इसने स्नानादि करके भोजन और मदिरापान किया। तदनन्तर मुख्य राजमार्गसे होकर रावण के महल की आर चला। (६ ६०, इस अध्याय मे 'क्रुम्भकर्ण' इन क्लोको म आया है ३१ ३४ ३७ ४१ ४६ ७२ ७९ ८४ ८७ ८९ ९१ ९४. ९४)।" 'महावाय कुम्भकर्णमं, (६ ६१,१)। 'पवताकारदर्शनम्', (६ ६१, २) । 'प्रकृत्या होय तेजस्वी कुम्भवणी महावल ', (६ ६१, ६२) । . "कूम्भकण का परिचय पूछने पर विभीषण ने राम ना बताया कुम्भकण, विश्रवाका प्रतापी पृत्र है और इसने युद्ध में वैवस्वत यम तथा देवराज इद्रको भी पराजित विया था। इस महावाय राक्षस ने जम लेते ही बाल्यावस्थाम भूख से पीडित हा कई सहस्र प्रजाजनो का भक्षण कर लिया था। इससे भयभीत प्रजाजन इन्द्र की दारण में गये। इन्द्र ने कोध म आकर इसे अपन वज्र से आहत कर दिया जिस पर धुव्य होकर इसने इन्द्र के ऐरावत के मुंह से एक दाँत उखाड़ कर उसी स देवन्द्र की छानी पर प्रहार किया। इसके प्रहार से ज्याकुल इन्द्र प्रजाजनो क साथ ब्रह्मा की घरण म गये। इद्रादिनी बात सुनकर ब्रह्माने कुम्भकण को यहशाप दिया कि वह सदा मृतककी भौति सोता रहेगा। ब्रह्मा के इस शापस अभिमृत होकर कुम्भवण रावण क सामने ही गिर पडा । इससे ब्याकुल होकर रादण ने ब्रह्मा से कुम्भकण के सोने और जागन का समय नियत करन वी प्राथनाकी : तब ब्रह्मान कहा वि यह छः मास तक सोता रहेगाऔर केवल एक दिन कलिये ही जागेगा। (६ ६१, इस अध्याय म 'कुम्भकण' इन श्लोबो मे आया है ९ ११ १२. १५-१८ २२ २३ ३० ३२)।' "निदा के मद से व्याकुल हो, परम दुर्जय कुम्भकण राजमार्यसे होकर रावण के भवन की ओर जा रहाथा। रावण के भवन मे पहुँचने पर इसने अपन भ्रासा, रावण, के चरणों में प्रणाम विया और अपने बुलाये जाने का करण पूछा। आदर-सत्कार के पश्चातः रावण ने इसे राम तथा उनकी सेना कं साथ युद्ध करने के लिये प्रेरित किया (६ ६२, इम अब्याय में 'कुम्भवण इन बलोको मे आया है 🗴 ७ ८ ९ १२)।''कुम्भकणं ने रावण की उसके कुक्रस्यों के लिये भरसना करते हुये बताया कि विभीषण की भविष्याणी अत्र सत्य सिद्ध होने वालों है। रावण के आग्रहकरने पर इसने शत्रु सेना को नष्टकर देने का आश्वासन दिया। (६ ६३)।" महोदर ने कुम्भक्षण के प्रति आक्षेप करते हुये रादण को विना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताया (६ ६४, इस अध्याय में 'कूम्भवर्ण' इन श्लोको मे आया है १-३ १९)। "महोदर के उक्त बचन कहने पर कुम्भकण ने उसे डाँग्ने हुए रावण से कहा 'मैं आज हो ५ वा० को०

उस दुरातमा राम का क्य करके सुम्हारे घोर भय को दूर कर दूँगा। यह देखो, अब मैं क्षणुको विजित करने के लिय उद्यत होकर समर भिम्न जा रहा हूँ। रावण के आग्रह करन पर नुम्भकर्ण ने अपना तीक्ष्ण शुरू हाथ मे नेते हुये नहा 'मैं अकेला ही युद्ध के लिये जाऊँगा।' रावण की सहायता से कुम्मकर्ण ने अपने आभूषणो तथा बवच आदि को घारण निया, और फिर भाई से बिदा लेकर युद्ध-भूमि की कोर चला। उस समय हाथी, घोडे, और मेघों की गर्जना के समान घरघराहट उत्पन्न करनेवाले रथी पर सवार होकर अने का ने क महामनस्वी रथी बीर भी रिययों में श्रेष्ठ कुम्भकर्ण के साथ चले। कुम्भकर्ण उस समय छ सौ धनुषों के बराबर विस्तृत और सौ धनुषो के बरावर ऊँचा हो गया। उसकी शांखें दो गांडी के पहियों के समान प्रतीत होती थी और वह स्वय एक विशाल पर्वत के समान भयकर दिखायी पडता था। कुम्भकर्ण के रणभूमि की ओर अग्रसर होते ही चारो, ओर घोर अपराकुन होने लगे, किन्तु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रीरत वह युद्ध के लिये निकल पड़ा। कम्भवर्ण पर्वत के समान ऊँचा था। उसने लका की चहार-दीवारी को दोनो पैरो से लाँघकर वानरसेना को देखा। उस पर्वतावार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर भयभीत होतर भागने लगे। उस समय नुम्भकर्ण भीषण गर्जना करने लगा जिसे सुनगर भयभीत वानर कटे हुये साल वृक्षो में समान पृथिवी पर गिर पड़े। (६ ६४, इस अध्याय में 'क्रमकण' इन प्रलोकों में आया है १११ १६ २१ २२ २५ ३६. ४१. ४३ ४७ ४८ १३ १६ १८)। "लका के परकोटे को लावकर कुम्भकर्णे नगर से बाहर निकला और उच्च स्वर मंगम्भीर नाद वरने लगा। भयभीत वानरो को अगद ने पून प्रोत्साहित किया जिससे वे सब छौटकर कुरमकण पर शिलाओ, बुक्षों आदि से प्रहार करने लगे, किन्तु बुस्मकर्ण उनसे लेरमात्र भी विचलित नहीं हुआ। कुम्भवण ने भी बातर सेना वा सहार करना आरम्भ किया जिससे वे सब ब्याकुल होकर इंघर-उधर भाग खडे हुये। (६६६, इस अध्याय मे 'कुम्भवर्ण इन म्लोको म आया है १. २०)। "अङ्गद के प्रोत्साहित करन पर वानर सेना ने पुन 'संबद्ध होकर कुम्भवर्ण पर आक्रमण किया । परन्तु अत्यन्त कीय से भरा हुआ विक्रमशाली, महाकाय, कुम्भकर्ण अपनी गदा से बानरी का सहार करते लगा। यह एक एक बार . मे अनेक बाउरो का भक्षण कर जाना था। हनुमान ने इस पर जिन दृक्षो और शिलाओं से प्रहार किया उनके भी इसने अपने भूल से दुकडे-दुवडे कर दिया। एक पर्वत शिखर से हन्मान ने जब इस पर प्रहार किया तो इसने हन्मान को भी आहत कर दिया। नील शादि ने इस पर जिन विशाल शिलाओं से प्रहार

किया उर्हे भी इसने छिन भिन्न कर दिया। इसने आत्रमण करनेवाल पौच वानर पूर्यपतियो को शाहत या उनका सहार कर ढाला। इन प्रमुख वानरी के परागायी हो जाने पर अनेन अप बानर इसे दाँतो स बाटने और नखो मुक्को और हाथो स मारने लगा फिर नी, कुम्मकण वांनर-सेना वा सहार वरता रहा जिससे त्रस्त और व्याकुल होकर वानर श्रीराम की घरण मे गये। नुम्भनण न तब अङ्गद स द्वाद गुढ करत हुये जाहे मूच्छित कर दिया। अङ्गद के मूच्छित होने ही यह पूल लगर मुग्रीय की ओर बढ़ा। युद्ध मे इसके गूळ को हुनुमान ने सोड दिया। फिर भी, इसने एक विणाल शलशिखर के प्रहार स सुग्रीव को आहत करके बादी बना लिया और लका लाया। जब यह जका के राजमान पर चल रहा या तो लावा और गायपुक्त जल की वर्षाद्वारा अभिषिक्त पम की कीत बतास सुप्रीय को धीरे धीरे हो ग का थया। उस समय सुग्रीव ने अपन तीक्षण नखों द्वारा इन्द्र नत्रु कुम्मवण के क्षोनों मान नीच लिये दौनों से उसकी नाक काटली और पाँव के नस्यो स उसकी पसलियों विदीण कर दी। इस प्रकार आहत हो जाने से कुम्मकण का सारा दारीर रक्त रित हो गया और वह कीय मे आकर सुपीव की भूमि पर पटक कर उह पिसने ज्या। किन्तु उसी समय सुगीव गेंदके समान उछल कर श्रीराम के पास चले आये। एसी दगाम कुद्ध होकर बुस्भवण न जो रक्त से नहाकर और भयानक दिलाई पड़ रहा था अपनी गदा लकर पून यद भिम म जाने वा निष्चय किया । तदन तर वह सहसा लकापुरी से बाहर निक्स कर प्रज्ज्वसित अभि के समात उस भयेकर वानर-सना को अपना आहार बनाने लगा। उसने मोहव"। बानरों और रीछो क साथ-साथ राक्षसो तथा पिणाचो का भी नक्षण आरम्भ किया। वह लक्ष्मण के द्वारा छाड गये बाणो की कोई परवाह न करता हुआ रूक्ष्मण से अपने घौप और पराक्रम की प्रशस्ति बरते हुम राम के साथ युद्ध करन की इच्छा प्रकट करने लगा। उसकी बात मुक्कर प्रमण न उसे क्रीराम को प्लिस दिया। राम को दसते ही बह रुक्ष्मण वा छोडकर उनवा कोर दौड पडा। राम न उस पर रौनास्त्र वा प्रयोग विया जिसमें बाहव होक्र उसके मुल सं अन्नार मिश्रित अस्ति की लपटें निकलन नगी। काथ में आकर वह वानरा और राउसावा भक्षण करने लगा। एक्सण की आजा संजी बानर उसके गरीर पर घड़ गये थे उन्हें भी सक्योर बर गिरा दिया। तदन तर उसन राम ने माथ भीषण इ'इ-युद्ध हिया जिसमें अतित राम के हामा उनती मृतुहुद । (६ ६७ इत अध्याय म क्रमारण इत शलानों म आवा है ४-६ १४ १६ १८ २१ २२ २६ ZE 38 33 30 38 80 83 83 88-80 83-8E 60 63 66

७०. ७३ ७६. ७८, ८३. ८८. ९० ९४. ९४. ९९ १०३. ११८ १२८. १३३. १३४. १३८. १४८ १४९. १४३. १४४. १६०. १६२. १७१. १७४. १७७. १७९)। यह विश्रमा और वैत्रसी का द्वितीय पुत्र था (७९,३४)। "बुम्भकर्ण और उसके ज्येष्ठ भ्राता, दशग्रीव, दोनो ही लोनो मे उद्गेग उत्पन्न करनेवाले थे। मुम्भवर्ण तो भोजन से ४भी भी तृप्त नहीं होता था, इसलिये तीनो लोको मे घूम-घूम कर धर्मात्मा महर्षियो वामक्षण वरता-किरताया (७ ९, ३७-३८) ।" इसने १०,००० वर्षों तक अपनी इन्द्रियों को सयम मे रखते हुये भीषण तपस्या की (७ १०, ३-५)। ब्रह्मा द्वारा वरदान मौगने का आग्रह करने पर इसने कहा: 'मैं अनेवानेव बर्षो तक सोता रहें, यही मेरी इच्छा है।' (७ १०, ३६ '३७ ४४ ४५)। इसने ब्रह्मा सहित देवताओं के चले जाने पर पश्चात्ताप विद्या (७ १०, ४६-४८)। इसने विकारवाला से विवाह किया (७. १२, २३-२४)। "तदनन्तर कुछ काल के पश्चात् ब्रह्मा के द्वारा में जी हुई निद्रा कुम्भवर्ण के भीतर प्रवट हुई। उस समय इमने अपने भाता रावण से र्रायन के लिये एक पृथक् भवन बनवाने का निवेदन किया। रावण द्वारा भवन बनवा दिये जाने पर यह उसमे सहस्रो वर्षों तक सीना रहा (७ १३, १-७)।" इन्द्र के जिस्द्र जब रावण ने पुढ़ किया तो कुम्भकणं ने रावणं का साथ देते हुवे रुद्रो के साथ युद्ध किया (७. २८, 38-38)i

कुम्मतुनु, महस्त के एक संविव का नाम है जो प्रहस्त के माथ युव-भिम में आया (६. ५७, ३१)। इसने निरंपतापूर्वक बानरो का सहार किया (६. ५८, १९)) अञ्चर ने इसका वय किया (६. ५८, २३)।

कुम्भीनसी, रावण की बहुन का नाम है ( ६. ७, ६ )। यह सुमालिन् और केंबुसती की पुत्री वी (७ ४, ६ $\kappa$ -४०)। मधु ने इसका अपहरण कर लिया था (७. २४, १९)। जब रावण ने इसके पित, मधु, पर आवमण किया तथ उसने पर आवमण किया तथ उसने पित भी क्षाम कर देने का निवेदन किया और मधु तथा रावण में मित्रता भी करा दी (७ २४, १९-४ $\kappa$ )।

कुरु, उत्तर दिशा में स्थित एक देश का नाम है जहीं सीता को बोजने के लिये मुग्रीव ने शतबल को भेजा या (४.४३,११)।

उत्तर क्षुरु -- उत्तर कुरु वर्ष में कुबेर का विषरण नामा दिव्य वन है जिसमे दिव्य वरत्र और आगृत्य ही युवी के पत्ते हैं और दिव्य नारियों ही क्ल (२, ९१, १९)। इन वर्ष की निर्दयों और वन भरहाज मुनि के आश्रम में पहुँच पर्ने (२, ९१, ८१)। यहाँ के दूस मधु की धारा बहानेवाते देवया उनसे सभी खतुओं में सदा कल लगे रहते हैं (३, ७३, ६)। "इस प्रदेश में हरे हरे कमण के पत्ती से मुशोधित गरियों बहुती हैं। यहाँ के जलाय लाल और मुनहरे बमज-धमृहा से मण्डित होनर प्रार:कालीन सूच के समान मुशोधित होते हैं। यहूँदल मणिया के प्रधान पत्ती और मुख्यें के प्रधान कालितमान केसरोशाल नील बमल सदय मिलते हैं। तरिया के तट गोष्ट गोल मोलियों, बहुमूल्य मणिया और मुख्ये से सम्बन्ध हैं। यहाँ के बुक्ता में सदा ही फण्डूल लगे रहने हैं। यहाँ मूच के समान कालियान् गन्यय, कियर, सिंड, नाम और विवाद सदा की इंचिंग करते हैं। यहाँ के बुक्त से सम्बन्ध स्वाद स

कुष्पत्राह्मला, विसिष्ठ द्वारा केकय भेजे गये दूत इस भूभाग से होकर गये ये (२ ६८, १२)।

सुत्ता, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनोरजन करने के लिय उनके साथ रहताथा (७ ४३, २)।

१. कुल्लिझ, एव नगरका नाम है जो शारदण्ड और इन्पुमती वे बीच स्थित या (२ ६८, १६)।

२. हुंखिड्ग, पबतों के बीच तीन्न गति से बहनेवाली एक मनोरम नदी का नाम है जिसे केकब से छीटते समय भरत ने मार किया था (२ ७१,६)।

कुचैर—इन्होने बह्मा की इच्छा ने अनुसार गन्यमादन को उत्पन्न किया (१ १७, १२) । यह निश्चन ने पुत्र और रायण के आता थे (१ १०, १६) । यह निश्चन ने सम् कीसत्या ने राम की राम की रहा करने किये हक्का भी आवाहन किया था (२ २४, २३)। भरदान मुनि ने भरत की सेना ना सत्कार करने के लिये उत्तरपुर म स्थित इनके बन का आवाहन निया था (२ ९१ १९)। भरदान ने श्वासन के कलस्वरूप इन्होंने २०००० दिव्य महिलाशा को भना था (२ ९१ १४)। इहाने तुम्युर नामक गन्यव को रम्भा के साथ उसके अध्यिक आसिक के नारण, याप द्वारत निराप क्यो राक्षस बना दिवा था। जब दनना क्येथ थारन हुआ तो इन्होंने नहा नि राम के द्वारा मृत्यु प्राप्त कर ननना क्येथ थारन हुआ तो इन्होंने नहा नि राम के द्वारा मृत्यु प्राप्त कर तेने पर तुम्बुर पुन जयने क्य भा जायगा (३ ४, १६–१९)। अगरत्याम म राम न दनके मन्दिर का भी दर्शन निवास १ १२, १८)। भरत्याम म राम न दनके मन्दिर का भी दर्शन निवास था (३ १२, १८)। यह ने स्वास के आता थे (३ १४, ४८, २)। रत्यक द्वारा पराजित होने पर वे केलास चवत पर वस गये (३ ४८, ४८, ४)। के जास पर विश्वनमां ने हाके मुदर भवन न

क्रवेर 1 ( 00 ) **क्रि**वेर निर्माण किया (४५४३, २१)। ये अपने भवन के निकट ही स्थित सरोवर वे तट पर गुह्मको के साथ विहार करते थे (४ ४३,२२-२३)। 'भूतेशो द्रविणाधिपतियंथा', (६ ४, २०)। 'धनद', (६. ७,४)। महादेव जी के साथ अपनी मित्रता के कारण ये-छोकपाल महाबल -अत्यन्त गर्व करते थे ( ६. ७, ५)। राम के सम्मुख उपस्थित होकर इन्होने सीता के प्रति दुर्व्यवहार करने के कारण राम की भत्सना की (६ ११७, २-९)। "ये विश्रवा और भरद्वाज की देववर्णिनी पुत्री के पुत्र थे। इन्हें वीर्य-सम्पन्न, परम अद्गुत और समस्त द्राह्मणोचित गुणो से युक्त वहा गर्या है (७ ३, १-६)। महिंद पुलस्त्य ने इन्हें वैश्रवण कहा ( ७. ३, ६-८ )। यन मे जाकर इन्होने सहस्रो वर्षों तक तपन्या की (७ ३ ९-१२)। ब्रह्मा द्वारा वर मौगने का आग्रह करने पर इन्होंने लोकपाल बनने वा वर माँगा (७ ३,१३-१४)। 'धनेश प्रयतात्मवान्', (७ ३, २२)। ब्रह्मा द्वारा लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठित हो , जाने के पश्चात् इन्होने अपने पिता से अपने रहने-योग्य सुन्दर स्थान बताने वा निवेदन किया (७ ३, २२-२३)। "अपने पिता के परामर्श पर इन्होंने लड्डा पर आधिपत्य स्थापित करके राक्षसी पर प्रसन्ननापूर्वक शासन आरम्भ किया । लङ्का से ये पुष्पक विमान पर बैठकरे अपने माता-पिता के पास जाया करते थे (ँ७ ँ३, २४-३४)।" 'धनद वित्तपाल', (७ ११, २६)। 'सर्वशस्त्रभृतावर', (७ ११, २७) । 'वावपविदावरः', (७ ११, ३०)। "प्रहस्त के लच्चा को लौटा देने का निवेदन करने पर इन्हाने कहा कि ये अपने भाता रावण को लच्छा छौटा देने के लिये सदैव प्रस्तुत हैं। सदनन्तर इन्होंने अपने पिता की आज्ञानुसार रावण को लड्डा देदी और स्वय कैलास पर्वत पर जाकर रहने लगे (७ ११, २५-५०)। रावण ने अत्याचारो ना

समाचार सनकर इन्होने उसे चेतावनी देने के लिये एक इत भेजा (७ १३, द-१२ )। "जब ये हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब उमा पर सहसा दृष्टि पड जाने के कारण इनकी बाबी श्रील नप्र हो गई। सदन-तर अन्य स्थान पर जावर इन्होने ६०० वर्षों तक नपस्याकी और महादेव के मित्र बन गये। जसी समय से इनवा 'एकाक्षपिजुली' नाम पड गया (७ १३, २१-३१)।" यक्षों के पराजित हो जाने पर इन्होंने रावण के विरद्ध युद्ध करने के लिय अन्य महाबली यशों को भेजा (७ १४, २०)। यशों के पराजित हो जाने पर इन्होंने मणिभद्र को युद्ध के लिये भेजा (७ १४, १-२)। 'मणिमद्र के पराजित हो जाने पर गदा हाथ में लेकर इन्होंने स्वयं रावण को फटकारते हुम जनका सामना किया और उस समय तक युद्ध करने रहे जब तक रावण की माया से अभिभूत हो हर बुरी तरह बाहत नहीं हो गये। इन्हें उपनार के

लिये नन्दनवन मे ले जाया गया (७ १५, १६–३४)।" में राजा मरुल के यज्ञसत्र में उपस्थित हो हुये परन्तु रावण के भय से इन्होंने कुकलास का रूप धारण कर रक्ता था (७ १८, ४-५)। राज्य के चले जाने पर इन्होंने अपने रूप मे प्रकट होकर 'कृकलासी की घरदान दिया (७ १८, ३४)। बह्या वे आग्रह पर इन्होंने हुनुमान को अपनी गदा से अवध्य होने का बरदान दिया (७ ३६, ८-१७)।

क्रश्र- "पूर्वकाल में कृता नामुक एक महातपस्थी राजा हो चुके थे जो ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका प्रत्येक ब्रेत एवं सक्त्य निविध्ने रूप से पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता और सत्पुरपो का आदर करनेवाले महान् पुरुप थे। उन्होने उत्तम बुल मे उत्पन्न अपनी पत्नी वैदर्भी से चार पुत्र उत्पन्न तिथे जिनके नाम कमश कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्तरजस् और यसु थे। इन्होन अपन पुत्रो से प्रजा-पालन करन के लिये कहा (१ ३२,१-४)।" कुदानाम के पुत्रेष्टि यज्ञ मे उपस्थित होकर इन्होंने उसे एक पुत्र प्राप्त होने की भविध्यवाणी की (१ ३४, २-३)। तदनन्तर ये आकाश में प्रविष्ट होकर सनातन ब्रह्मलोक चले गये (१. ३४, ४)। इन्हें प्रजापति का पुत्र कहा गया है (१ ११,१4)।

१. फशुष्त्रज्ञ, जनक के कनिष्टुं श्रोता का नाम है जो महातेजस्थी, बीयंदान् और अति घार्मिक थे (१ ७०,२)। 'ये इथुमती के तट पर स्थित साकाश्या नगरी म निवास करते थे। इन्हें जनक ने आमन्त्रित विया था (१ ७०.३-६)।" मिथिला आने पर इन्होने जनक तथा शतानन्द को प्रणाम करने के पश्चात आसन ग्रहण किया (१ ७०, ७-१०)। 'ये ह्रस्वरामा के कनिष्ठ पूत्र थे। पिता के सन्यास ले लेते। पर ये जनक के सरक्षण मे रहने लगे (१ ७१,१४)।" 'भ्रातर देवसकाश स्नैहात्पश्यन्कुशध्यजम'. (१.७१,१६)। साकाश्य के सुधन्त्रत् की पराजय और मृत्यु हो जाने पर जनक ने इन्ह वहाँ के राज्य सिंहासन पर बैठाया (१ ७१, १६)।~

२. क्याध्वज्ञ, वेदवती ने बताया कि अमित तेजस्वी, बहार्यि, बहारपति-पुत्र कुशध्वज उसके पिता है। उसने यह भी बताया कि उसके वयस्क होनेपर नुशब्बज विष्णु को अपना दामाद बनाना चाहने थे, परन्तु उनके इस श्रामिप्राय को जानकर देखराज शम्भु ने रात में सीते समय उनकी (कुशध्वज की) हत्या कर दी (७ १७, ८~१४)।

क्यानाम, नुस और वैदर्भी के पुत्र का नाम है (१३२,२)। अपने पिता की इच्छा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों के कर्तथ्य का पालन आरम्भ विया (१ ३२,४)। इन धर्मात्मा महापुरुष ने महोदय नामक नगर की स्थापना

क्सानाभ ] (७२) [बुसानाभ की (१.३२, ५)। इन राजींप ने अपनी पत्नी पृताची से सी पुतियों उत्तम्न की (१.३२, ६०)। अपनी पुतियों को विष्टताञ्च देखकर उसना नारण जानाना चाहा (१ ३२, २३–२६)। 'जुतनामस्य धीनतः', (१.३३.१)। 'जबनी नम्याओं वी यया यो गुनकर इन्होंने धैये एवं क्षामाधीलता का उपनेस करते हुवे कन्याओं की अस्त पुर में जाने को आता दे थी। तक्सतर मन्त्रणा के तत्त्व को जाननेवाले इन नरेसा ने मित्रयों के साथ बैठकर बन्याओं कै विवाह के वियय में विचार आरम्भ निया (१.३३, ५–१०)।" इन्होंने अपनी कंन्याओं का ब्रह्मदस्त के तथा विवाह करने का नित्रयम करके ब्रह्मदस्त को जुलाकर उन्हें बन्याये सीप दी (१.३३, २०–२१)। "विचाह नाल में कन्याओं के विचाह के तथा कि स्वत्र के तथा कि स्वत्र के तथा विवाह का सम्मा हो गया जिस पर कृतनाम अत्यन्त प्रतस्त हुये। इन्होंने ब्रह्मदत्त तथा पुरोहितों के साथ बन्याओं को विदा विधा । उस समय यन्थाओं सीपदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह सम्बन्ध को देशकर अपनी पुत्र-चुओं का स्वाधित अभिनदस्त करते हुये सहाय वृद्धानाम की सराहत वी (१ ३३, २४–२६)। अपनी कनाओं को विदा तस्त्र करने प्रवस्त पुर विद्दितों विदालत विद्र विद्रा विधा विधा तस्त करने प्रवस्त प्रति विद्रालित विद्रालित

बुलाकर उन्हें बन्यायें सौप दी (१,३३,२०-२१)। "विवाह वाल मे कत्याओं ने हाथ का बहादत्त के हाथ से स्पर्श होते ही उन सवका विकटनत्व समाप्त हो गया जिस पर कुशनाम अध्यन्त प्रसप्त हुये। इन्होने ब्रह्मदत्त तथा पुरोहितो के साथ बन्याओं को विदा किया। उम समय गन्धर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह सम्बन्ध को देखकर अपनी पुत्र-वध्ओ का यथीचित अभिनन्दन करते हुये महाराज बुधनाम की सराहना वी (१३६, २४-२६) ।" अपनी कन्याओं की विवाहित करने के पश्चात् पुत्र विहीन होने के कारण क्जनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान विधा (१.३४,१)। इसं अवसर पर इनके पिता ने उपस्थित होकर इन्हे गाधि नामक एक पुत्र प्राप्त होने की भविष्यवाणी की (१ ३४, २-३) । इसके कुछ दिन पश्चात् इन्हें गाधि नामक पुत्र प्राप्त हुआ (१.३४,५)। 'क्रास्य पुत्री बलवान्कुशनाभ. सधामिक.', (१. ५१, १८)। इनकी सी कन्याओं के कुब्जा हो जाने का इस प्रकार वर्णन मिलता है: "कशनाभ ने घताची अप्सरा के गर्भ से सी उत्तम कन्याओं को जन्म दिया जो सन्दर रूप-लावण्य से सुशोभित थी। एक दिन बस्त्राभवणो से सुसज्जित होकर ये कन्यायें उद्यान-भूमि मे विधरण कर रह थी। उस समय उत्तम गुणो से सम्पन्न तथा रूप और यौवन से सुशीमित उन सब राज-कन्याओं को देखकर बायूने उनसे यहां ''मै तुम सब को अपनी प्रेयसी के रूप मे प्राप्त करना चाहता है, अतः तुम सब मुझे .अङ्गीकार करके अक्षय यौवन और अमरत्व प्राप्त करो। वायु के इस कथन को सुनकर बन्याओं ने जनकी अवहेलना की जिसके परिणामस्वरूप कृपित होगर बायु ने जन सबके भीतर प्रवेश करके उनके अङ्गो को विकृत कर दिया। इस प्रकार कुब्जस्व प्राप्त करके वे कन्यायें अत्यन्त व्याक्ल हो उठी। अपनी पुत्रियों की दयनीय दशा

देखनर कुसनाभ ने उसना कारण पूछा (१. ३२)।" 'कुसनाम के पूछने पर बन्याओं ने अपने कुब्बल का कारण बनाया और अलत. ब्रह्मदत्त है साथ विवाहित होने पर अपना रूप पुन. प्राप्त करके थे परिवृह चली गई, जहाँ ब्रह्मदत्त की माना सोमदा ने उनका हादिक स्वागन किया (१ ३३)।"
फूह्मप्त्राच्य, उस स्थान का नाम है जहाँ दिनि ने एक सहस्य दर्प तक

कुञ्चान्त्रय, उन स्थान का भाग है जहाँ दिने ने एक सहसे दय तक स्वस्था की भी। उस समय बन्द दिनय आदि गुणो से युक्त होचर दिनि की मेशा कर रहे थें (१ ४६, ←-९)। यह स्थान बेबाओं के निकट स्थित था {१ ४७,१०-११)।

कुद्यास्त्र, कुता और वैरभी के पुत्र का नान है (१, ३२, २)। इन्होंने अवने शिता की आता के अनुसार समियों का कत्तंत्र्य पास्त्र करना प्रारम्म किया (१ ३२ ४)। इन महानेजस्त्री राजा ने कौशास्त्री नगर की स्थापना की (१ ३२ ४)।

कुशायती, गुंब की राजधारी, एर रम्प नगरी वा नाम है जिसे राम ने बिक्र पर्वत के नीचे निर्मित कराया था (७ १०६, ४)।

कुद्धाध्य, विशाला के राजवत्र में सहदेव के पुत्र का नाम है (१.४७, १५)। इनके पुत्र का नाम सोमदत्त मा (१ ४७,१६)।

कुशी-समरण बरने पर यह बाल्मीकि वे सम्मुख उपस्थित हुए (१ ४, ४)। 'बुशीलवी तू धमशी राजपुत्री यशस्त्रिनी । भातरी स्वरसपन्नी ददर्शाधन-वासिनी ।।', (१ ४, ४) । 'स तु मेधाविनी दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठिती', (१ ४, ६)। 'ती तु गान्धवंतत्वज्ञी स्थानमुन्छंनकोविदी । भ्रातरी स्वरसपन्नी गधर्वादिव रूपिणौ ॥', (१४,१०) 'स्पलक्षणसपन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ । बिम्बादि-बोरियती विम्त्री रामदेहात्त्वा परी ॥, (१. ४, ११)। 'ती राजपुत्री काध्यमनिन्दिती', (१ ४, १२) । 'तन्वती जगतुः मुसमाहिती', (१ ४, १३), 'महात्मानी महाभागी सर्वलक्षण लक्षिती', (१४,१४)। इन्होंने अपने गायन से ऋषियों और मुनियों को इतना अधिक मुख कर दिया कि उससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें अनेव प्रकार के उपहार प्रदान किये (१ ४, १६-२७)। 'सबंगीतिषु काविदों', (१ ४, २७)। श्रीराम ने इन्हें युलाकार इनका यथोचित सम्मान किया (१ ४, २९-३०)। 'रूपसम्पन्नी विनीती भातराबुभी, (१ ४, ३१)। दिवनभंसो , (१ ४, ३२)। इन्होने सार की सभा मे रामायण ना गायन किया (१ ४, ३३-२४)। 'इसी मूनी पाविवलभणान्त्रिती बुनोलवी चैव महातपस्विनी', (१ ४, ३४)। वे बाल्मीक व आश्रम म सीना के गर्भ से उलक हुये (७ ६६, १-११)। श्रीताम के अन के अनसर पर ब'ल्मीकि न कुरा और लंक को रामायण के गायन का आदश दिया (७ ९२, १-१६)। बाल्मीनि ने आदेश को स्वीकार करने इन्होन उत्विटत हो वहाँ मुलपूर्वर रात्रि व्यतीत वी (७ ९३, १७-१९)। प्रातःशल होते वर इन्होंने सम्पूष रामायण का गायन किया (७ ६४, १)। कुस-स्थ

(80) िकेकय

क्रतिकायें 1

द्वारा रामायण का गायन सुन कर श्रीराम ने कर्मातृष्ठान से अवकाश मिलने पर सभासदो को एक त्रित करके इनकी सभा में बूलावाकर बैठाया (७ ९४. १-९)। तय इन्होने राम की सभा मे रामायण का गायन किया ( ७. ९४, १०-१६)। राम द्वारा भेंट की गई सवर्ण-मुदाओं को लेना इन्होंने अस्वीकृत कर दिया (७ ९४, १९-२०)। श्रीराम इनसे इस काव्य की उपलब्धि के धारे मे जानने के लिये उत्सुक हुये (७. ९४, २२-२३)। "इन्होने राम को बताया. 'इस काव्य के रचयिता वाल्मीकि हैं जो इस यह-स्थल मे पधारे हैं। इस महाबाव्य मे २४.००० क्लोक और एक सौ उपाल्यान तया आदि से लेकर पाँच सौ सर्गतया ६ काण्ड हैं। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि ने उत्तर-बाण्ड की भी रचना वी है। इन्होंने ही आपके चरित्र की महाकाव्य का रूप दिया है जिसमे आपके जीवन तक की समस्त वातें आ गई है। ( ७. ९४, २४-२८)।" इतना कहकर ये वहाँ से चले गये (७ ९४, २९)। इन्होने राम के कक्ष मे विश्वाम किया (७.९८,२७)। राम के आग्रह पर इन्होन रामायण के उत्तर्रवाण्ड का गायन किया ( ७. ९९, १-२ )। ये कोसल के राजा बनाये गये (७ १६७, १७~१९)

क्रसिकार्ये—इन्द्र तथा मध्यो के कहने पर कृतिकाओं ने नयजात बातिकेय को अपना स्तनपान कराया (१, ३७, २३-२४)। छ कृतिकाकी के स्तनो का बालक कात्तिकैय ने छ: मुंखो से पान,किया (१.३७,२८)।

छुशाय्य-प्राय. सभी अस्त्र प्रजापति कृशाय्त्र के परम धर्मात्मा पुत्र है जिन्हे उन्होने पूर्वकाल में विश्वामित्र की समिपन कर दिया था। कुशाश्व के ये पुत्र दक्ष की पुत्रियों की सल्लान थे (१. २१,१३-१४)। देवनाओं ने ऋषि विश्वामित्र से निवेदन किया कि वे प्रजापति कृशाध्य के अस्त्ररूपधारी पुत्रों को श्रीराम को समर्पित कर वें (१. २६, २९)। महर्पि विश्वामित्र ने प्रजापति हुसाप्त्र के अस्त्ररूपी पूत्रों को श्रीराम को दे दिया (१. २८, ४-१०)।

हरूपागिरि, जब पर्वत वा नाम है जहां राभ नामत बानर-मूचपित निवास बरता था (७. २६, २४)। हरूपायेगी, दक्षिण को एक नदी का नाम है जहां सीना की सोन बरने के हिए मुखीब ने अञ्चर को भेजा था (४. ४१, ६)।

केक्स, एक देश का नाम है जहाँ के परम पामिक राजा, दशरम के स्वस्र थे; इन्हें तथा इनके पुत्र की अक्ष्यमेष यज्ञ में सम्मिलित होने केलिए आमन्त्रित क्या गया था (१.१६, २४)। ये अस्त की देखकर अस्यन्त प्रसन्न हुये थे (१, ७७, २०)। समयाभाव के कारण राम में अभियेक के समय दरारम इन्हें बुळाने के लिए हिसी को भेज नहीं सके (२ १, ४७)। इनका माम अध्यपनि धा (२,९,२२)। "बहुता की कृपा से इन्होंने पशु-चित्रयों की भाषा को समझने

िकेसरिन् ( 88 ) केत्रमती ] का ज्ञान प्राप्त दिया था। एक दिन जब ये एक जूम्म पक्षी की बात सुनकर हैंनने लगे तय इनवी पत्नी ने इनवे हेंसने का कारण पूछा। परन्तु कारण बता देने से इनकी मृत्यु हो जाती इसलिये ये चुप रहे। इनकी परनी के, जो केकपी की

माता थी, इट आग्रह करने पर भी इन्होने उसे अस्वीनार कर दिया (२ ३४, १८-२६)।" दशरय की मृत्यु के समय भरत और शत्रुक्त केकय में थे (२ ६७,७)। भरत और दानुष्त को बुलाने वे लिये दूनों को वेकय भेजा गया (२. ६८, १०)। देखिये श्रद्यपति भी । केतसती, गन्धर्वी नर्मदा की जितीय पुत्री का नाम है जो सुमालिन् की

दिवाहित थी। यह अत्यन्त गुन्दर मी और इमना मुख पूर्ण चन्द्रमा के रानान मनोहर था। इसके गर्भ से प्रहस्त, अरम्पन आदि पुत्र उत्पन्न हुये (७ ५.

1 ( o४-एइ केरल, दक्षिण के एक देश वर नाम है जहाँ सीता की छोत्र के लिय मुग्रीव न अज़द को भेजा था (४ ४१, १२)।

१. केशिनो, विदर्भराज की पुत्री का नाम है जो सगर की ज्याव्य पत्नी थी; यर अत्यन्त धर्मामा और मत्यवादिती थी (१ ३८,३)। इसन अपने पति तथा अन्य सह-पत्नियों वे साथ हिमालय पर सी वर्षी तक तपस्या की भी (१.३८,५-६)। भृगु ने वरदान-स्वरूप इसने असमञ्ज नामव पुत्र की जन्म दिया (१ ३८,१६)। सगर के प्रति इसकी निष्ठा का उन्पेल

(પ્ર ૨૪, १૨) ! २. केशिनी. एवं नदी का नाम है जिसके तट पर लड़मण और मुमन्त्र ने एक राजि ब्यनीन की भी (७ ४१, २९)। यह अयोध्या से आधे दिन की

यात्रा की दूरी पर स्थित थी ( ७. ४२, २ )। फेसरिन, हनुमान ने विना ना नाम है जिल्होने सुग्रीय में निवेदन पर

अनेर सहस्र वानर भेने थे (४ ३९, १८)। अञ्चना नामन शामजन्त अप्तारा से इनका विवाह हुआ था (४ ६६ य-६)। हुनुमान इसके क्षेत्रत पुत्र थे (४ ६६, २०)। मलस्यत्रन पर्वत में गोवर्ण पर्वत पर जाते समय देविषयो की आज्ञा से दुरुति शमुद्रतट पर शस्त्रमादन नामक अगुर का वप क्या था ( ५ ६५, ६१-६२ )। अपन शृक्तो के माय से राम की मेना के दक्षिण भाग की उसा कर के थे (६ ४,३४)। ये काश्वन पर्वत पर शियान

बरने थे (६ २७, १४-१८)। ये बृत्स्पति में उनाम महत्वद के शेमन पून ये (६ ३०, २२)। इस्ट्रिन् न इस्ट्र आहर श्या (६ ७३, ४९)। ये गुमेर पर्यंत पर नियाम करते थे (७ १४, १९)। इन्होन अञ्जला को अपनी पन्ती क्रमाया (७ ३४, २०)। राम ने इनका समिवादन और गुण्कार क्रिया (0 39 20)1

कैक्सी 1

केकसी, सुमालिन् और वेतुमती की शुचिस्मिता पुत्री वा नाम है (७ ४, ३८-४१)। 'साक्षाद् श्रीरिय', (७ ९, ८)। अपन पिता की आज्ञा के अनुसार यह महर्षि विश्रवा के समीप जाकर सक्वीचपूर्वक लडी हो गई (७ ९, ६-१२)। मुश्रोणी पूर्णचन्द्रनिभाननाम्', (७. ९, १६)। "विश्रवा के पूछने पर इसने बताया कि यह अपनी पिता नी आज्ञा से ही उनने (विश्ववा में ) पास आई है और वे (विश्ववा) स्वय अपने प्रभाव से इसके मनोभाव को समझ लें (७ ९,१६-२०)। 'मत्तमातगगामिनी', (७ ९, २१)। विश्रवा की भविष्यवाणी को सुनकर इसने उनसे अपना निणय बदलने को निवेदन किया और कहा कि यह ऐसे कूर कर्मा प्रत नहीं चाहती (७ ९, २१ – २५)। कालान्तर मे इसने रावण, कुम्भरणं, शर्पणखा, और विशीषण का जन्म दिया (७ ९, २८ ३६)। कबर के बैमब को देख कर इसने अपने पृत्र दशग्रीव ( रावण ) से कवेर के समान वनने के लिए कहा ( ७ ९, ४०-४३ )।

कैकेयी, दशरथ की पत्नियों में से एक का नाम है जिसने राम के अभिपेक वा आयोजन होते देखवर दशरथ से अपन दो वरदान-राम को वनवास सथा भरत को राज्य-मांगे (१.१,२१-२२)। इसके कुटिल अभिप्राय का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१३,१२)। अपने पुत्रेष्टि यज्ञ के अग्निकृण्ड से प्रगट प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त खीर का चतुर्यांत दशरथ ने कैंकेयी को भी दिया (१ १६, २७)। शीझ ही इसने गर्भ धारण किया (१. १६, ३१)। इसने भरत को जन्म दिया (१, १८, १२)। इसके भाता युधाजित् इसे देखने आये (१ ७३,४)। इसने पुत्रवधुओं का स्वागन किया (१ ७७, १०-१२)। राम के अभिषेक के समय मन्यरा ने अपने हिती के प्रति चुप रहने के कारण इसकी भरमना की (२ ७, १३-१५)। मन्यरा के अप्रमन्न होने का कारण पूछा (२,७,१७)। राम के अभिषेक का समाचार सनकर इसने मन्यराको आभूषणादिका उपहार देकर बाद मे और अधिक देने का बचन दिया (२ ७, ३१-३६)। मन्यरा के आक्षेपमुक्त वचन सुनकर भी इसने राम के गुणो की प्रशसा करते हुये राम के युवराज बनने के अधिकार को स्वीकार किया और इस बात पर आश्चयं प्रकट किया कि मन्यरा इस बात से इतनी अधिक अत्रसन्न वयों हैं (२ ८,१३-१९)। अन्ततोगत्वा मन्यरा की कुटिल युक्तियों ने इसके मन पर वाछित प्रभाव उत्पन्न कर दिया और फोध में आकर इसने मन्यरास राम ने निर्वासन और भरत को राज्य प्राप्त कराने का उपाय पूछा ( २ ९, १-३ ) । 'विलासिनी', ( २, ९, ७ ) । मन्यरा के बचन को सुनकर इसने शस्या से कुछ उठकर भरत को राज्य-प्राप्ति और राम को उससे बिचत करने का उपाय पूछा (२ ९, ६-९)। पूर्ववाल

मे देवापुर सप्राम के समय इन्द्र की सहायता के लिये युद्ध करते समय इसने दरारय की जीवन-रक्षा को थी जिससे प्रसन्न होकर दशरूथ ने इससे दो वर मांगों के लिये कहा परना इसने भविष्य में किसी समय उन वरों को मांगने की इच्छा व्यक्त की (२.९,११-१७)। यह अववपति वी पुत्री थी (२ ९,२२)। यह दशरथ की प्रिय पतनी भी जिसके लिये दशरथ अपने प्राण तक दे सनते में ( २. ९ २४-२५ )। ऐना यहमूल्य परामग्रं देन के लिये इस परम दर्शनीय ने मन्यरा भी प्रश्नास की (२, ९, ६०-५२)। मन्यरा के परामर्श्व ने अनुसार इसने अपने आभूषण आदि का परित्याग करने फोधागार में प्रदेश किया और मूमि पर लेट कर यह प्रण किया कि जब तक इसकी इच्छा पूर्ण नही हो जायगी यह अन्त नही प्रहुण क्रेगी (२ ९, ५५-५९)। इसने अपनी इच्छाओ की पूर्ति न हो जाने तक कुछ अवस्था से भूमि पर पड़े रहते वा प्रण किया (२ ९, ६२-६६)। "पापिनी कुळ्जा के कृटिल परामशी के बारण यह विपाक्त बाण से विद्ध हुई विद्यारी के समान धरती पर छोटने लगी। इसने मन्यरा से अपना समस्त मन्त्रथ्य बता दिया (२ १०,२)।" अपनी मनोवामना को कार्यान्वित करने के उपायो पर विचार किया (२ १०, ३-४)। अपने मत्तंत्व का भली भाँति निश्चय करके मुखमण्डल मे स्थित भोहों को टेढा विसे हुने इसने अपने आभूषणों आदि को उतार कर पेंक दिया और धरती पर सो गई (२ १०, ६-७)। मल्लि वस्त्र पहन कर और समस्त केशो को दृढतापूर्वक एक ही वणी में बाँधकर कोघागार में पड़ी हुई केनेसी बलहीन अथवा अचेत किन्नरी के समान प्रतीत हो रही थी (२ १०, ६-९)। यह राजा दशरम के आने के समय पहले कभी भी अपने भवन से अनुपहिस्त नहीं रही (२ १०, १८-१९)। दशरय ने इसे कोधायार में भिम पर पड़े देवा ( २ १०, २२-२३ )। "सं वृद्धस्तरणी सावा प्रावेभ्योऽपि गरीवसीस । अपाव पापसवस्या दरसं घरणीतले ॥, (२ १०, २३)। 'लनामिक विनिध्दक्ता पतिता देवतामिय । किमरीमिय निपूता च्युतामप्तरस यथा ॥'. (२ १०, २४)। 'मायामिव परिश्रष्टा हरियोमिव सयनाम्। वरेणमिव दिग्धेन विद्या मुरापुना बने ॥', (२ १०, २४)। 'व मल्पनाक्षी', (३ १०, २७)। किमायासेन वे भीव उत्तिष्ठोतिष्ठ शोभने। तत्व मे बूहि कैरेबि यतस्त भवमागतम् ॥', (२ १०, ४१)। दशस्य ने इसे प्रसन्न नरते का प्रयान विया (२ १०, २६-३९)। इसने दरारम से नहा . 'त तो किमी ने मेरा अपकार किया है और न मैं किसी के द्वारा निन्दिन अपवा अप्रमानित हुई हैं। मेरा अपना एक अभिन्नाम है जिसे दिद आप पूर्ण करता चाहने हो तो आप सदनसार प्रतिवा की जिये। ( २. ११, २-३ )। दशर्य न जब प्रतिका की

(७८) [कैकेयी

कैंकेयी ]

तब इसने समस्त देवों को उसका साक्षी वनने के लिये कहा (२ ११, १३-१६)। तदनन्तर दशरथ को उन दो यरदानो का स्मरण दिलामा जिसे उन्होंने इसको देन का वचन दिया था और उन्हीं को पूर्ण करने के लिये दशर्थ से राम को चौदह वर्ष का बनवास तथा भरत को राज-मद्दी देने के लिये कहा (२ ११, १६-२९)। दशस्य ने कहा कि राम कैंबेयी को अपनी माता के समान ही मानते हैं (२ १२, ८)। दशरथ ने यह भी बताया कि कैकेपी स्वयं भी राम की भरत के समान ही मानती है (२ १२, २१)। दशस्य के इस प्रकार समझाने तथा वर देने मे निज्ञित सकीच प्रकट करन पर इसने उन पर आक्षेप निया और अपने आग्रह पर अटल रही ( २. १२, ३८-५० )। कैंबेयी ने दशरम से कहा 'आप तो यह कहा बरते थे कि मैं सत्यवादी और रहप्रतिक्र हूँ, तब आप फिर मेरे इस यरदान को देने में क्यों सकोच कर रहे हैं' (२ १३,४)। 'सुश्रोणी', (२ १३, २२)। 'बसितापाङ्गा', (२. १३, २३)। 'गुरुथोणी', (२ १३, २४) । 'दुष्टमावा, भतन्यसा', (२ १३, २४) । 'प्रतिपूलभाविणी', (२ १३, २६)। "दशरव पुत्रशोक से पीडित हो पृथिवी पर अवेन पडे बदना से छटपटा रहे थे, परन्तु उन्हें इस अवस्था म देखनर भी पापिनी र्नकेयी इस प्रकार बाली 'आपने मुझे वर देने की प्रतिज्ञाकी थी परन्तुजब मैंन बरदान मौगा तब आप अचेन होकर मूमि पर गिर पडे। आपको मन्पुरुषो नी मर्यादा मे स्थित रहना चाहिये। इसने पश्चात् इसा दौस्य, अलर्ज और समुद्र का दुरान्त दते हुवे दशरम से अपना प्रण पालने में लिय वहा । अन्यया इसने आत्महत्या करने की भी धमकी दी (२ १४, २-१०)।" दशरथ की मत्य हो जाने पर यह उनका सर्पण नहीं कर सकी, वर्षोति दरारण ने मृत्यु ने पूर्व इसका नियेध कर दिया था (२ १४, १४-१७)। तत पापसमाचारा वृज्यी पायिव पुन । उवाच पहण बाक्य बाक्यमा रोप-मूब्छिता ॥', (२१४, २०)। इसने अपने आग्रह पर अटल रही हुए राजा दगरय से राम के युराने के लिये कहा (२ १४, २१-२२)। 'मन्त्रज्ञा वैनेयी प्राप्तवाच', (२ १४, ४९)। इसने सुमन्त्र से राम को शीध्र युलाने के लिये यहा (२ १४, ६०-६१)। महण में आवर राम ने विवा दगरण को विनेधी में साथ एवं मुन्दर श्रामन पर थेठे देखा (२ १८,१)। शाम ने विनेधी वा अभियादन विदा(२ १८,२)। राम द्वारा दशरण ने शोव वा वारण पुछने पर इनने राम में कहा कि बहु उसी द्या में दगरप के सीत का कारण बनादेगी जब राम किसकोच अपने पिता की आज्ञा का पापन करने का प्रण करेंगे (२ १८, २०-२६)। तिमार्जवसमायुक्तमनार्या गत्यवादिनम । उदाच

राम कैकेमी वचन मुशदारणम् ॥, (२ १८, ३१)। 'जब राम ने पिना मी आना पालन करन का वचन दे दिया तब इसन उनसे कहा वि पिता में बचन का पालन करने क लिये उन्हें चौदह वप के लिये दण्डकारण्य में चले जाना और अपन स्थान पर भरत की पृथिबी का शासक बनन देना चाहिये ( २ १८ ३२-४०)। रामको तत्काल ही बन में भेन देने के अभिप्राय से इसने बहा कि भरत को नत्काल ही बुलाना और राम को भी दिना विलम्ब के ही वनवास के लिये प्रस्थान करना चाहिये। इसने यह भी कहा कि लज्जित होने के नारण दशरथ स्वय यह बात कहने मे सनोच कर रहे हैं और जब तक राम बन को नही चले जाते वे (दशरप) स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे (२१९१२-१६)। 'तदप्रियमनार्याया वचा दारुणोदयम। श्रत्वा गनव्ययो राम कॅकेयी बाक्यमञ्जवील ।। (२ १९, १९)। न नून मिय केंकेयी किचित्राश्चासे गुणान । यद्वाजानमधोचस्त्व ममेश्वरत्तरा सती ॥ (२ १९, २४)। श्रीराम पिता दशस्य तथा माता अनार्या कॅकेयी के चरणो मे प्रणाम करके अत पूर से बाहर निकले (२ १९, २८-२९)। 'परिवारेण कॅकेया समा वाप्ययवाऽवरा , (२ २०, ४२) 'कैकेय्या पुत्रम बीश्य स जनो नामि -भाषत (२ २० ४३) । कैंकेट्या बदन द्रष्टु पुश्र शक्ष्यामि दुर्गता, (२ २०, ४४)। 'ब्रोत्साहिलोऽय कैंकेय्या सातृष्टो यदि न पिना । अभित्रभतो निसङ्घ बध्यता बध्यतामपि ॥ (२ २१, १२)। दातुमिच्छति केनेय्यै राज्य स्थितिमद तव (२ २१ १४)। राम ने वहा कि जब वे बन म चते जायेंगे तभी कैंकेयी के माको सुख हागा (२ २२ १३)। राम ने वहा कि कैकेबी का विपरीन मनोभाव देव का ही विधान है ( २ २२, १६ )। राम ने लक्ष्मण को बताया कि कैंवेयी उनके तथा अपने पुत्र भरत में कोड अतर नहीं रखती थी ( २ २२ १७ )। यदि यह एक देवी विधान ही न होता सो श्रष्ठ गुणो से युक्त राजद्रमारी केंदेयी साधारण स्त्री की भौति अपन पति के समीप राम को बन में भजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती (२ २२ १९)। राम ने लक्ष्मण से कहा कि केकय राज अध्यपति की पुत्री कैंकेयी साम्राज्य को प्राप्त करके अपनी भौतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी (२ ३११३)। क्केयी एकान में दशरथ को श्रीराम को तत्वाल वन म भजन के लिये बाब्य करती रही (२ ३४ ३०)। छनया चलितस्यस्मि स्त्रिया भरमाग्निक्त्पया (२ ३४ ३६)। आया वृत्तसादिया वैकेय्याभिप्रचोदित . (२ ३४ ३७)। दनास्य के मूच्छित होक्र भूमि परगिर पडते पर भी इसका हृदय द्रवित नही हुआ (२ २४ ६१)। पतिच्ती स्वामह मन्य क्लब्नीमपि चातत (२ ३४ ६)। पापदर्शिनी (३ ३४ २७)। समात्र

कैकेयी 1

ने इसको बहुत फटकारा, पर्न्तु इसने उनको बातो पर घ्यान नही दिया (२ ३५, ४~३७)। इस भय से कि नहीं दशरय श्रीराम को सुख वैभव की समस्त सामग्री प्रदान न वर दें इसने वहा कि भरत ऐसे राज्य के राजा होना स्वीकार नही वरेंगे जिसका कोश क्ति हो (२ ३६,१-१२)। 'बैकेय्या मुक्तलञ्जाया वदन्त्यामतिदारुणम् । राजा दशरथो वाक्यसुवाचायतलोचनाम् ॥, (२ ३६, १३)। कोध मे आकर इसने वहा कि सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमञ्जल की भौति ही राम को भी खाली हाय बीझ ही निर्वासित कर देना चाहिये (२ ३६, १५-१६)। उस समय दशरण के वचन की सुनकर अन्य सभी लोग तो लज्जा से गड गये परन्तु वैवेथी वा हृदय उससे प्रभावित नही हुआ (२.३६,१७)। इसने अपने हायो ही राम को चीरादि लाकर दिया (२ ३७,६)। वसिष्ठ ने इसको 'बुलपासिनी', 'शीलवजिता', और 'दुवृ'त्ता', इत्यादि कहकर बहुत फटकारा (२ ३७, २२-३६)। जब राम वे चले जाने पर दशरथ मुल्छित हो गये तब इसने उनके बाये भाग मे खडे होकर उन्हें सहारा दिया (२ ४२,४)। उस समय दशरय ने अपने अङ्गो · का स्पर्श करने का निर्पेध करते हुये इससे अपने समस्त सम्बन्धो का परित्याग कर दिया (२ ४२, ६-६)। दशरथ ने इसे शाप दिया (२ ४२, २१)। कौसत्या इससे भयभीत हुई (२ ४३, २-५)। अयोध्या की स्थियो ने इसे निष्णा, अधर्मी और दृष्टचारिणी कहते हुये इसकी भत्तना की (२ ४८, २१-२५) । अयोध्यावानियो ने भी इसे नृशस, पापिनी और तीक्ष्णा इत्यादि कहरूर शाप दिया (२ ४९, ४)। इस पापिनी वे शासन के अधीन बन जाने के तथ्य पर समन्त्र ने खेद प्रकट किया (२ ५२,१९)। राम ने सुमन्त्र से इसके पास अपना कुझल-समाचार भेजा (२ ५२,३०)। राम ने गुमन्त्र को इसलिये वापस अयोध्या भेजा कि कैंकेयी को राम के वन चले जाने का विश्वास हो जाय और वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का सन्देह न करे (२ ५२, ६१-६२]। राम ने कैनेयी के कुटिल मनोरथी वास्मरण करते हुय उसे सौभाग्यमदमोहिला और धुदकर्मा वहा (२ ५३, ६-७ १४ १५ १८) । श्रीराम ने सुमन्त्र से अपनी माता कौसल्या के लिय यह सदश भेजा कि वे विभागन और मान को त्याग कर अन्य माताओं और विशेषकर कैंकेवी के प्रति समान और सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें (२ ५०,१९)। 'कैंकेया विनियुवनेत पापाभिजनभावया', (२ ५९, १८)। मृत्यु के समय दश्वरथ ने इसे शाप दिया (२ ६४, ७६) । दशरम की मृत्यु हो जाने पर यह भी शीक-स तप्त होकर विलाप करने लगी (२ ६४, २४)। दशस्य की मृत्यु हो जाने

पर कौसल्या ने नृशस, दुष्ट्चारिणी, त्यत्तलज्जा, आदि कहकर इसकी भरसंना की (२ ६६ ३-६)। अन्य सहपत्नियो तथा पुरवासियो ने इसकी भरसना की ( २ ६६, १९-२२ २९ )। भरत ने इसे 'आत्मकामा सदा चण्डी कोषना प्राज्ञमानिनी', बहते हय दूती से इसका प्रशल समाचार पुछा (२ ७०, १०)। भरत को घर आया देख कैतेयी हुए से भर गई और अपने आसन को छोडकर सड़ी हो गई (२ ७२,२)। अपने यसस्वी पुत्र, भरत, को छाती से लगावर कैंबेयी ने उनक नाना नानी वा धूदाल समाचार तथा यात्रा का बुत्तान्त पूछा (२ ७२, ४-६) । 'वंबेयी राज्यलोभेन मोहिता', (२ ७२, १४)। भरत द्वारा अपने पिता दशरथ ने सम्बन्ध म पुछने पर इसने उन भी मृत्यु का समाचार सुनाया (२ ७२, ११-१५)। अपने सोक-सन्तप्न पुत्र, भरत को, सान्त्वना दी (२ ७२, २४-२४)। "भरत के पूछने पर इसने राजा दशरथ ने अन्तिम शब्दो को बहुराने हुये कहा कि राम इत्यादि को उनके किसी अपराध के वारण नहीं बरन् उसी वे (कैवेबी के) कहने पर वनवास दिया गया है। इतना कटकर इसने भरत से सिहासन पर बैटने सथा पिता दग्नरथ का अन्तिम सस्कार करने के त्रिय वहा (२ ७२, ३४-५४)।" दशरथ की मृत्युतथा राम और ल्थनण के वनवास क लिये इसे दोषी बनाते हुमें भरत ने इसे 'पूत्रगद्विती, 'साधुचारित्रवित्रहा, आदि क्हकर पटकारा (२ ७३, २-२७)। भरत ने इमकी भरतना करते हय 'राज्यकामुका दव'ता पतिधातिनी', 'बुलदूषिणी', और पितु बुलप्रव्यक्तिनी', आदि महत्वर इसे शाप दिया (२ ७४, २-१२)। भरत ने इमस लिन में प्रवेश करी, बन में चली जाने, अयवा आत्महत्या करन क लिय नहा (२ ७४, ३३)। 'त्रर-बार्याया क्वेय्या', (२ ७४, ५)। जर शत्रुध्न ने इसके प्रतिकोध प्रकट विया तो यह भयभीन होकर अपन पुत्र नरत की शरण में चली गई ( २ ७६, १९-२०)। इसने धीरधीरे मायराचा सान्तवना दी (२ ७८,२५)। राम को बा से लौटाने क लिय यह भी भरत क माथ गई (२ = ३, ६)। जब गृह की बात सुनकर भरत मुन्छित हो गय ता यह उनकी सेवा के लिये उनारे पास गई (२ ६७,६)। भरत न इस तथा अन्य माताओ को बह कुछ सबूह दिखामा जिस पर राम साम थ (२ ८६,२)। पुह की नाक पर भरत आदि में साथ यह भी बैठी (० =९ १३)। अपनी वसफल यामना के बारण सब लोगों से निद्ति वैत्रेमी न लिग्त होनर भरद्वाज मूनि के घरणा का स्पन्न किया और दीनचिस ही भरत दे पास आकर सडी हो गई (२ ९२, १७-१८)। भरत ने कोधना, इनप्रशा दूष्ना, सुभगमानिनी-ऐश्वयं कामा, अनार्या, आयंस्पिमी, सादि करते हुद रमका भरद्राज स परिचय E arto acido

कैटम 1

निन्दा की (२ १०३, ४६)। राम ने भरत को इसके प्रति आदर का भाव रखने ने लिये नहा (२ ११२, १९ २७-२=)। 'दीर्घदशिनी', (३ २, १९)। लक्ष्मण ने इसकी निन्दा की जिस पर राम ने उन्हें पटकारा (३ १६, ३४-३८)। राम को बनवास दिलाने के कैंकेथी के बूचव का सीता ने राम से वर्णन किया (३ ४७, ६-२२)। राम के अनुरोध पर दशरथ ने इसे क्षमा कर दिया (६ ११९, २४-२६)। इसने शत्रुच्न के अभिषेक मे सकिय सहयोग दिया ( ७ ६३, १६-१७ )। इसकी मृत्य ( ७ ९९, १६ )।

पूछा (२ १००, १०)। इसके प्रति कटुवचन कहने पर श्रीराम ने भरत की मना क्या (२ १०१. १७-२२)। भरत के साथ आये सब लोगों ने इसकी

कैटभ, एक दैत्य वा नाम है जिसका एक अदृश्य बाण से विष्णु ने वध क्याया (७ ६३, २३, ६९, २७)। कैंटम और मधुके अस्य-समूहो से पर्वतो सहित यह पृथिवी सत्काल प्रकट हुई (७ १०४, ६)।

कैलास्त, एक पर्वत का नाम है जिस पर मानसरोवर स्थित है (१. २४, ६)। धानुओं से अलकृत कैलास पर्वत पर जाकर देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पत्र करने के कार्य में नियुक्त किया (१३७,१०)। युवेर वा निवासस्थान यही था, जिस पर रावण ने आक्रमण किया (३ ३२, १४)। सुग्रीव ने हनुमान से यहाँ निवास वरनेवाले वानरो को भी बुलाने के लिये कहा (४ ३७, २)। यहाँ से १,००० करोड बानर आये (४ ३७, २२)। उत्तर म एक निर्जन और दुर्गम प्रदेश के उस पार इसकी स्थिति बलात हुये सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये शतबल को यहाँ भेजा (४ ४३, २०)। रावण के यहाँ आने का वर्णन (७ २४, ४२)।

को दाला. एक जनपद का नाम है जो सरयू नदी के तट पर बसा और प्रचुर घन-धान्य से सम्पन्न, सुखी, और समृद्धिशाली था (१ ४, ४)। यहाँ के राजा भानुमान थे (१ १३,२६)। वैवेयी के कोध को शांत करने के लिये दशरथ ने यहाँ उत्पन्न पदार्थों को भी प्रस्तृत करने का आश्वासन दिया (२ १०,३७ ३९)। नियासित राम ने इसकी सीमाओ की पार किया (२ ४९. ८)। यहाँ के ग्राम अत्यन्त समृद्ध थे (२ ५०, ८-१०)। सीता की खोज बरने के लिये सुग्रीय ने विनत को यहाँ भेजा (४.४०,२२)। श्रीराम ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया जिसमें से कूश तो कोशल के

फीशकार, अर्थात रेशम उत्पन्न करनेवाले स्थान का नाम है जहाँ सीता

शासक हुये और लब उत्तर कोशल के (७ १०७, १७)।

वी सोज के लिये सूपीव ने विनव को भेजा था (४ ४०, २३)।

(4) **कौसस्या** कीशास्त्री र कोशास्त्री, एक नगर का नाम है जिसकी बुश ने स्थापना की थी (१३२,४)। १. फीशिक, पूर्व दिशा के एक ऋषि का नाम है जो राम के अदोच्या रीटने पर उनने अभिनन्दन ने लिये प्यारे थे (७ १, २). 2. कौशिक, दक्षिण ने एन देश का नाम है जहां सीता नी बीज करने

के लिये नुप्रीव ने अद्भद को मेजा था (४ ४१, ११)। कोशिकी-विश्वामित्र वी ज्येष्ठ बहुत सत्यवती ने अपने पनि ऋचीक की मृत्यु ने परचात् इस नदी के रूप में जन्म लिया (१ ३४,७-५)। यह पण्यसिकता दिस्य नदी जगन् ने हित ने लिये हिमालय ना आश्रय लेनर प्रवाहित हुई (१ ३४,९)। मस्ति।ओं में श्रेष्ठ कौशिकी अपने कुल की वीति को प्रकाशित करने वाली है (१ ३४,२१)। सरिताओं में योख इसी मौ शित्री नदी वे तट पर विश्वामित्र ने एक सहस्र वर्षतक तपस्याकी थी (१६३,१५)। सुबीय ने मीता की खोज के ठिये विनत को यहाँ भेजा था ( Y Yo 30 ) I

कीरोय, पश्चिम दिना ने एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या कीसल्या, श्रीराम की माना का नाम है (११,१७)। दारवन

लौटने पर जनना अभिनन्दन बरन ने लिये पदारे थे ( ७ १, ४)। दनी साथ अरवमेष यज्ञ की दीक्षा ली (११३,४१)। इन्होंने यन के अरव दतर साथ जरवन पर करते तीन तलवारा से उसका स्पर्ध किया (१ १४, या विधवत् परार ३३)। सदनस्पर इहोने उस अध्यक्ष निकट ही एक रान निवाद स्था ११ १४ १४)। गहरिनको ने इनके हाथ का अस्त से हिंगी कराया (१ १४ २४)। दशरम ने पुनेष्टि यज्ञ ने अनिनुष्ट से प्रनट प्रायान पुस्र (१ १४, २४ )। पार के अपना आया भाग द्वारण ने स्ट्रेसिंग (१ १६, ने जो सोड प्रवात का ... २७)। सीझ ही इंटोने गर्भ पारण किया (१ १६, २१)। बारह गण तक २७)। सीप्र हा ६८। पान प्रतान प्रीराम की जम दिना तन गर्म धारण करने के पत्रवान प्रहान प्रीराम की जम दिना (१ दैद, und प्रकार अपने पुत्र, पाम में, मह भी मुगोमित होने ल्यां (१ १८ १०)। प्रकार अपने पुत्र, पाम में, मह भी मुगोमित होने ल्यां (१८ १०)। भीता का विधियत स्वास्त्र क्रिकार करते उमी प्रवार अपन पुत्र, भागा का विधिवत् स्वान्त क्या (११०१०)। इन्होंने अपनी पुत्रवष्, मीता का विधिवत् स्वान्त क्या (११०१०-१०)। इन्होंने अपनी पुष्तपुर भारत अपने पुत्र के तेज से सह भी उसी प्रकार प्रकाशित हा रिनेशे अपने पुत्र के तेज से सह भी उसी प्रकार प्रकाशित हा रिनेश

सारे पुत्र ने तत्र मं भूद कि हुई थीं ( २ १, ६ ) । रात्र हे हैं द्वाह स स्वादा प्रस्ता के स्वाद के स्वाद के स्व वचापि इत्र में बाबार ६० प्रे. रामी क्या है के उन के का बनावार लाने बार्ली की इस्त्रीति मुक्ति भीर रामी क्या है के दिन कि (०३) लाने वार्णों को राहार अप ४७-४८)। अब लावान और मुनिवा रहें सन र व्यक्ति का दिन प्रजन्मत नवन पार्टी हुए भीत हा हेन्स्स का दिनावार ४७-४८)। तथ पान पहेते हुए भीत हा हैन्द्रित हो स्मानार देते आये तो ये देशमी यन्त्र पहेते हुए भीत हा हैन्द्रित हो हेन्स की

समाचार सनकर इन्होने उन्हें (राम को ) आशीर्याद दिया (२ ४, ३८ ४१)। कैकेयी ने दशरथ पर आक्षेप किया कि वे घर्म को तिलाञ्जलि देकर राम को राजगही सौंपने के पत्रचात् कौसस्या के साथ आन दपूदन जीवन व्यतीत करना चाहते हैं (२ १२, ४५)। राम को बनवास देने का इन्हें कारण समझाने में दशरय ने असमर्थता का अनुभव किया (२ १२, ६७)। दगरथ ने कहा कि प्रियवचन बोलने वाली कौसल्या जब जब दासी, सखी परनी वहन और माता की भौति उनका प्रिय करने की इच्छा से उनकी सेवा मे उपस्थित होती थी, तव-तव उनका उहोने। (दशरथ ने ) कुँकेमी के कारण तिरस्कार ही किया (२ १२, ६=-६९)।।कीयो के भय से इन्होने दशरथ के प्रतिक्रभी प्रेम प्रकट नहीं किया (२ १२,७०)। पुत्र और पति से थियुक्त होने पर इनकी मुखु अवश्यम्भायी है (२ १२, ८९)। जब अपने बनवास का समाचार देने के लिये राम इनके समीप उपस्थित हुये तो उस समय ये-पुत्र हिपीपणी, हुए। नित्य व्रतपरायणा, व्रतयोगेन वशिता, वरवर्णिनी-राम वे ही कल्याण वे लिये देवो से प्रार्थना कर रही थी (२२०,१४—१९)। अपने प्रप्र<sup>ं</sup>को प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देने हमें इन्होंने उन्हें आसन पर मैठा कर भोजन के लिये आमितित किया (२ २०, २०-२५)। राम से वनवास का समाचार सुनकर मूच्छित हो भूमि पर गिर पडी (२ २०,३४)। राम ने इनवी सेवाणी (२ २०, ३४)। "रूक्ष्मण यो सुनाते हुये इन्हों। राम स सहा 'पति से प्रभुत्व दालमे एक ज्येष्ठ पत्नीको जो क्ल्याणया सुख प्राप्त होना चाहिये वह पहने मुझे कभी नहीं मिला। वडी रानी होते हुये भी अब मुझे सीतो के अधिय बचन सुनने पडेंगे---इससे बढनर महानृ दुख और क्या होगा। तुम्हारे चने जाने पर तो मेरी मृत्यु निर्ण्यत है। मुले इस बार पर ही बारचयं है कि इस समाचार को सुनते ही मेरे प्राणवयों नही निक्ल गये।' अन्त मे कौसत्या ने स्वय भी राम के साथ ही बन जाों के लिये कहा (२ २०,३६-५४)।" 'ल्टमण द्वारा राम को नवास दिये जाने पर रीप प्रयट कर चुकने के पश्चात् इन्होंने राम से यहा कि वे जो उचित समनें परे। इन्होंने यह कहते हुये कि एक माता को भी अपने पूत्र से सेवा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार होता है जितना पिता को श्रीराम को बताया की उनका वियोग इनकी मृत्यु होगी और यदि वे द्वारी सम्मति के बिना वन चले गये तो ये अप उठ का परिस्थान कर प्राण दे देंगी (२ २१, २० – २६)।" जा राम रुक्त के ज्यि तैयार नहीं हुई नो य मुस्छित हाक्र मुभिषर गिर पटी (२ २१, ४१)। सदन तर रामगी

सम्बोधित, करने हुये इन्होने मानुःव के अधिकार की ओर उनका व्यान दिलाया . ं और कहा कि उनका वियोग इनके लिये मृत्यु होगा (२ २१, ५२ – ५३)।

यस जाने के राम के टड निश्चय को देखकर ये भी उनके साथ जाने के लिये . प्रस्तुत हुई (.र. २४, १-९)। राम के समजावे पर ये-- गुगदर्शना--

अयोध्या में ही रहते के लिये सहमत हो गई (२.२४,१४)। यह बनाते हुये कि सीनों के बीच जीवन दूभर हो जायगा, इन्होंने एक बार पून: यव में चलने या आग्रह विचा ( २. २४, १८-२० )। अन्तनीमस्य इन्होंने राम की वन जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये जनके स्वस्त्ययन' संस्कार की व्यवस्था की (२. २४, ३२-३९)। हरम्ह्यन संस्कार करते हुमें इन्होंने राम को श्रेष्ठ बाग्रीबांद दिया और उनकी रक्षा के लिये विभिन्न देवलाओं का आवाहन किया

( २. २४, १-४४ ) । 'बीमत्या वृद्धा सेतापवधिता', ( २. २६, ३१ ) । इन्हें र्थपने आश्रिती का पालन करने के लिये एक सहस्र गाँव मिले थे (२,३१, ं २२)। 'मनस्विनी', ( २. ३१, २३)। अपने बनास के समय राम ने अपने माता के पास आये याद्वाण, ब्रह्मचारियों के एक विस्तृत समुदाय की स्वर्ण-मुद्रायें देने के लिये कहा (२.३२,२१-२२)। राजा दशरथ के बुलाने पर अन्य सपत्नियों के साँच यें भी राम को विदा करने के लिये दशरम के भवन मे गर्द (२.३४,१६)। 'हवं धार्मिक कौसल्या सम माता यहास्विनी। बुढा

चाधुद्रशीलाचन चंस्वादेव गर्तते ॥, (२ ३०,१४)। सीता का प्रेमपूर्वक बालिङ्गन करते हुये इन्होने उन्हे पानियत धर्म पालन करने रहने का उपदेश

दिया ( २. ३९, १९-२४ )। सीता का बचन सुनकर इनके नेत्रों से सहमा दुस और हुएं के अध्युबहुने लगे (२.३९,३२)। सीता, राम, और लदमण ने इनको प्रणाम निया (२.४०,२-३)। अयोध्यावासियों ने यहा कि इनवाहृदय निरुप्य ही ओहे कादनाहै क्योकि तभी तो अपने पुत्र को बत-जाने देख वह फड नहीं गया ( २. ४०, २३ )। जब राम का रथ उन लोगों को लेकर बन के लिये चला तो एक पागल क्यी की मौति यह भी पैदल ही

विलाप करती हुई रथ के पीछे दौह पड़ी ( २. ४०, ३९-४१ )। जब दरारप मुस्थित हुने को इन्होंने जनके दाहिने माग को सहारा दिया (२. ४२, ४-१०)। राम पे वन परे जाने पर दुसिन दशस्य ने द्वारपाटों से अपने को कौगऱ्या के भवन में से चलने के लिये बहुर (२. ४२,२७-२९)। बिलाय कर रहे राजा दरास्य के सभीप आकर में भी व्यक्ति हो विकाय करते लगी (२.४२, ३५)। अपने एक्मात्र पुत्र के वन चले जाने पर में दशरम के सम्मूल भीर विलाप करने लगी ( २ ४३, १-२१ )। सुमित्रा के मान्त्वना भरे गार्थों से क्हें कुछ वालि मिली (२. ४४, १-३१)। राम ने इनका स्मरण किया

कौसल्या] . (८६) [कौसल्या

(२ ४६,६)। लक्ष्मण ने भी इनका स्मरण किया (२ ५१,१४-१५ १८)। राम ने सुमन्त्र से इनके पास अपना सन्देश मेजा (२. ५२,३१)। राम ने, यह सोचकर कि कैवेगी उनकी माता कौसल्या को कप्ट पहुँचा रही होगी, दुख भरे उद्गार प्रकट किये ( २ ५३, १५-२४)। दशरथ की रानियो ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट विया कि राम से वियुक्त हो कर भी ये कैसे जीबित हैं (२ ५७,२२)। सुमन्त्र द्वारा राम का सन्देश सुनकर दशरथ जब मूच्छित हो गये तब इन्होने दश्तरथ को सहारा देते हुये उनसे कहा कि वे भयरहित होकर राम का समाचार पूछें (२ ५७,२८—३१)। इतना कह कर कौसल्या स्वय मूच्छित हो गई (२ ५७,३२)। सुमन्त्र ने इनके लिये दिये गये राम के सन्देश को सुनाया (२ ५८ १७–१९)। दशरथ के विलाप करने हुये मुच्छित हो जाने पर इन को अत्यधिक भय हो गया (२ ५९,३४)। बार बार, काँपते हुवे कौसल्या भूमि पर गिर पडी और सुमन्य से अपने को राम के पास ले चलने के लिये कहा (२ ६०,१-३)। सुमन्त्र ने इन्हें सान्त्वना दी परन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ (२ ६०, ५-२३)। "सुख समृद्धि मे पले अपने दो पुत्रो और पुत्र वधू सीता को वनवास दे देने के लिये इन्होने दशरथ की भत्संना और सीता के लिये चिन्ता प्रकट की। इन्होने यह भी कहा कि एक बार भरत द्वारा सिहासन का उपभोग कर लिये जाने पर राम उसे कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। अन्त में इन्होने पति और पुत्र दोनो से वियक्त हो जाने पर घोर विलाप किया (२ ६१, १-२६)।' "किन्तु तत्काल यह अनुभव करके कि इन्होने दशरथ का अपमान कर दिया है, ये-- 'धर्मपरा नित्यम्', 'बत्सला परेषु अपि अनुशसा',-शीध्र दशरथ के पास गई और उनके चरणो का स्पर्श कर कहा कि अत्यधिक दुख-विह्वल हो जाने के कारण ही इनके मुख से ऐसे कड़ शब्द निकल गये ( २ ६२, ११-१८)।" 'सभार्ये हि गते रामे कौसल्या कोसलेश्वर । विवशुरसितापाङ्गी स्मृत्वा दुष्कृतमात्मन ॥, (२ ६३,३)। दशरथ की मृत्यु के समय ये उनके पास ही थी (२ ६४, ७६)। दशरथ की मृत्यु हो जाने पर पुत्रशोक से आकान्त कौसल्या मृतको की भौति श्रीहीन होकर पड़ी थी और प्रातकाल समय से नहीं उठ सकी (२ ६५,१६--१७)। ये करुण वन्दन की तीब घ्वनि सुन वर उठी किन्तु फिर 'हानाथ <sup>।</sup> ' कह कर पुन पृथिबी पर गिर पडी (२ ६४, २१~-२३)। छाती पीट-पीट कर घोर विलाप करने लगी (२ ६४,२९)। मृत राजा दशरथ के मस्तक को अपनी गोद में रख कर इन्होन कैनेयी के प्रति आक्षेपयुक्त वचन कहे और फिर स्वय सती हो जाने का निश्चय प्रकट किया (२ ६६, २-१२)। मन्त्रियों ने इन्हें परिचारिकाओं द्वारा दशरथ के शव से दूर हटवा

दिया ( २. ६६, १३ )। भरत ने दूती से 'आर्या पर्मनिरता धर्मजा धर्मजादिनी'. कौमन्या का समाचार पूछा (२ ७०, ६)। मरत ने कैंदेगों से कहा:

'कीमन्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने बाली तुश कैनेपी को पाकर

पुत्रशोह से पीडिन हो गई, अनः अव उनका भीविन रहना अत्यन्त बंडिन है।' (२ ७३, ८)। मरत ने कहा कि ये वैत्रेयी की अपनी यहन के समान ही

समझनी भीं (२, ७३, १०)। 'कौसन्या धर्मसबुक्ताम्', (२. ७४, १२)। 'एव पुत्राच ,साध्वी', (२. ७४, २९)। भरत ने वेदेशी की यह बनाने का प्रयाम दिया कि उसने एक मात्र पुत्र को बन में भेज कर की पत्या की विजना क्ष्य पहुँचाया है ( २. ७४, १२-२९ )। भरत की वाणी सुन कर इन्होन उनमे मिल्ने की इच्छा प्रकट की (२. ७४, ५-६)। यह कौरते पैरो से भरत की ओर बड़ी (२ ७५,७)। भरत और राष्ट्रव्य इनके गले से लग गये (२. ७४. १ । अध्यन मोनविद्धल होतर इन्होंने भरत को निय्तप्यक राज्य करन के

लिय वहा (२ ७४, १०-१६)। "भरत द्वारा भाषपूर्वक आने को निर्दोप सिद्ध वरने पर इन्होंने भरत से वहा . 'तुम्हारे साथ गाने से मेरा दुख और बढ़ रहा है। यह सौमाय वी बात है कि शूम लगगों से सम्प्रम तुम्हात जिल

धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अन तुम्हें सन्द्रियों का होत प्राप्त होगा। इनना बहबर इन्होंन भरत को गौद में ले लिया और कौस्तुभ ( 44 ) िकथनं राम को देखने गईं (२. १०४, १)। "मन्दाकिनी के तट पर राम और लक्ष्मण

के स्नान करने का घाट देश कर इनकी आखों से आसू की घारा वह पली। इन्होने मुमित्रा से कहा कि लक्ष्मण इसी घाट से राम के लिये जल ले जाया करते होगे। फिर भी, इन्होने कहा कि लक्ष्मण इन बलेशों के योग्य नहीं है ( २. १०४, २-७ )।" "आगे चल कर इन्होने राम द्वारा अपने पिता को दिये इंगुदी फुलो के पिण्ड को देखा जो दक्षिणाय कुम पर रक्ता था। उस समय-

ं इन्होंने सुमित्रा आदि से वहा: 'दशरथ अनेक प्रकार के उत्तम भोज्य पदार्थी का भोग कर चुके हैं, अतः उनके लिये इंग्री-फल का पिण्ड कैसे उपयुक्त हो सकता है। यह देख कर मुक्ते इस जनश्रुति का स्मरण हो रहा है कि मनुष्य जो अग्न खाता है, उसी देवना भी उसी अन्त को ग्रहण करते हैं।' ( २ १०४, च-१५)।" राम को देख कर इनके नेत्रों से अधुओं की धारा वह निकली

(२. १०४, १६-१७)। श्रीराम ने कौसल्या तथा अन्य माताओं को देखते ही उनके घरणों का स्पर्श किया, और कौसल्या आदि स्नेहबश अपने हाथ से राम की पीठ से यूल पोछने लगी ( २ १०४, १८-९९ )। लक्ष्मण के प्रति भी इन्होंने बैमा ही व्यहार किया ( २. १०४, २०-२१ )। सीता को अपने गले से लगाते हुये उनकी दशा पर अत्यन्त शोक प्रकट विया (२.१०४,२३-२६)। अत्यधिक द्योप्यिक्कल होने के कारण ये राम के सम्मूल कूछ बोल नही सकीं; श्रीराम भी इन्हें तथा अन्य माताओं को प्रणाम करके रोते हुये अपनी कृटिया में चले गये ( २. ११२, ३१ ) ! सीताहरण के कारण विलाप करते हुये

पर ये रथ मे बैठ कर उनके स्वागत के लिये आई (६. १२७, १४)। इन्होने यानर स्त्रियों को वस्त्राभूषणों से सुमज्जित किया (६. १२८, १८)। शत्रुष्त के राज्याभिषेत के समय उसमे सिवय सहयोग दिया (७. ६३, १६-१७)। इनकी मृत्यु ( ७. ९९, १५ )।

े श्रीराम ने इनका स्मरण किया (४. १, ११२)। श्रीराम के अयोध्या लौटने

कौस्तभ-एक मणि का नाम है जो सागर-मन्यन के समय सागर से

प्रकट हुई थी (१. ४४, ३९)।

कत. मरीचि के बाद हवे एक प्रजापति का नाम है ( ३, १४, ६ )। इल को पुरुपत्व प्राप्त कराने के सम्बन्ध में जब बध अपने मित्रों से परामर्श कर रहे

चे तो ये भी उनके आध्यम में उपस्थित हुये (७. ९०,९)। क्रधन, इन्द्र के समान पराजधी और देशानूर संप्राम के समय देवताओं की महायया के लिये अपने पेर द्वारा एक गन्धवं-बन्या के गर्भ में उराध्य तक

यानर मुवनति का नाम है। यह कृषेर के माथ ही विहार करता हथा उसी पर्वत पर रहना चा जिल पर क्वेर या निवास था। यह अत्यन्त से बस्यी और

[ ग्यर

बलवान या और आत्मप्रदासा नहीं करता था (६ २७, २०-२३)। क्रोधन, रावण को यद्ध के लिये छलकारते रहनेवाले एक वानर युवपति

का नाम है जिसके पास ६० लाख बानर सैनिक थे (६ २६, ४२-४३)।

कोधवशा, दल की पूत्री का नाम है जो नश्यप को विवाहित थी (३ १४,१०-१२)। इसने कश्यप के पुत्र-सम्बन्धी बरदान को हृदय से ग्रहण नहीं किया (३ १४,१३)। इसने दस वन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम इस प्रवार है मुगी, मुगमन्दा, हरि, भद्रमदा मातङ्गी, शाद्र ली, खेता, सुरभि, सर्वेलक्षणसम्पन्ना सुरसा, और बहुका (३ १४, २१-२२)।

१. फ्रीडच, एक वन का नाम है जो जनस्थान के दक्षिण तीन कोस की दुरी पर स्थित था (३ ६९, ४-५)। 'यह बन अनेक मेघो के समृह की भौति श्याम तथा विविध रगो के सुन्दर पूछ्पो से सझोभित होने के कारण चारो और से हर्पोत्पुल्ल प्रतीत होता था। इसके भीतर अनेक पश पक्षी दिवास करते ये ( ३. ६९, ६ )।" सीता की खोजते हुये थीराम और लक्ष्मण इस दन में भी आय (३, ६९, ७-८)। शापप्रत यह इसी वन में आकर रहने लगे (७ ४९, २०)।

२. क्रीड्स. एक पर्वत का ताम है जो कैटास के उस पार स्थित था। इसकी दुर्गम गुपाओं में देवस्वरूप महर्षिगण निवास करते थे । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये शतबल तथा अन्य बानरों को पहाँ भेजा (४.४३,२५-२७ ) । कार्तिकेय ने अपनी शक्ति वे प्रहार से इसमे एक छिद्र बना दिया था जिसम से होकर पक्षी इस दलंद्धय पबंत को पार बारते थे ( ६. १२. ३३ )।

झीडची, ताम्रा और बश्यप की पुत्री का नाम है जिसने उल्लुओ को जन्म दिया ( ३, १४, १८ )।

सीरोट. धीर सागर का नाम है जिसका अमल प्राप्त करने के लिये देखे और असुरों ने सम्बन किया था (१ ४४, १७)। असम्य वानर यहाँ से आये (४ ३७ २५)। बादलो की बाभावाला यह समुद्र अपनी उठती हुई हर्गो से ऐसा प्रतीत होता था मानो मोतियो का हार पहन रक्ला है-सप्रीव ने सीता की सोन है लिये विनत को यहाँ भेजा था (४४०, ४३-४४)। बालिन के शोध से बचने के लिये भागते हुवे मुग्रीब इसके समीप भी आये थे (४.४६, १५)। गुरिस नामक गाय में दूध की धारा से ही इस सागर का निर्माण हण है (७ २३, २१)।

## ख

खर. ज्यस्थान के एक राक्षत का नाम है जिसका श्रीराम ने वध किया या (१.१,४७)। बाल्मीकिने इसकी मृत्युना पूर्व-दर्शन कर लिया था (१ ३, २०)। रण मे प्रत्यान यह बीर राक्षम सूर्पणका का आता था

(३१७,२२)। शूर्पणलाने जनस्थान मे श्रीराम आदिके आगमनका समाचार देते हमें इसे अपने कुरूप बना दिये जाने ना कारण बताया ( ३. १८, २४-२६)। सूर्पणक्षाकी बात सुन कर यह क्रोबोन्मत्त हो उठा और यह पूछते हुये कि किसने उसे इस प्रकार कुरूप बना दिया है, उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने का वचन दिया ( ३. १९, १-१२ )। इसने १४ राक्षसो को उन तीन व्यक्तियों वा मृतक दारीर लाने के लिए भेजा जिनके दारीर के रक्त का शूर्पणला पान करना चाहती थी (३ १९, २१-२६) । शूर्पणला को अधिक विलाप करते देखकर इसने कारण पूछने हुये उसे सात्वना देने का प्रयास किया (३ २१, १-५)। शूर्पणला ने इसे युद्ध के लिये उत्तेजित किया ( ३. २१, ६-२१ ) । झूर्पणला के तिरस्कार करने पर इसने राम और लक्ष्मण का वर्ष करके उनका गरम गरम रक्त शूर्यणला को देने का वचन दिया (३. २२, १-५)। इसके मुख से निकली हुई बात को मुनकर शूर्यणला को अत्यन्त प्रसन्नता हुई और उसने राधसों में श्रेष्ठ अपने इस भ्राता की भूरि-भूरि प्रशासा की ( ३. २२, ६ )। शूर्पणखा की प्रशासा से उत्साहित हो कर इसने अपने सेनापति दूपण से अपनी १४,००० राक्षसों की शक्तिशाली सेना तथा अपने रथ को तैयार करने के लिये कहा (३. २२,७-११)। जब इसका रय तैयार हो गया तब उस पर आरूड होकर इसने अपनी सेना को आगे बढने की आज्ञा दी ( ३. २२, १४-१६ )। कुछ समय तक इसका रथ सेना के पीछे-पीछे चलता रहा (३. २२, २१)। तदनन्तर इसने अपने सारिय की रथ आगे बढाने की आज्ञादी (३ २२, २२-२४)। मार्गमे भयकर अपशकूनो को देख कर पहले तो यह कुछ विचलित हुआ, किन्तु बाद मे उनकी परवाह न करते हुये इसने अपनी सेना के उत्साहबर्द्धन के निमित्त अपने शौर्य की चर्चा की (३. २३, १६-२५)। राम के समीप पहुँच कर इसने राम को युद्ध के लिये समृद्ध देखा (३. २४, १)। अपनी विशाल सेना से थिरे हुये इसने स्वय राम पर आक्रमण किया (३ २४, २-६)। जब दूपण तथा उसके सैनिको का वध हो गया तो इसने कोध में आकर अपने सेनापतियों को विविध प्रकार के आयुधो से राम पर आक्रमण करने के लिये कहा (३ २६,२३-२४)। ऐसा कहकर अपने सेनापितयों सहित यह श्रीराम को ओर बढा (२ २६. २६-२८)। राम की भीषण सहार-लीला के कारण १४,००० राक्षसों में से केवल यह और त्रिशिश ही बचे रहे (३. २६, ३४-३७)। अकेले ही श्रीराम से युद्ध करने के लिये बढ़ा (३ २६,३८)। जब त्रिशिराने स्वयं राम से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की तो इसने उसे आजा देदी (३ २७,६)। त्रिशिराकी मृत्युके बाद इसने अपने सैनिको को एकत्र करके स्वय आक्रमण

वा नेतृत्व किया (३ २७, २०)। राम के परात्रम को देखकर इसका हुदय भयभीत हो उठा (३ २०,१०३)। इसने विविध अक्ष्त्री से राम पर आक्रमण करते हुये अनेक प्रकार से अपने युद्ध कीश्रल का परिचय दिया (३ २८, ४-५)। श्रीराम और इसने द्वारा छोडे गये वाणो से बानास आच्छादित हो गया (३ २८, ६-९)। इसने नालीन, नाराच, और विवर्णि आदि बाणो द्वारा राम पर आधात किया (३ २०,१०)। उस समय गृह पालधारी यमराज के समान भयरर प्रवीत हो रहा या (३ २८, ११)।राम को श्रान्त देखकर इसने उनका धनुष काट दिया और उसके वाद एव बाल स जनके हृदय को बीध कर हर्षोल्लास से उछलके लगा (३ २८,१२-१७)। इसने राम ने सबच की काट दिया (३ २८, १८)। राम ने इसका ध्वज काट कर किस दिया (३ २६, २२)। इसने श्रीराम की छाती में चार वाण मारे (३ २८, २४)। राम ने छ बाणा से इसे आहत विया (३ २८. २६-२७)। राम ने इसके सार्थि, रथ के घोडो, और रथ को भी काट गिराया (३ २८, २८-३१) । उस समय अवनी गदा छेकर यह धरती पर ही खटा होकर बद्ध के लिये उदात हुआ (३, २६, ३२)। राम द्वारा कठार वाणी में सम्बोधित क्रिये जाने पर (३२९, २-१४) इसने उसकी उपेक्षा करते हुए त्रोधपुर्वक उन्हें युद्ध के लिये ललकारा (३ २९, १४-२४)। ऐसा कह कर इसने श्रीराम पर अपनी गदा फेंकी (३२९,२५)। जब राम ने इसके बुरत्यों की चर्चा करते हुए इसे फटकारा तो इसने उनके सब्दों की उपेक्षा बरते हुये उन पर एक विशाल साल-पृक्ष से प्रहार किया (३ ३०, १३-१०)। राम की भीषण वाण-वर्षा स इसके शरीर से रक्त की पास बहत लगी (३ २०, २०-२१)। यह राम की और शपटा (१ ३०, २२)। श्रीराम ने इन्द्र द्वारा प्रदक्त एक बाण से इसके हदय की बीध कर इसका वध कर दिया (३ ३०, २४-२८) । रावण ने इसे १४००० राक्षसो भी सहायता से दण्ड-बारण्य पर सासन करने के लिये नियुक्त किया था (७ २४, ३६-४२)।

ग

याङ्गा, उत्तर भारत की प्रण्यात नदी वा नाम है। याङ्गवेरपुर नामक नगर हतने तटबर स्थित था ( १ १, २९)। तमया नवी इतले यहुत दूर नही थी ( १ २, ३)। श्रीसम द्वारा हम नवी को भार करने वी बदना का बासभीति ने पूर्वदर्शन कर दिया था ( १ २, १४)। गङ्गा और तासू नदी के सागम पर बनेन ऋषियों के आध्यम थे 'तो प्रमानती महाबीची दिया निषयधा नदीन् । दरबात ततस्त्रन सटबन वमने सुने गः,' (१ २६, ४-६)। पूरकाल मे इनी स्थान पर मणवार स्थापु (वित्र) तसस्या करते थे (१ २३, गङ्गा ( ९२ ) [गङ्गा १०)। शिव में यही मन्दर्भ मो भस्म बर वे राख बना दिया था ( १ २३,

१०-१४)। राम और ल्डमण को रोवर विस्वामित्र ने भीता द्वारा इस नदी को पार किया था (१ २४,४)। राम और लक्ष्मण ने इसे प्रणाम किया (१ २४,१०)। यह विश्वामित्र के सिद्धाश्रम के उत्तर म स्थित थी (१३१,१५)। विश्वामित्र वे साथ राम और लदमण ने मुनिसेशिन, सरिताओं में श्रेष्ठ, हैंसो और सारसों से सेविन, पुष्पसलिला जालुनी (गङ्गा ) या दर्शन किया (१ ३५,६-७)। 'महर्षि विस्वामित्र ने इसी नदी थे तट पर निवास करने विधिवत स्नान तथा पितरो का तर्पण किया। तदनन्तर अग्निहोत्र करके उन्होन हमिष्य वा भोजन किया और उसके बाद गङ्गा के तट पर महर्षियों के साथ बैठ गय (१ ३५, ८-१०)।" राम वे पूछने पर विश्वामित्र ने गङ्गासी उत्पक्तिकी बचाना वणन किया (१ ३५, १०-१२)। गङ्गा हिमवान और मेनावी ज्येष्ठ पुत्री थी, जिनके रपेवी भूनल पर कोई तुलना नहीं थी (१ ३५, १३-१६)। द्रष्ठ काल के पश्चान देवकार्य की सिद्धि के लिये देवताओं ने गङ्गा को, जो आगे चलकर त्रिपथगा नदी के रूप में स्वर्ग से अवनीर्ण हुई. गिरिराज हिमवान से माँगा (१ ३४, १७)। त्रिभुवन का हिल करने की इच्छा से हिमवान ने स्वच्छन्द पथ पर विचरनेवाली अपनी लोकपावनी पृत्री गङ्काको देवताओं को दे दिया (१ ३४,१८)। गद्धाको प्राप्त करके देवता प्रसन्न हो चले गये (१ ३४,१९)। 'एते ते दौँलराजस्य सते लोकनमस्त्रते । गञ्जा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव ॥, (१ ३५, २२)। 'सुरलोक समारूढा विपापा जलवाहिनी', (१ ३४, २३)। 'कथ गङ्गा त्रिपथमा विश्रुता सरिदुत्तमा', (१३६,४)। ब्रह्मा ने बताया कि देवो में सेनापति का जन्म गङ्जा के गर्भ से होगा (१ ३७, ७-८) । "अग्नि के अनुरोध पर इन्होने शिव के तेज को धारण करना स्वीकार कर लिया। तदनन्तर जब इन्होंने दिब्ब रूप धारण वर लिया तो अन्ति ने इनको सब ओर मे जस हद-नेज से अभिविक्त बर दिया जिससे इनवे समस्त स्रोत परिपूर्ण हो गय (१ ३७, १२-१४)।" उस समय इन्होंने अग्नि से कहा 'आपके द्वारा स्थापित किये गय इस तेज को धारण करने मे मैं असमर्थ हूँ, (१ ३७. १५)। सदनन्तर अग्नि के आदेश पर इन्हाने अपने गर्भ को हिमवान पर्वत के पार्ख्याग मे स्थापित कर दिया (१ ३७, १७-१८)। गरड ने अग्रुमान् से उनने चाचाओं का गङ्गा के जल सं तर्पण करने के लिये वहा जिससे उन लोगो को स्वर्ग प्राप्त हो (१ ४१, १९-२०)। गङ्गा को भूतल पर लाने का उपाय सोचने में सगर असमर्थ रह (१ ४१, २५)। इन्ह भूतल पर लाने ने उद्देश्य स भगीरथ ने घार तपस्या की (१.४२,१२)। भगीरथ ने ब्रह्मा से

यह बरदान मौंगा कि सगर-पृत्रों की भस्म गङ्गा के जल से सिचित्र हो (१ ४२. १८-१९)। भगीरय की बात सुनकर बहुमाजी ने उनसे कहा कि गङ्गा के गिरने का वेग यह पृथिवी नहीं सहन कर सकेगी, अन उन्हें शिव को गुड़ा को घारण करने के लिये तैयार करने का परामर्श दिया (१ ४२, २३-२४)। राजा भगीरथ से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने गङ्गा से भी भगीरध पर अनुग्रह करने के लिये यहा (१ ४२, २५)। ज्योही शिव ने गङ्गा को अपने मस्तक पर धारण करने की स्वीकृति दे दी, त्यो ही सर्वलोक नमस्कृता हैमवसी गुडा विशाल रूप धारण करके अत्यन्त द सह वेग के साथ आकारा से शिव के मस्तव पर गिर पड़ी ( १. ४३, ३-५ )। उस समय गुद्धा ने यह विचार किया था कि वे अपने दुर्धपंबेग से शक्र को लेकर पाताल में प्रवेश कर जायेंगी (१४३. ६)। परन्तु इनके अभिप्राय को जानकर शिव ने इन्हें अपने जटा-जाल में ही बर्पों तक उलझा रक्सा (१ ४३, ७-९)। भगीरय की प्रार्थना पर शिव ने गङ्गा को विन्द-सरोवर में छोड़ दिया (१ ४३, १०-११)। वहाँ छुत्ते ही यञ्जा की सात धारायें हो गई, जिनमें से लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, तथा मुचलू, सीता और निन्धु पश्चिम दिशा की और चली गई, जब कि सातती पारा भगीरथ के पीछ-पीछ चलने लगी (१. ४३, १०-१४ ) । शिव के मस्तक से गङ्गा की वह जलराशि महान कर-क्ल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई (१४३,१६)। मस्य, कच्छप, और सिश्तमार झुण्ड के झुण्ड उसमे गिरने लगे (१४३,१७)। उस समय क्ष्मि, गन्धर्व, यहा, सिद्ध और देवना विमानों, घोडो और हाथियों पर बैठनर आकाश से प्रियंशी पर आई हुई गङ्गा को देखने लगे (१ ४३, १८-२०)। गद्भा की वह घारा वही तीन, वही देही, और कही चौडी होतर, कही नीचे की और और कही ऊपर की ओर, तथा कही समतल भिन से होकर बह रही भी (१ ४३, २३-२६)। उस समय भ्रतलवासी कावि और गाधवं भगवान शिव में मत्त्व से गिरे उस जल को पवित्र समग्र गर उसमे आचमन करने त्ये (१४३,२७)। जो गापभ्रस्ट होतर आवाश से पृथिबी पर आ गये थे ने गङ्गा के जल में स्नान कर वे निष्पाप हो पुन. अपने-अपने लोको को चले गर्य (१ ४३, २८-२९)। उस प्रवाशमान जल के सम्पर्व से आनन्दिन हुने मम्पूर्ण जगन् को सुद्धा के लिये प्रसन्नता हुई और सभी लोग गङ्गा में स्वान वरने पापहीन हो गरे (१. ४३, ३०)। "उस समय मगीरम वा रम सागे-आगे चन रहा था. चगके पीछे गद्धा थी, और देवना, कर्षि, दीय, दानव, राशस, गन्धव, बद्धा, जिल्कर, नाग, सर्व, तथा अध्यसवें गंगा के साथ बल रहे थे। सब प्रवार के

( ९४ ) [ ग

गङ्गा |

जल जन्तु भी गङ्गा की जलराशि के साथ सानन्द चल रहे थे (१ ४३,३१-३३)।" गङ्गा अपने जल प्रवाह से जह्नु ने यज्ञ मण्डप को वहा ले गई जिस पर कृपित होकर उन्होने गङ्गाके समस्त जल को पीलिया (१ ४३,३४ – ३५)। जब देवताओ, गन्धवीं, और ऋषियों ने गङ्गा को उनकी (जल्ल की) पुत्री बना उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने अपने कान के छिद्रो द्वारा गङ्गा की पन प्रकट कर दिया—इसीलिये गङ्गाका नाम जाह्नवीभी पडा (१४३, ३५-३८)। वहाँ से पुन भगोरथ के रथ का अनुसरण करती हुई गङ्गाने सगर पुत्रो द्वारा खोदे गये रसातल के मार्ग मे प्रवेश करके सगर पुत्रो की भस्म-राशि को आप्लावित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निष्पाप हो कर स्वर्ग पहुँच गये (१ ४३, ३९-४३)। सगर पृत्रो की भस्म राशि जब गङ्गा के जल से आप्लाबित हो गई तब वहाँ भगीरथ के सम्मुख ब्रह्मा उपस्थित हुये (१ ४४,२)। "ब्रह्मा ने गङ्गा को भगीरय की ज्येष्ठ पुत्री वहते हुए उनका नाम भागीरथी रक्खा । ब्रह्मा ने कहा कि त्रिपयगा, दिव्या, और भागीरथी, इन तीनो नामो से गङ्गा की प्रसिद्धि होगी (१ ४४, ५-६)।" 'गङ्गा प्रथयता, (१ ४४, ९)। 'गङ्गावतरणम्' (१ ४४, १३)। 'गङ्गा', (१ ४४, २०) । 'गङ्गावतरण शुभम्, (१ ४४, २२) । श्रीराम, लक्ष्मण और विश्वा-मित्र ने गङ्गापार की (१ ४४,९)। गङ्गाका वर्णन (२ ५०,१२-२६)। 'तराम जाह्नवी सौम्य घीझगा सागरगमाम्', (२ ५२ ३)। सीता और ल्क्ष्मण ने इन्हें प्रणाम किया (२ ५२, ७९)। सीता ने गङ्गा से प्रार्थना की (२ ५२, ६३) । 'ततस्त्वा देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता। यथ्ये प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी ॥', (२ ४२, =४) । 'अनचा', (२ ४२, ९१) । निर्वासित राम, सीता, और लक्ष्मण ने ऋज़ुवेरपुर ने निकट गङ्गा को पार विया (२ ४२, ९२)। 'महानदीम्', (२ ४२, १०१)। राम इत्यादि उस प्रदेश की ओर बढ़े जहाँ गङ्गा और गमुनाका सगम या (२ ५४,२)। गङ्गा और यमुनाकी घाराओं वे मिलने से उत्पन्न सब्द को सुनगर श्रीराम ने यह जान लिया नि ये लोग भव दोनो नदियों के सगम पर पहुँच गये हैं (२ ४४,६)। सगम पर ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम स्थित था (२ ५४, ६)। 'अवनायो विवक्तोत्य महानद्यो समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान मुखम् ॥, (२ ५४ २२) । धेवय देश को भेजे गये वसिष्ठ वे दूतो ने हस्तिनापुर वे निकट गङ्गा को पार किया (२ ६८,१३)। केक्य से लौटते समय भरत गङ्गा और सरस्वती वे सङ्गम से होतर आमे थे (२ ७१, ५)। भरत ने प्राग्वट के निकट गङ्गाको पार किया (२ ७१, १०)। भरत द्वारा बनवाया गया राजमार्ग गङ्गा वे तट से होवर गया या

गज] (९५) [गञ्चमादन (२ ८०, २१)। चित्रकृट जाते समय भरत ने गङ्गा के तट पर एक दिन विश्राम किया (२. ८३, २६)। भरत ने गृह वी सहामता से गङ्गा वो

प्रशान कथा (६, २१, १६) । विश्व कुट से लीटते समय भरत ने गङ्का वो यात विया (२ ६१, २१, २१–२२) । सीता वी सीज के लिये सुगीव ने मृत्र पार क्या (२ ११३, २१–२२) । सीता वी सीज के लिये सुगीव ने मितत को गङ्का के कीय से मेजा (४. ४०, २०) । जब शीराम वे सामुल मृतियान सामर उपस्थित हुजा तो उसके साम गङ्का था जिन तियों भी भी (६, २२, २२) । राम वा पुल्यक सामा गङ्का वे जनर के होकर यथा (६, १२३, ४१) । 'दर्सव व सहस्राणि योजनानो तर्पव वं । गङ्का यज सिरस्कृष्टिका नावा वे पुष्टुमदय ॥', (७ २३॥, ०) । 'शङ्कातोमेपु कीडित सिर्वा.', (७ २३॥, ९) । 'अष्टम यायुसागं यु यन गङ्का प्रतिप्टता आंकारामङ्का विरयाता आंदिरयपयसस्थिता ॥', (७, २३॥, १४) । सीता को वाम छोडिने वे लिये के जाते समय ल्याण ने सीता वे साम गङ्का भी पार विया (७ ४६, ३३)।

साम—रहोते सुवीव वे अभियेक मे भाग लिया पा (४ २६, ३४)।

किलिश्या जाते समय ल्टमण ने मार्ग में दनने अस्मत गुल्दर भवन वा रेशे (४ ३३, ९)। इत बळवान बीर ने मुर्थीय के पास नीन करोड वानद मेंने थे (४ ३९, २६)। सोता की सोज के लिये सुर्थीय करते दिलाण दिसा में भेजना पाहने थे (४ ४१, ३)। पानी की स्तोज में हनुमान आदि के साथ के अल्लाने क्यांतिक लायक गुण म प्रवेश किया (४ ४०, ४-८)। जब अल्लाने क्यांतिक लायक गुण म प्रवेश किया (४ ४०, ४-८)। जब अल्लाने क्यांतिक स्वायोजन वताया (४ ६४, २-६)। राम की वानदी देशा के अल्लानी साहित करा योजन बताया (४ ६४, २-६)। राम की वानदी देशा के नेतृत्व मे दिलाणे पाटक पर भी था (६ ४१, ३४-४)। इन्होंने अल्ला में नेतृत्व मे दिलाणे पाटक पर भी था (६ ४१, ३९-४)। वनते नेतृत्व मे दिलाणे पाटक पर भी था (६ ४१, ३९-४)। इन्होंने अल्ला की तावन के इन्हें ये इपर से उपर दौड रहे थे (६ ४२, ३९)। दन महावाली ने तवन से इन्हें युद्ध किया (६ ४९, ३९)। ये बानद-सेना की अल्लाक सावक्रीतावृत्व रहा कर रहे थे (६ ४७, २-४)। इन्होंने अल्लाक सावक्रीतावृत्व रहा पर रहे थे (६ ४७, २-४)। इन्होंने व्याप्त की हिया (६ ७३, ४४)। सम की सहायता में निये ही देवनाओं ने आहत किया (६ ७३, ४४)। सम की सहायता में निये ही देवनाओं ने अल्लाक सावक्रीतावृत्व रहा पर तेज्य वे बानर पर नाम है (१ १९, १२)। समसी सुर्गिष्ठ पर पर तेज्य वे बानर पर नाम है (१ १९, १२)।

इतनी गुष्टि को था ( ४ २६ ) विश्व के तस्यो बातर का नाम है (१. १७, १२)।
गन्धमाइन, ट्वेर पुण एक तेजस्यो बातर का नाम है (१. १७, १२)।
स्तने गुणीय ने भागनम्भ पर यह करोड़ो बानरी को गाय सेवर आया (४२६, १४)।
मुणीय ने भागनम्भ पर यह करोड़ो बानरी को गाय सेवर आया (४२६, १४)।
भीता की सोज के लिये गुणीय हो दक्षिण दिला में भेजना चाहन थे
(४ ४१, ४)। गीता की सोज के लिये एर बार पुन दक्षिणी सेवों में अने

के अञ्चद के प्रस्ताव का इसने समर्थन किया (४ ४९, ११-१४)। इसने एव यार पुन विल्य सेवो के बनो तथा रजत पबत पर सीता की उस समय तक कोज की जब क मूल प्यास से करत होकर आन्त नहीं हो गया (४ ४९, १४-२०)। जब की बोज म अन्य वानरी सिहत इसने भी कृद्दस बिल मामक पुक्त म प्रवेश किया (४ ४०, १-८)। सागर कहन को घोकि के समय में अञ्चद द्वारा पूछने पर इसने अवनी पचास योजन तक कृदने नी शक्ति बताई (४ ६४, ६)। इसे बानर सेना के बाम माग की रक्षा ना भार वौषा गया 'गण्यहस्तीव दुर्णयस्तरस्थी गण्यमादन। यातु वानरवाहित्या समय पावक्रंमियिक्त थी, (६ ४, १८, दीविय ६ २४, १६ भी)। सेना की रक्षा करते हुये यह इयर से उपर दौड रहा था (६ ४२, ३१)। इसने कुम्भवण पर आक्रवण किया किन्तु स्वय आहत हो गया (६ ६०, २४-०६)। इप्रजित के इसे आहन किया (६ ७३, ४३)। इसने बग्च तीन यानरा के साथ इन्हीतत के रच के अवशे को मार कर रच को भी च्वस्त कर दिया (६ ०९, ४४-०१)।

गन्धर्च. (बहु०)-ये दशरथ के पुत्रीष्ट यज्ञ मे उपस्थित हुये थे (१ १४,४)। इन लोगो ने रावण के अत्याचारो के विरद्ध ब्रह्मा से शिकायत की (१ १५,६-११)। ब्रह्मा ने रायण को यह बरदान देरक्खा था कि वह किसी गन्थव के द्वारा नहीं मारा जा सकता (१ १५,१३)। रावण ने इन पर भीषण अत्याचार किया (१ १५,२२)। जब ये लोग नन्दनवन म कीडा कर रहे थे तब रावण ने इन लोगों को स्वर्ग से भिन पर गिरा दिया (१ १५,२३) । ये लोग विष्णु की बारण में गये (१ १५,२५) । इन लोगों ने विष्ण की स्तृति की (१ १४, ३२)। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि व गन्धर्व-वन्याओं से वानर सन्तान उत्पन्न करें (१ १७, ५)। राम इत्यादि के जन्मोत्सव के समय इन लोगों ने भी प्रसन्न होकर गायन किया (१ १८, १७) । ये लोग जनक के धनुप की प्रत्यश्वा चढाने मे असमय रहे (१ ३१,९)। सगर-पुत्रो के भूमि छोदो से भयभीत होकर देवताओं सहित इन लोगों ने भी ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सगर पुत्रों के विरुद्ध शिवायत की (१. ३९ २३-२६) । गङ्गावतरण के समय ये लोग भी उपस्थित थे (१ ४३, १७) । इन होमों ने गङ्गा क पवित्र जल का स्पन्न किया (१, ४३, २५)। गङ्गा की धारा के साथ साथ ये लोग भी चले (१ ४३,३२)। अहल्या के शाप मुक्त होने पर ये लोग भी प्रसन हुये (१ ४९, १९)। बसिष्ठ

का आश्रम इन लोगो के निवास स सुपोभित हो रहा था (१ ५१,२४)। जब विस्वामित्र ने वसिष्ठ पर प्रहार करने के लिये ब्रह्मास्त्र वा सन्धान किया तो ये लोग अत्यात भयमीत हो उठे (१ ५६ १५)। इन लोगों ने ब्रह्मा के पास जाकर उनसे विश्वामित्र का मनोरय पूर्ण करने की प्रार्थना की (१ ६५, ९-१८)। राम के विवाही सब के समय इन लोगों ने गायन किया (१ ७३. ३५)। राम और परशुराम के इन्द्र-युद्ध को देखने के लिये ये लीग भी एकत्र हुये (१ ७६, १०)। जब दशरथ न कैंकेयी को बर देने नी प्रतिज्ञा की तो उसने गणवीं से भी साक्षी रहने के लिये नहा (२ ११, १४-१६)। भरत की सेना के सतकार म भरदान ने इन लोगों की सहायता का भी वाबाहन क्याथा (२ ९१,१६)। भरद्वाज के आश्रम म इन लोगा ने गायन किया (२ ९१, २६)। इसरे दिन प्रान काठ महर्षि भरद्वाज से आज्ञा लेकर ये लोग अपने लोक चल गये (२ ९१, ६२)। ये लोग अगस्त्य के बाधम की सुशोभित करते थे (३ ११,९०)। खर के विरुद्ध गुद्ध के समय इव लोगो ने श्रीराम की सफ्छता के लिये प्राथना की (३ २३ २७-२९)। खर और राम में अद्भुत युद्ध को देखते के लिये में छोग भी उपस्थित हुये (३ २४, १९-२३)। लर नी सेना ने प्रथम आत्रमण से आहत श्रीराम को देखकर इन लोगा को अत्यन्त दुःख हुना (३ २४,१४-१६)। ये लोग रावण को युद्ध में पराजित नहीं बर सके थे (३ ३२ ६)। रावण की यह वरदान था कि उसकी गन्धवीं के हाथ से मृत्यु नहीं ही सकेगी (३ ३२, १६-१९)। रावण उन कञ्जो के निकट आधा जिनम गांधवं गण विहार करते थे (३ ३४. १४ २०)। य लोग जनस्थान वा सुग्रोभित वरते य (३ ६७,६)। पश्चिमी समुद्र वे बीच म स्थित पारियात्र पवत पर त्रीवीस करोड शस्यवं---तपत्त्वन , श्रांनसनाशा , घोरा , पापनमंग , पावन विप्रतीनाशा -- निवास करते थे (४ ४२, १९-२०) । 'दुरासदा हि स बीरा सत्त्ववन्ती महावला ॥ फलमुलानि ते तत्र रशन्ते भीमविकना ।', (४ ४२, २१-२२)। सोमाधम इत लोगो से सेवित था (४ ४३ १४) । ये उतर-कुर क्षेत्र मे निवास करते थे (४ ४३, ४९)। जब हनुमान् समूद्र लीवने ने लिये महेन्द्र गिरि पर स्यित हुये तो मधुपान के ससर्व से उद्धन चित्तवाते गयवों न उस पर्वत को होड दिया (४ ६७,४४)। महत्र गिरि इनसे सेविन पा (४ १,६)। जब हनुमान समुद्र को लीच रहे थे तो उम समय इन लोगों ने उन पर पूण-वर्षा की (५ १, ६४)। हनुमान् के बर्ज्यरात्रम की परीक्षा मेने के लिये इन लोगो ने मुरसा से हुरुमान का मार्ग अवध्य करने के लिये कहा (४ १, १४४-१४७) । ये लोग बनिरिश मे विचरण करत थे (१ १ १७६)। हनुमान के द्वारा एटा की भरम हर्द देसकर इन लोगों ते आक्वर्य किया (५ ४४, ५०)। सन्दा में हुनुमान की सफलता पर ये अख्यन असप्र हुये (४ १४, १२)। ७ मा० को०

गन्धर्व ] (९८) [गन्धर्य

में लोग सरिष्ट पर्वत पर निवास करते थे ( ५ ५६, ३५ )। जब हन्मान के भार से यह पर्वत घँसने लगा तो ये लोग उसपर से हट गये (५ ५६,४७)। इनकी लाकाशरूपी सपुद्र वे कमल वे साथ तुलना की गई है (४ ४७,१)। जब साबर पर पत्थरों का पूल बन गया तो ये लोग भी उसे देखने के लिये आये (६ २२, ७५)। जब राम ने नूम्मकर्ण का वध कर दिया तो वे लोग अत्यन्त हरित हुये (६ ६७, १७३)। मकराक्ष और राम के अद्युत युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ ७९, २४)। जब इन्द्रजित् रुक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगा तो इन लोगों ने जगत के कल्याण के लिये प्रार्थना की (६ ८९, ३८) । ये लोग इन्द्रजित के विरुद्ध मुद्ध कर रहे लक्ष्मण की रक्षा कर रहेथे (६ ९०, ६४)। इन्द्रजित का वस हो जाने पर से लोग अरयन्त हपित हुये (६ ९०, ७६)। उस समय ये लोग हपित होकर नत्य करने छपे (६ ९०, ६६)। इन्द्रजित् की मृत्यु हो जाने पर इन लोगो नेशान्ति की सौंस ली (६ ९०, ८९)। इन लोगों ने शीराम के पराश्रम की सराहना की (६ ९३, ३६)। जब रथासीन रावण से युद्ध करने के लिये श्रीराम पदल खडे हये तो इन लोगो ने उसे बराबरी वा युद्ध नहीं माना (६ १०२, १)। जब रावण ने श्रीराम को सहस्रो बाणों से पीडित कर दिया तब य लोग अत्यन्त दुखी हो उठे (६ १०२, ३१)। राम और रावण के अतिम युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४४, १०६, १६)। जब श्रीराम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो इन लोगो ने गायो और बाह्मणों की सुरक्षा के लिये प्रार्थना की (६ १०७, ४८-४९)। इन लोगो ने राम और रावण के अतिम युद्ध को देखा (६ १०७, ५१)। रावण वध का दश्य देखने के पश्चात उसी की शुभ चर्चा करते हुये ये लोग अपने विमानों से अपने स्थानों को लौट गर्ये (६ ११२ १-४)। इन लोगों ने सीता के अग्नि में प्रदेश के इक्ष्य को देखा (६ ११६ ३१ ३३)। श्रीराम के राज्यामियेक के समय इन लोगो ने गायन किया (६ १२८, ७२)। जब विष्णु ने माल्यवान आदि राक्षसो का वथ करने के लिये प्रस्थान किया तो इन लोगों ने विष्णु की स्तुति की (७ ६,६७)। मदािकनी का तट इनसे सेवित था (७ ११, ४३) । यक्षो और राजसो ने युद्ध के समय ये भी उपस्थित थे (७ १५,६) । यम और रावण के समर्प को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (७ २२, १७)। जब इन्द्र रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये निकले ती ये लोग बनेक प्रकार के वाद्ययत्र बजाने लगे (७ २८, २६)। अपनी स्त्रियो के साथ ये लोग विन्ध्य-पर्वत पर आये (७ ३१,१६)। जब वायु ने बहुना बन्द कर दिया तो यें लोग ब्रह्मा की शरण में गर्य (७ ३४, ४३)। बायुकी

प्रसन्न बरने ने लिये ये लोग भी ब्रह्मा के साथ गर्य (७ ३४,६४)। अपने आहत पुत्र को गोद में लिये हुये वायू को देखकर इन लोगो को उन पर अत्यन्त दया आई ( ७. ३४, ६५ )। इन लोगों ने नारद द्वारा विगत कथा को सूना ( ७ ३७४, ६ )। लवणासुर के प्रहार से सञ्चल के गिरने पर इन लोगों में महान हाहाबार भव गया (७ ६९, १७)। जब लवणासुर के बघ के लिये शत्रुष्त ने एवं दिष्य वाण निकाला तो देवता, असूर, गन्धवं, और मृनि आदि सहित समस्त जगत अस्वस्थ होकर बह्मा के पास गया ( ७ ६९, १६-२१ )। देवता, देत्य, गम्बवं बादि सभी अत्यन्त भयभीत होशर सदा राजा इल का स्तृति-पूजन विचा करते थे (७ ८७, ५-६)। तिन्यू नदी के दोनो तटो पर यमे गम्पती की नगरी पर तीन करोड गम्पर्व शासन करते थे (७ १००, १०-१२)। "अपने देश की रक्षा के लिये इन लोगों ने भरत और युषाजित में विरद्ध युद्ध तिया। इस युद्ध में भरत आदि ने ममस्त गन्धवीं ना सहार करके इनके देश पर अवना अधिकार कर लिया (७ १०१, २-९)।" राम को स्वर्गाभिमूल जानकर अनेक गण्यवं-घालक उनका (राम का) दर्शन करने के लिये आये (७ १०८, १९)। जब श्रीराम परमधाम जाने के लिये सरपुन्तट पर बाये तो ये लोग भी वहाँ उपस्पित हुये (७ ११०,७)। विष्मु वे लीटने पर इन लोगों ने हवें प्रवट विषा ( ७ ११०, १४ )।

गत्धर्यो, त्रोधवशा-पुत्री सुरिभ की दिलीय पुत्री का नाम है ( ३ १४, २७ )। यह अदबी की माना हुई ( ३, १४, २८ )।

शय, एर धित्राजी राजा का नाम है जिसने राज्य को अधीनना स्वीकार कर की घी (७ १९.५)।

सप्ता, एन देस का नाम है जिसके राजा गय थे। यद ने इस देस से बात करते हुने विन्ता वे अभि मह कहानत कही भी भोडा पुत्र नामर नात्व ते निया का उद्धार करता है, इसीनिये उने पुत्र करते हैं। यही पुत्र है जो नित्रों की बात की राज रागा करता है। यहन से मुगवान और मृहदून पुत्रों की दरशा करनी भादिन। सम्बद्ध देसा हुने इसी पुत्रों में ने कोई एक भी नाम की साजा करे। (२ १ ८००, ११-१९)

सारह--दाराय वा वातुष्ट एक तिशुत्र ने आहार का बना या जो गुन्हों, स्व परीशाने मरह के सानात्र जनीन हो रहा या (१ १४, १९)। बेनतव (गरह) पर आहर होकर किया महाराज वारण के बुनिह यह या वयाहे (१ १४, १०)। गरा की हमी पत्नी का नाम गुनित या तो आहिनोत वानावाद गुनि और गरह की बहुन यी (१ १८, ४)। पानाल महारा है अनुमान ते वाह के बहुन यी (१ १८, ४)। पानाल महारा है अनुमान ते वाह के नामत वेपाली पीटायन नहह की दमा जा तमहानी के

(१००) [गहड - ४१,१६)। इन्होंने अग्रमान को गख्ना के जल में ही अग्रमे

गरुड र

मामा थे (१.४१,१६)। इन्होने अशुमान को गङ्गा के जल से ही अपने पूर्वजो का तर्पण करने का परामझं दिया (१ ४१, १७-२१)। कीसल्या ने राम से कहा 'पूर्ववाल मे विनता ने अमृत लाने नी इच्छावाले अपने पूत्र गरुड के लिये जो मगल-कृत्य किया था वहीं मगल तुम्हें प्राप्त हो। ( २ २४, ३३)। अगस्त्याथम मे राम ने इनके स्थान को भी देखा (३ १२, २०)। ये विनता के पुत्र थे (३ १४,३२)। "सिन्धुराज के सागर-तट पर एक विशाल बरगद का वृक्ष या जिस पर एक समय महावली गरुड एक विशाल-काय हाथी और कछुये को रोकर उनका भक्षण करने के लिये आ बैठे। उस समय पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरड ने दृक्ष की उस शाखा को अपने भार से तोड डाला । उस बाखा ने नीचे अनेक वैद्यानस, माप, बालवित्य, आदि महर्षि एक साथ ही निवास करते थे। उन पर दया मरवे धर्मात्मा गरुड ने उस टूटी हुई सौ योजन लम्बी शाखा को, तथा हाथी और कछुये को भी, वेग-पूर्वक एक ही पजे मे पकड लिया और आकाश में ही उन दोनो जन्तुओं हे मास का, मक्षण वरके उस दााला से निपाद-देश वा सहार कर डाला ! उस समय उक्त महामुनियों की मृत्यु के सकट से बचा लेने के गारण गरुड की अनुपम हर्ष हुआ। (३ ३४, २७-३३)।" इस महान हर्ष से गरुड वा परा-कम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिये इन्द्रलोक मे जाकर इन्द्र-भवन का विष्वस करके अमृत का हरण कर लिया। (३ ३४, ३४-३४)। इतका भवन लोहित सागर के बाल्मली बुध के नीचे स्थित और विश्वकर्मा ने स्वय उसका निर्माण विया था (४ ४०, ३७-३८)। सम्पाति ने अपने को गरुड का बशज बताया (४ ५०, २६)। जाम्बवान ने हनुमान को समुद्रलङ्कन के लिये उत्साहित करते हुये उन्हें महाबली, तीवगामी, विस्यात और पक्षियो में श्रेट्ठ गरुड वे समान बताया (४ ६६ ४)। जाम्बवान् ने बताया कि उन्होंने गरुड को अनेक बार समुद्र से बड़े-बड़े सपीं को पकड़ते देखा था (४ ६६, ४)। सीता ने बताया कि केवल तीन ही प्राणी—हनुमान, गरुड और वायु-समुद्र को लाँथ सक्ते हैं (५ ५६,९)। इन्द्रजिल् द्वारा प्रयुक्त नागपाश मे अावद राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के बाद इन्होने उन लोगों के शरीर को भी स्वस्य कर दिया (६ ४०, ३६-४०)। राम ने इनकी प्रशंसा करते हुये इन्हें 'रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुलेपन ! बसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभृपित ', कहा और इनसे इनका परिचय पूछा (६ ५०, ४१-४४)। "धीराम को उत्तर देते हुये इन्होंने अपने को उनका मित्र बताया और उस कठिन स्थिति का वर्णन निया जो राम के सम्मुख उपस्थित हो गई थी। तदनन्तर इन्होने बताया कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण पाशमुक्त हुये। इसके बाद इन्होंने राम से कहा:

सवा में उपस्वित हुने (७ ९७,९)। श्रीताम में बैटनव तेज मे प्रवेश करने पर यह भी भगवान का मुलान करने लगे (७,११०,१४)। गर्म, एन ऋषि वा नाम है जो सीता के शपक्यहण हो देवने ने लिये राम मी कम में उपस्थित हुने में (७ ९९,४)।

परचार इन पर आवमण निया हो अपने चढ़ों को शील गति से हिलाते हुये ये विष्णु को दूर उदा से गये (७ ८, १७०-१०) थे १७०ठ करतीय में निवास परते हैं (७. २२४, १०-११) । स्तुमान को इनते भी तीवागयी कहा गया है (७. ३५, २६) । सीता के सुवस्त्रकण को देखने के दिवसे से पीराम की

माय्य, एक वानर प्रश्नित का नाम है जिहाँनी गुणीय के राज्यानियेक में माण जिया था (४ २६, ३४)। कि जिल्ला जाते समय अटमण ने माणं में इनके मुन्दर मनत को भी देशा (४ ३३, ९)। इस 'वान्यन यंकाम महावीर' बानर प्रमुक्ति ने मुणीय को पीच करोड वानर दिये (४. १९, २३)। सीवा की आने के जिये मुणीय रहें शिक्षण दिया में भेनना पाहते थे (४ ४१, ३)। विष्य देशों के बनों में सीवा को सीजते हुने हुनुधान् शादि के साथ जल की सीज में रहींने भी स्थान निकल मामक मुक्ता में प्रयेश किया (४, ४०, १-६)। रहें राम वो तेना का एक नायक मिन्नक दिया पाय (६ ४, १६)। 'पहनु नैरिक्शवमीन बचु जुन्दित सानर । अवस्था स्थान सामानारायक-श्रीताम् ॥ गवयो नाम ठेजस्ती त्या गोमारियन्तवेते । एम पत्यवस्थानियन्तवित्त पर्युवाले ॥', (६ २६, ४५-४०)। अजुन्द के नेमुल में रहोने दियाने प्रयुक्त हिया पर सु हिमा (४ १९, १९५)। अजुन्द के नेमुल में रहोने दियाने प्रयुक्त गवाह ] (१०२) [गान्धार आफ्रमण किया किन्तु स्वयं आहत हुये (६ ५९, ४२-४३)। इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ५८)। राग के राज्याभिषेक के समय ये पश्चिमी समुद्र से जल लाये (६ १२८, ५६)। देवों ने राम की सहायता के लिये इनकी मृष्टि की यी (७ ३६, ५०)।

गवास्त, एक बानर युवपति का नाम है जिन्होंने मुत्रीव के राज्याभिषेक मे भाग किया था (४ २६, ३४)। किफिल्म जा तो समय मार्ग मे करमण ने इनके भी मुत्तवित भवन को देखा (४ २३,९)। लङ्कर जातिवालि मयकर पराक्रमी गवास दस अरब बानरों की सेना सहित गुत्रीव के पास आये थे (४ ३९,१९)। सीता की सोज के लिये मुत्रीव इन्हें दलिण दिशा में भेजना

चाहते थे (४ ४१, ३)। विन्ध्य क्षेत्र के बनो में सीता को बूँडते हुए हनुमान् आदि बानरों के साथ जल की सोज में इन्होंने भी ऋक्ष बिल में प्रवेश किया (४ ५०, १-६)। सागरलञ्चन को क्षमता के सम्बन्ध में अञ्चद के पूछने पर इन्होंने अपनी शक्ति बीस योजन बताई (४ ६४, ३)। राम को आक्रमणकारी

सेना का इन्हें भी एक नायक बनाया गया (६४,१६)। ये काले मुखवाले महावली लगूर जाति के बानरों के नायक थे (६ २७, ३२-३३)। अङ्गद के साथ इन्होने दक्षिणी फाटकपर युद्ध किया ( ६ ४१, ३९-४० )। लगूर जाति के विशालकाय, महापराक्रमी बानर 'गवाक्ष, जो देखने में अत्यन्त भयन्तर थे, एक करोड वानरो के साथ श्रीराम के बगल में खड़े हा गये (६ ४२, २६)। अपनी सेना की रक्षा करते हुये ये इघर-से-उधर दौड रहे थे (६ ४२, ३१)। इन्द्रजित् ने इन्हे आहत कर दिया ( ६, ४६, २१ )। ये सतकतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा कर रहे थे ( ६ ४७, २-४ )। इन्होन भारी शिलाओ से रावण पर आफमण किया, परन्तु स्वय आहत हुये (६ ५९, ४२~४३)। राम के आदेश पर ये फाटको की सतर्कतापूर्वक रक्षा कर रहेथे (६ ६१.३८)। इन्होने कुम्भक्ष पर आक्रमण किया, परन्तु स्वय आहत हुये (६ ६७, २४-२८)। इन्द्रजित ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४८)। महापाश्वं ने इन्हें आहुत किया (६ ९८,११)। देवो ने राम की सहायता के लिये इनकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४०)। श्रीराम ने इनका आदर-सत्नार किया (७ ३९, २१)। गाधि-इनका पुत्रेष्ट्रियल करने से जन्म हुआ था (१ ३४, ५)। य परम धार्मिक और विश्वामित्र ने पिता थे (१.३४,६)। इनकी पुत्री का

नाम सत्यवतीया (१,३४,७)। ये कुशनाभ के पुत्र थे (१ ५१,१९)। इन्होंने रावण की अधीनता स्वीवार कर छी थी (७ १९,५)।

गाल्यार, गन्धर्वों के देश का नाम है जिसे अपने पुत्रों के लिये भरत ने विजित क्या था (७ १०१, १०-११)। गायत्री—राम ने अगस्त के आध्या में इनके स्थान को भी देखा (व १२,१९)। धीराम के परमधाम जाने के समय में भी उनके साथ धी (७ १०८, ८)।

नाम्बें, पूर्व दिवा के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोच्या लीहने यद उनके अगिनवान के लिये उपस्थित हुमें थे (७ १. २)। "व्यं अक्षाद्मान्य और केन्य्य-राज युव्यंजित में पुरीहित के। केन्य्यराज ने अपने का अगित तेजाची चहार्षि पुरीहित को अनेक चहुनूत्व उपहारों के साथ श्रीराम के पान में ना में ना, जोर राम ने रानका आवरपूर्वक सत्कार किया (७ १००, ६-४)। " पान के पूर्वन पर कर्षेने केन्य्यराज प्रायतित का महे सदेश दिवा कि उन्हें (या को) ग्रमवं देव को अपने अशीन वर तेना चाहिये (७ १००, ६-१३)। में भारत की तेजा के आगे आगे क्ले (७ १००, २०)।

गालाय, पूर्व दिसा के एक महिष्या नाम है जो शीराम के अयोध्या कोटते पर उनके अधिमन्दन के किये उपस्थित हुने ये (७ १,२)। मध्यस्थ बनकर इन्ने याजन और मान्माता के तीच धान्ति स्मापित की (७ २३ म. १४ – १६)।

१. तिरिक्षा, नृत्रा के तुम, वसु द्वारा स्थापित एक नगर का नाम है, नितं दक्के संस्थापक के नाम पर बसुनवीं भी कहते थे। यह नगर पीच प्रवेतों में पिता था। इसके बांच से सोन नशे बहती थी निते सुनागधी भी कहते हैं (? ३२, ६-६)।

 निरिद्यक्त—केकय देश की भेजे गये विस्ठि के दूत इस नगर से भी होकर गये थे (२ ६८, २१–२२)।

• शुद्धं, नियारों के राजा का नाम है जिनते पतवान के समय श्रीराम ग्राङ्गेस्पुर में पिने से । वे धीराम के साथ सम्मयन माददाज आक्षम तक गये (११, २९-२०)। वाहमोंकि ने श्रीराम ते इतके मिलन का पूर्वस्वन कर किया था (१३, १४)। भे प्रञ्चलेपुर के राजा और श्रीराम के प्रिय सवा में। इतका जम नियार हुक में हुआ था। में सारोरिक खिक तथा बीर इतका जम नियार हुक में हुआ था। में सारोरिक खिक तथा सीरिक सांकि की हिंदू से भी यहवान में (२४०, ३२)। ये अपने कम्यु बान्यों तथा देव मानिक के लिए के किया सीरिक सांकि की हिंदू से भी यहवान में रहत है श्रीराम के स्थापत के किया सीर्व १२४०, ३३)। इन्होंने श्रीराम में में तो ते लगाते हुने उन्हों अनेन सतर है में इतका प्रयास के प्रशास के स्थापत स्थापत के स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत से स्थापत स्थापत से से से स्थापत से स्थापत से स्थापत से से से साम से सो हो से भी जन और पानी सार्य से देन का स्थापत स्थित (२४०, ४०)। ये सारी राज सम्यण सीर सुष्य से सात नरते हुने से जान

ग्रह ] (108) [ गुइ कर श्रीराम की रक्षा करते रहे (२ ५०,५०)। इन्होने श्रीराम की अपने सेवको सहित रक्षा करने का आश्वासन देते हुये लक्ष्मण से सोने के छिये वहा (२ ४१,२-७)। जब लक्ष्मण ने अपने तथा अपने भ्राताकी कहण कथा सुनाई तो इनके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े (२ ५१, २७)। जब लक्ष्मण ने इनसे श्रीराम की गङ्गा पार करने की इच्छा के सम्बन्ध में कहा तो इन्होंने अपने सेवको को नाव तैयार करने की आज्ञा दी (२ ५२, ४-६)। जब नाव आ गई तो इन्होने विना विलम्ब के ही श्रीराम से उस पर आहढ होने के लिये कहा (२ ५२, ७-९)। राम के वहने पर न्यग्रोध वृक्ष वा दूध लागे (२ ५२, ६९)। जब श्रीराम आदि नौका पर बैठ गये तो इन्होने अपने सेवको को नौका क्षेत्रे वा आदेश दिया (२ ५२,७७)। राम के गङ्गा पार कर लेने पर ये बहुत देरतक मुमन्त्र से वार्त्तालाप करते रहे (२ ४७,१)। इन्होने सुमन्त्र को विदा किया (२ ५७,३)। ये शृङ्गवेरपुर पर शासन बरते में (२ = ३, १९-२०)। 'भरत की विद्याल सेना की देलकर इन्हें राम ने प्रति भरत ने उद्देश्य पर सन्देह हुआ। अत इन्होंने अपने सैनियो की गङ्गा ने तट की रक्षा नरने का आदेश दिया और कहा कि यदि भरत का उद्देश्य पवित्र हो तो उन्हें सुरक्षित पार उतार दिया जाय (२ ८४,१-९)। ये उपहारी के साथ भरत के पास आये (२ ८४, १०)। भरत के सम्मुख उपस्थित विये जाने पर इन्होते उनकी सेना का सत्वार करने वा आग्रह किया (२ ८४, १४-१८)। इन्होने राम के प्रति मरत के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रश्त निया (२ ८४, ६-७)। इन्होने भरत ने हृदय की पवित्रता की प्रशसा की (२ ८४, ११-१३)। जब भरत शीवप्रस्त हो गये सी इन्होंने उन्हें सान्त्वना दी (२ =४, २२)। "श्रीराम वे प्रति लक्ष्मण की निष्ठा और सद्भाव की भरत से प्रशास करते हुये गृह ने बतामा कि उनके कहने पर भी रूक्ष्मण सोने को उद्यत नहीं हुये क्योंकि श्रीराम कुशों की धम्या पर सेटे हुये थे। तदनन्तर गुहु ने बताया कि किम प्रकार उनके नेत्रों के सामने ही श्रीराम, ल्डमण और सीता यन को चले गये (२. ८६,१-२४)।" गुह की बात सुनकर जब भरत को मूच्छाँ आ गई तो गुह को अस्यन्त दीव हुआ। (२. ८७, ४)। भरत के पूछते पर गुरू ने छस बुद्ध-सपूर को दिसाया जिय पर राम गीये थे. और तदान्तर ल्ड्यण की शेवाओं का वर्णा किया (२ ८७. १४-२४) । इनरे दिर प्रात काल इन्होंने भरत में मिलकर खाका कुशल-समाचार पुछते हुये यह जातना चाहा हि वे रात को सुरापूर्वक कोये या नहीं (२ ६९, ४-५)। भरत के कहने पर इन्होंने भरत तथा उनकी मेना की पार उतारने के रिये अपने बन्य-बान्यवों से भीका की व्यवस्था करने के रिये कहा

गुहारक (यहु०), एव प्रवार के अधेदेवताओं वा नाम है जो पुवेर वी मेवा मे रहते से । बंकासपतंत पर स्थित सरीवर ने तटवर हुने रहत सीवो के माध विहार वरते थे (४ ४३, २३)। जब राम ने बुक्तवर्ग को रा बार रिया तो ने भी अस्यन हरित हुवे (६ ६७, २७४)। स्टब्सन और अतिवाद वा ब्राड गुड देशने के लिय ने लीग भी ज्यस्थित हुवे (६ ७९, ६६)। बामु देवार को प्रतास वरने वे लिये संलोग भी ब्रह्मा के साथ परे(७ ३५, ६४)।

भोक्स्प्रे, उन स्थान पर नाम है जहां भगोरच ने तपस्या पो थी (१. ४२, १२)। वेगरी, साल्यवान पर्वत से गोरचे पर गये (४. ३४, ००)। राथण तथा उनने भागा ने यही तपस्मा पी थी (७. ९, ४६)।

गीप, एर राष्ट्रियमुन वा नाम है बिग्ट्रोंने सरहाय वे बाधम पर भरत वा ग्रांगि ब्राटि में मनीरपन विया था (२ ६१, ४१)।

शीमतार, नग्यू के एक भाट का नाम है। थीशम के परममाम जाते के

समय जो लोग उनके साथ आये थे उनमें से जिस-जिस ने यहाँ हुबकी लगाई उसने स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया (७ ११०, २३-२४)।

गोमती, सीतल जलवाली एक नदी का नाम है जिसके बखार में अनेत साम विचरती रहती थी। धीराम ने इसे पार विचा (२. ४९, १०)। केवम से लीटते समय भरत ने विनत नामन स्थान के पास इसे पार किया या (२ ७१, १६)। युवंबाल में वानर मूचपति सरीवन यही निवास करता या (२ १२४, २६)। सोता या (६ १२४, २६)। सोता यो वन में छोडने के लिये ले जाते समय लक्ष्मण और सीता ने एक राजि समते तर पर लता सीता ने एक राजि समते तर पर लता हो।

गोमुष्य, मातलि ने पुत्र का नाम है जो जयन्त का सारिय था। इन्द्रजित् ने इस पर मुवर्ण-भूषित वाणो की वर्षा को थी (७ २८,१०)।

मोलम, एक गम्धन का नाम है जिसने वालिन में साम पन्नह वर्षों तन चौबीसो घट चलनेवाला युद्ध निया किन्तु सोलहवा वर्षे आरम्म होते ही वालिन् के हायो मारा गया (४. २२, २७-२८)।

१. गोतम, दशरप के एक ऋतियं का नाम है (१ ७, ५)। 'राजकर्तार गोतमश्य', (२. ६७, २-३)! दशरप की मृत्यु के पण्यात्
दूसरे दिन प्रांत काल उपस्थित होकर हन्होंने यसिष्ठ की दूसरा राजा नियुक्त
करने का परामर्स दिया (२, ६७, ६-८)। श्रीराम के राज्याभिषेक के
इत्यों मे दन्होंने वसिष्ठ की सहावना की (६ १२८, ६१)। श्रीराम के
सामन्य्रण पर ये उनकी सभा मे उपस्थित हुये जहाँ श्रीराम ने दनका सत्कार
क्रिया (७ ७४, ४-४)। राज दरबार मे सीता के शपस यहण के श्रवसरपर
ये भी उपस्थित थे (७ ९६, ४)।

(१ %, १९-१३)। "इस प्रकार कवनी पाली को पाल देकर ये महातेजस्वी क्षाणि हिमाजज पर तपस्या के जिले स्वेत तो (१ %, १४)। यह स्वाप के सामग्रस हे इस "गेवज्यण" हो गये (१ %, २-१०)। बहत्या के सामग्रस हो उस प्रकार किया (१ %, १८)। अहारा के सामग्रस हो जाने पर को यहण कर बस्तीने श्रीराम का सकरार किया (१ %, १८, १८-१३)। अहाराम में महान पर की किया जिले स्विमानस्त के जिले जिले जिले स्वीमानस्त हो (७ १, १)। "आराम में महान पर कि विद्या तो की स्वीमानस्त हो (७ १, १८)। "आराम में महान पर कि विद्या तारी की ग्रीर करते जसान मान बहुत्या रखा । वदनन्तर वन्होंने वस नारी को ग्रीतम ऋदि सी परोहर हे स्वाम ने बहा। बहुत दिनो तक अपने पास स्वत्ने के परवाद गीतम ने उस क्या को बहा। वो हो स्वत्न स्वर प्रवास के से स्वर के सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता हो साम कर के सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता का साम कर के सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता कहता। जा साम हम के सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता कहता। उस सामग्रस का साम कर के सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता कहता। उस सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता कहता। उस सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता हता। उस सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता कहता। वस सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता हता। वस सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता का सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता हता। वस सीवम ने सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता हता। वस सीवम ने सामग्रस का सामग्रस करने पर सीवम ने इस तमा अहता हता। वस सीवम ने सामग्रस का सीवम की सीवम ने सामग्रस करने पर सीवम ने सामग्रस का सीवम ने सीवम

सामाधी, एक राज्यवं प्रमुख का नाम है जो महयम पर्वत के चारन के वन में निवास करते थे। ये सूर्य, चादमा, सथा अनिन के समान तेजस्वी और पुष्पकर्मा थे (४. ४१, ४३–४४)। इस्त्रीने मुक्तेश नामन रासस को धानिक जानकर अवनी काचा देववनी का उसके साथ विवाह कर दिया (७ ५, १-३ ।।

## ET.

घन, एक रक्षित प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान गर्ये थे

(४६,२३)।

ध्वाची, एक अप्यार का नाम है जिसने नुराजाभ की पत्नी के रूप में एक की कम्याओं को जन्म दिया था (१ २२, १०)। भरतनेका के सम्मार के जिये भरदाज ने दक्षकी सहायदा का अवाहन किया था (२ ९१, १०)। देवसे आसक होने के कारण महामुनि विश्वामित्र ने दस वर्ष के समय को एक दिय ही माना (४ ११,७)।

घोर, एक राक्षम-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने आग लगा दो थी ( ४ १४, १३ )।

## ч

च्यम, एक राक्षत प्रमुख का नाम है जिसके भवन पर हतुमान गर्मे थे (५६,२४)। ( १०८ ) ्रिवारण

चक्रवान् , एक पर्यंत का नाम है जो पश्चिमी सेमुद्र के चतुर्थ भाग मे. स्थित था। यही विदवकमी ने सहस्रार चक्र वा निर्माण किया था। यही विष्णु ने पत्थजन और हसग्रीव नामक दानवो का वध किया और वे यही से पान्यज्ञत्य शहूत तथा सहस्रार चक्र छायेथे। सुशीव ने सुरेण तथा अन्य बानरों को सीता नौ सोज के लिये यही भेजा (४, ४२, २५-२७)।

चक्रवान् 🏻

चराड, एक वानर यूथपति का नाम है जो नाम की वानरी सेना में सिमालित हुआ था (६ २९~३०)।

चगुडाल — राजा त्रिसञ्ज एक चण्डाल वन गये। जनके सरीर कारन और वस्त्र नीले हो गये। प्रत्येक अगो मे स्थता आ गई। सर के बाल छोटे हो गये। समस्त सरीर में चिता की भस्म लिपट गई, और विभिन्न अगो मे लोहे के गहने पड गये (१. ५५, ११)।

चएडोद्री, सीता की रक्षा करनेवाछी एक कूरदर्शना राक्षसी का नाम है जिसने सीता से कहा कि यदि वे रावण का वरण नहीं कर छँगी तो वह उन्हें सा जायगी (४. २४, ३९-४०)।

जन्ह था जायना (२. २४, २५-४०)। चन्दन (-धन)---यहाँ निवास करनेवाले वानरो ने राम की सेना मे सरोचन के नेतृत्व में भाग लिया (६. २६, २३)।

सरावन क नतृत्व स भागा लया (६. २६, २३)। चन्द्र वा क्षीर समुद्र से प्रादुर्याव हुआ या । इसे 'शीतरियम निशाकरः' कहा गया है (७ २३, २२)। यह आकाशुगङ्गा सुम्,००० योजन उत्पर

बहा गया ह (७ २२, २२) । यह आकाशान्य हु । ७०००० याजन अरर स्थित है (७. २३४, १६)। 'शत रातमहालाणि रक्षमयश्यः प्रण्ठाता । प्रकाशायित लोकास्तु सर्वेसस्वसुत्वावहा ॥' (७ २३४, १७)। जब रातण इसके निकट आया तो इसने थपनी सीतामि से उसमा यहन कर दिया (७.२३४, १८)। 'स्वभाव एव राजेग्द्र सीतासीहहनारमक', (७ २३४, २१)। 'लोकस्य हितवामो वै द्विजराजी महायुति.', (७ २३४, २४)। इसने राजमूय यत के द्वारा इम उच्च स्थान की शास किया था (७.६३,७)।

चान्द्रकारत, एक नगर का नाम है जो मस्ल-भूमि में स्थित था 'सुर्शवर बान्द्रकारत निरामवम्', (७ १०२, ६)। 'बान्द्रवेतोश्व मस्लस्य मस्लभूम्यां निवेशिता। चन्द्रकारतिति विस्थाना दिय्या स्वर्गपुरी यथा॥', (७ १०२, ९)।

चन्द्रकेतु, लक्ष्मण वे धर्मविशास्त्र और दृदवित्रम पुत्र वा नाम है (७ १०२, २)। ये मल्लभूमि ने राजा हुये (७. १०२, ९)।

चन्द्र-चित्रा, पश्चिम के एक देश का नाम है जहाँ सीता की लोज के त्यि सुप्रोय ने सुपेण इत्यादि को भेजा था (४.४२,६)।

चारण ( बहु॰ )-वहा। वे आदेशानुसार चारणो ने राम की सहायता के

ल्यि वानर-सन्तान उत्पन्न की (११७,९)। 'चारणाश्च सुतान्वीरान्समृजु-र्धनचारिण , (११७, २२)। दैत्यो का वध करने ने पश्चात् त्रिलोकी का राज्य पानर इन्द्र ऋषियो और चारणो सिंहत समस्त लोनो का शासन वरने लगे (१ ४४, ४४)। ये लोग हिमालय पर्वत पर निवास करने थे (१ ४८, ३४)। इन्द्र ने इन लोगों से भी अपने अण्डनोप-रहित हो जाने नी बात कहते हुमें इनसे अपने को पुन अण्डकीय मुक्त करने का निवेदन किया (१ ४९, १-४)। ये विसिट्ट वे आध्यम मे निवास करते थे (१ ४९, २३)। हा छोगाने मी बिष्णु और सिव के त्रोध को सान्त वरने का प्रयास किया (१ ७५,१८-१९)। राम और परगुराम वे इन्ड युद्ध की देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुमें (१ ७६,१०)। जब श्रीराम खर के साथ युद बरने लगे तो इन छोगो ने स्रोराम की विजय में लिये प्रार्थना की (३ २३, २६-२६)। श्रीराम और लरका युढ देखने वे लिये ये लोग भी उपस्पित हुय (३ २४,१९)। सर था वम हो जाने पर इन लागों ने हर्प प्रकट वरते हुने राम वी स्तुति की (३ ३०, २९-३३)। रावण ने उन बुझ्बो वो देला जो चारणो से सेविन घे (३ ३४,१४)। सीना वा अपहरण होने समय पण आ आर्थात सामा जात र १००० / विकास समा है (३ ४४, इन होगों ने वहां वि रावण वा अन्त समय निवट आ गया है (३ ४४, १०)। ये छोग घोण के तट पर निवास करते थे (४ ४०, ३१)। ये छोग सुदर्शन सरोबर पर त्रीडा बिहार करते थे (४ ४०, ४३-४४)। महेन्द्र उने इनते तेनिन या (४ ४१. २६)। पुलितक पर्वन इनते तेनित या पर्वन इनते तेनिन या (४ ४१. २६)। इन छोगा (४ ४१. २८)। ये अन्तरिता म नियास करते हैं (४ १.१)। इन छोगा े हिनुमान की एक शण के लिये सिहिका के मुख मे अन्यय होने देगा ( ४ १, ८३२ / १९५८ में भी अधिक आश्वर्य सीता के सर्वया मुरन्ति वच जाने पर हुमा (४ ५४, २९-१२)। जब स्रीताम तथा उनकी सेना ने सागरको कृता १४ ८५० २० २० । पार नर तिया तो इन होगों ने श्रीराम ना अभिनदन निया (६ २८ भार पर राज्या छ। स्वाप्त से सुम करता आराम दिया हो इस हो से हैं। इ.९)। जब इम्मिन् ने हमना से सुम करता आराम दिया हो इस हो से से जगर के कस्यान से जिसे प्रार्थना की (६ द९ ६८)। जब राज्य ने जगर व परवान श्रीराम को पीडिन किया सो ये लोग विकाद मंद्रूब गर्ने (६ १०२, ११)। श्रीसम वा पाहन हवा ता चटना प्रकार के उच्च ६ ६ ८०५, देरे )। रावन का बण होने पर कत सोगों ने अप्योधिक हुएँ प्रकट किया (६ १००, २०)। ये कृषिय अप्योधिक वे देवता है (७ २६७, ४)। सेका को पराजित कर देने पर कत सोगों ने अर्जून को बचाई से (७ १२ ६४)।

चित्रकृट, एवं पर्वतीय स्थान का नाम है जहाँ, भरडाव के परामग्रे के स्थलक्ष्य रे. अनुसार सीराम ने अपने प्राप्ता स्थमक तथा भीता के साथ अपना आवास चित्रकूट ] (१९०) [ चित्रकूट चनाया था (११,३१)। श्रीराम के चित्रकूट-निवास की अवधि मे ही

अयोध्या में राजा दशरथ की पृत्रशोक में मृत्यु हो गई (१.१ ३२–३३)। भरत, श्रीराम को लौटाने के लिये अयोध्यावासियो सहित यही आये थे (१ १, ३३-३७)। भरत के लौट जाने पर नागरिकों के आने-जाने से बचने के लिये शीराम आदि दण्डकारण्य चले गये (१.१,४०)। शीराम के चित्रकृट आगमन की घटना का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१३,१५)। यह प्रयाग से दस कोस की दूरी पर स्थित है 'दसकोश इतस्तात गिर्पिरमित्रवन्त्यति । महप्ति सेवित पुण्य सर्वत गुप्रदर्शन ॥ गोलाङ्गुलानुचरितो वानरसंनिपेवित । चित्रकृट इति स्यातो गन्धमादनसम्निम ॥, (२ ५४, २८-२९)। जबतक मनुष्य चित्रकट के शिखरो का दर्शन करता रहता है, वह पाप में कभी मन नहीं लगाता (२ ५४, ३०)। यहाँ से बहुत से ऋषि, जिनके सर के बाल बृद्धावस्था के कारण श्वेत हो गये थे, तपस्या द्वारा सैंकड़ो वर्षों तक फीड़ा करके स्वगंलीय चले गये (२ ५४.३१)। 'मध्मूलफलोपेत चित्रकूट', (२ ५४, ३६)। 'नानानगगणोपेत निसरोरग-सेवित ', (२ ५४, ३९)। 'मयूरनादाभिरतो गजराजनियेवित ', (२ ५४, ४०)। 'पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुत ', (२ ५४ ४१)। इस स्थान पर झुण्ड के झुण्ड हाथी और हिरन विचरते रहते थे (२ ५४, ४१-४२)। "मन्दाकिनी नदी, अनेकानेक जलस्रोत, पर्वतशिखर, गुफा, कन्दरा और धरने आदि भी यहाँ थे। हर्ष मे मरे ठिट्टिम और कोक्लि के कलरवी से यह पर्वत मानो यात्रियो का मनोर-जन करता रहता था। मदमत्त मुगो और मतवाले हाथियो ने इसकी रमणीयता मे और वृद्धि बर दी थी (२. ५४, ४२-४३) ।" इस स्थान की रमणीयता का वर्णन (२ ५६, ६-११. १३--१४) । श्रीराम आदि इस स्थान पर आये (२ ४६, १२) । यहाँ मे मनोरञ्जक रहयो ने राम आदि के मन से अयोध्या के वियोग का दार समाप्त कर दिया (२ ४६, ३४)। यह भरद्वाज-आश्रम से ढाई योजन दर था (२ ९२, १०)। मरत ने इसका वर्णन किया (२ ९३, ७-१९)। भरत अपने दल सहित यहाँ पहुँचे (२ ९९, १४) । यहाँ से विदा होते के पूर्व भरत ने इसकी परिणमा भी (२ ११३,३)। यहाँ निवास करनेवाले श्रुपियों को राक्षसमय अस्यन्त अस्य कर गहे थे (२.६,१७)। 'रीलस्य बित्रबृटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा । सापसाध्यमवागिन्या प्राज्यमूलपन्नोदने । तस्मिन्सिक्षाधिते देशे मन्दावित्या हादूरत ॥ तस्बीपवनसण्डेषु नानापुणागुग-िवपु 1', (४ ३८, १२~१४) । अयोध्या लौटते समय श्रीराम का पुणक विमान इस क्षेत्र के उपर से होकर उड़ा था (६ १२३, ४१)।

 चित्रस्य, श्रीराम के एक सूत और सिवय का नाम है। बन जाते समय राम ने कदमण को इन्हें भी बहुमूच्य रत्न और बहन्नादि देने के लिये क कहा था (२, ३२, १७)।

२. चित्ररथ, एक वन का नाम है जिसे केकप से लीटते समय भरत ने पार किया था (२ ७१,४)।

३. चित्रस्य, उत्तर कुत प्रदेत में स्थित कुबैर के उपवन का नाम है (२ ९१, १९)। जो पुणमालामें केवल यही देखी जा सकती यी, भरढाज के तैवबल से प्रवाग में दिखाई पकते लगी (२. ९१, ४७)। रावण ने इसका विष्यस किया (३ २२, १४-१६)। यहाँ वर्ष-पर्यन्त वसन्त ऋतु ही वर्तमान रहती थी (३ ७३, ७)।

चृितिन्, एक महायाति, जन्यंदा और शुभावारी तपस्वी का नाम है जो बाह्य तप कर रहे थे (१ २३, ११)। उन्हीं दिनो उमिला-मुत्री एक नामधित तपस्वी हो तो कर रहे थे (१ २३, ११)। सोमदा की सेवा से नामधित हो तो उन्हों ने उन्हों पूर्ण . भी तुम्हारा कीन ना प्रियकार्य कर्छ। भागत हो पर इन्होंने उन्हों पुर्ण करने के स्थान प्रमुख्य है (१ २३, १४)। (१ ३३, १४-१४)। वे बाणी के मर्बन्न एक मुनि थे (१ ३३, १४)। सोमदा की इच्छा पूर्ण करने के लिये इन्होंने उन्हें ब्रह्मदत्त नामक एक मानस-पुत्र प्रयान किया (१ ३३, १६)।

स्रोता, दक्षिण के एक देश का नाम है जहां सीता वी स्रोज के लिये मुग्रीव ने अङ्गद को भेजा (४ ४१,१२)।

क्यवन, एक महीप का नाम है जो भुगुवशी और हिमालय पर तपस्मा करते थे (१ ७०, ३१-३२)। इन्होंने पुत्र की लिमलाया रखनेवाली कालिन्दी करते थे (१ ७०, ३१-३२)। इन्होंने पुत्र की लिमलाया रखनेवाली कालिन्दी करते थे एक नहान परा- क्या पुत्र तम के निवय में इस प्रकार कहा । 'पुन्हारे जदर में एक महान परा- क्या पुत्र तम के निवय में इस प्रत्य होता।' (१. ७०, १३-३४)। ये अनेक क्या कृषियों के साथ श्रीराम के पाल लाये थे (७ ६०, ३३-३४)। ये अनेक क्या क्या क्या कि नित्र प्रत्य तम को यह स्वाहुवशी मास्याता का विनात किया था। तदनत्तर प्रश्नीने पानुष्प को यह स्वाहुवशी मास्याता का विनात किया था। तदनत्तर प्रश्नीने पानुष्प को यह स्वाहुवशी मास्याता का विनात किया था। तदनत्तर प्रश्नीने पानुष्प को यह साथ कर विनात किया था। तदनत्तर प्रश्नीने पानुष्प को यह साथ कर विनात किया था। उदनत्तर प्रश्नीने पानुष्प को प्रत्य के प्रवास के अपने के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य को प्रत्य को प्रत्य था। पर का भाग किया था। ए ९०, ४)। इस को पुरुत्य प्राप्त करने के सम्बन्ध से प्रपाम से किया था। ए ९०, ४)। इस को पुरुत्य प्राप्त करने के सम्बन्ध से प्रपाम से किया या। ए ९०, ४)। इस को पुरुत्य प्राप्त करने के सम्बन्ध से प्रपाम के सम्बन्ध से प्रपाम से किया था। पर ९०, ४)। इस को पुरुत्य साम करने के सम्बन्ध से प्रपाम के किया था। ए ९०, ४)। इस को पुरुत्य साम करने के सम्बन्ध से प्रपाम से किया साम से सीता के सामय-महण को देशने के लिये ये भी उपस्थित हों थे (७ ९६, ४)।

## ন্ত

छायामाह, एक राजसी का नाम है जिसके वास हतुमान के जाने की घटना वा बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर किया था: 'छायाबाहस्य दर्शनम्', ( १. ३० २८ । चौलम्मा संस्करण में यह पांक नहीं है। देखिये गीता प्रेस सस्करण )।

## ज

जटापुर, परिचम के एक सुरम्य नगर का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुपीव ने सुपेण इत्यादि को भेजा था ( ४. ४२, १३ )।

जटायु, पञ्चवटी के वन मे निवास करनेवाले एक गुझ का नाम है जिसका रावण ने वध कर दिया था (१. १/५३)। इनका श्रीरामने शव-दाह सस्कार किया या (१.१,५४)। बाल्मीकि ने इनकी मृत्यु का पूर्वेदर्शन किया था ( १. ३, २१ )। पञ्चवटी जाते समय राम इन महाकाय और भीम परांक्रम गुझ से मिले (३ १४, १)। राम द्वारा परिचय पुछने पर इन्होंने अपने को श्रीराम के पिता का भित्र बताया (३.१४, २-३) यह सुनकर श्रीराम ने इनका आदर करते हुये इनका नाम और वश-परिचय पूछा ( ३. १४, ४)। इन्होंने अपना विस्तृत परिचय देते हुये श्रीराम को सृष्टि का भी इतिहास बताया (३१४, ४-३२)। ये अरुण तथा इयेनी के पुत्र तथा सम्पाति के भ्राता थे (३. १४, ३२-३३) । श्रीराम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में इन्होंने सीता की रक्षा करने का भार लिया (३. १४, ३४)। श्रीराम ने इनका घनिष्ठ वालिङ्गन किया (३.१४, ३४)। श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता को इनके सरक्षण में सौंपते हुये इनके साथ ही पञ्चवटी में प्रवेश किया (३ १४, ३६),। जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हें ले जा रहा या तो सीता ने एक वृक्ष पर बैठे जटायु को देखा और उनसे श्रीराम तथा लक्ष्मणे को अपने अपहरण का समाचार देने का निवेदन किया (३. ४९, ३६-४०)। सीता का विलाप सुनकर ये निद्रा से जाग उठे और सीता की रावण द्वारा अपहुत होते देखा ( ३. ५०, १ )। पक्षियो मे श्रेष्ठ जटायु का दारीर पर्वत-शिखर के समान ऊँचा और उनकी चोच बडी ही तीली थी (३.५०,२)। "इन्होने रावण को ऐमा निन्दित कर्म करने से रोका, और अपना परिचय देते हुए वहा कि 'मैं प्राचीन धर्म में स्पित, सत्यप्रतिज्ञ और महाबलवान मधाराज जटाय हैं। " अपने पूर्वजो से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करने हुये मेरे,जन्म से लेकर अब तक साठ हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। फिर भी, तुम सीता को लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकोगे।' ऐमा कहकर इन्होंने रावण को द्वाद युद्ध के लिये छलकारा (३. ५०, ३-२८)।" "इन्होंने रावण से आकाश

में ही घोर मुद्ध किया। इन्होने रावण के शरीर को निरंयतापूर्वक खरोचते हुये उसके त्रिवेणु-सम्पन्न स्थ को तोडकर सारिथ तथा घोडो को भी मार मिराया । इस प्रकार, इस्होने रावण के घनुष, रथ, घोडे, सारथि आदि सबको नप्र कर दिया जिससे रावण धरती पर गिर पडा। उस समय समस्त प्राणी इनकी बीरता की प्रशस् करने लगे। इन्होंने रावण की देसी बाबी मुजाओ को उखाड लिया। तदनन्तर कोध में आकर रावण ने तलवार से इनके दोनो पल, पैर, तथा पाइवें भाग काट दिये जिससे रक्त रजित हो धरती पर गिर पड़े (३ ४१, १-४४)।" "इनके सरीर की कान्ति नील मेव के समान काली और छाती का रग दवेत था। ये बत्यन्त पराक्रमी थे ( ३. ४१, ४५ )।" इनके इस प्रकार आहत होकर मृतप्राय हो जाने पर सीता बरयन्त विलाग करने लगी (३ ५१,४६)। 'सीता की खोजते हुये जब पनुप-बाण हाय मे लेकर श्रीराम वस में आगे बढ़े तो उन्हें पर्वतशिखर के समान विशाल हारीरवाले पक्षिराज जटायु दिलाई पडे । श्रीराम इन्हे एक राक्षस समझ कर जब श्रीध में इनके समीप आये तो इन्होने उनसे रावण द्वारा सीता के अपहरण, अपने और रावण के द्वन्द्व-युद्ध, तथा अपनी दशा का वर्णन किया (३ ६७. १०-२१)। अभेराम ने इन्हें गले से लगा लिया (३,६७,२२---रे३)। "राम के पछने पर इन्होंने बताया कि रावण आकाश-मार्ग से सीता वो दक्षिण की ओर से गया है। साथ ही इन्होंने यह मनिष्यवाणी की कि अपनी शक्ति से रावण का विनाश करके धीराम सीता को अवस्य प्राप्त कर लेंगे। इसना कह कर रक्त और मास का बमन करते हुये इनकी मृत्यु हो गई (३,६८, १-१०)।" श्रीराम और लक्ष्मण ने इनकी मृत्यु पर अत्यन्त गोक प्रकट करते हुये इनके शव का अन्तिम संस्कार किया (३. ६६, १६-१८)। अङ्गद ने सम्पाति के सम्मुख श्रीराम के प्रति इनकी अत्यक्तिक हादिक निष्ठा की प्रजसा की (४ ५६, ९-१४)। सम्पाति ने बताया कि जटायु उनका छोटा आता तथा गुण और पराक्रम के कारण शरयन्त प्रशासा के योग्य था (४ ५६, २१)। अज़द ने रावण के हाथो इनकी मृत्यु का वर्णन किया (४ ५७, १०-१२)। अपने भाता सम्पाति ने साम मिलकर इन्होंने इन्द्र की पराभूत किया किन्तु अन्तत सूर्य से स्वय पराजित हो गये (४ ४८, २-६)। भूछी ही दृष्ट्यो में मातरिश्वसमी जवे। गृधाणा चैव राजानी भातरी कामरूपिणी।। उग्रेट्टी हि त्व तु सवाते जटायुरनुजस्तव । मानुष रूपमास्याय गृह्णीता चरणी मम ॥'. (४. ६०, १९-२०)। ये मूच्छित होकर जनस्थान मे निरे थे (४ ६१, १६)। सीता ने इनका अत्यन्त अनुषहपूर्वक स्मरण किया (४ २६, २०-२१)।

सटी, एक नाग का नाम है जिसे शवण ने पराजित करके अपने अधीन कर किया था (६७,९)। (११४) [२.जनक

१. जनक, मिथि के पुत्र और जनक राजवशके आदि 'जनक' का नाम है। इनके पुत्र का नाम उदावसुथा (१ ७१,४)।

१. जनक

२. जनक, मिथिला के राजा का नाम है 'मिथिलाधिपति शर जनक सत्यवादिनम् । निष्ठित सर्वेशास्त्रपु तथा वेदेषु निष्ठितम् ॥', ( १ १३, २१ ) । अध्वमेष के समय वसिष्ठ ने सुमन्त्र से इन्हे बुलाने के लिये कहा और बताया नि दशस्य के साथ इनका पुराना सम्बन्ध है (१.१३,२२)। इन परम धर्मिष्ठ राजा ने एक यज्ञ किया जिसमे विश्वामित्र, राम, और लक्ष्मण सम्मिलित हुये थे (१ ३१,६)। इनके पास एक अद्मुत धनुपरत्न था (१ ३१,७)। 'महात्मा', (१ ३१, ११)। ये मिथिला के शासक थे (१ ४८, १०)। विश्वामित्र इत्यदि के आगमन पर इन्होने विश्वामित्र का विधिवत् स्वागत और पूजन किया (१ ५०,७-९)। तदनन्तर विश्वामित्र आदि को उत्तम आसन पर बैठाते हुये इन्होने उनसे बारह दिनो तक रुक कर यज्ञ-भाग ग्रहण करन के लिये आनेवाले देवताओं का दर्शन करने के लिये कहा (१ ५०, १२-१६)। इन्होंने राम और लक्ष्मण के सम्बन्ध मे पूछा (१ ५०, १७-२१)। राम और लक्ष्मण के कौशल का वर्णन करने के बाद विश्वामित्र ने इनसे बताया कि दोनो राजकुमार इनके महान धनुष को देखने आये हैं (१ ५०, २२-२५)। विश्वामित्र की स्तुति करने के पश्चात् इन्होंने उनसे यज्ञ का कार्य देखने के लिये विदा ली (१ ६४, २८-२८)। दूसरे दिन प्रात बाल इन्होंने विश्वामित्र तथा राम और लक्ष्मण का स्वागत किया (१६६, १-३)। 'महात्मा', (१ ६६, ४)। श्विमित्र द्वारा राजकुमारो को धनुप दिखाने का निवेदन करने पर इन्होंने उस धनुष का इतिहास बताया और वचन दिया कि यदि राम घनुष पर प्रत्यश्वा चढा देंगे तो ये सीता का उनसे विवाह कर देंगे (१ ६६, ४-२६)। विश्वामित्र के कहने पर इन्होंने अपने मन्त्रियो को आज्ञादी कि वे चर्न और मालाओं से सूबीभित उस दिव्य धनुप को वहाँ लायें (१. ६७, १-२)। "जब धनुप लाया गया तब इन्होने उस घरुप की महिमा का वणन करते हुय बताया कि देवता और असुर भी उस पर प्रत्यञ्चा चढाने मे असमर्थ रहे हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या । ऐसा कहने के बाद इन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वे राजकुमारो को पनुप दिला दें (१ ६७, ३-११)। धनुप टूटने ने भीयण शब्द से ये तनिक भी विचलित नही हुये (१ ६७, १९)। राम की सफलता पर उन्ह बधाई देते हुये इन्होंने विश्वामित्र से दशरथ को अयोध्या से मिथिला युलाने में रिये दूत भेजने की आजा मौंगी (१६७, २०--२६)। विश्वामित्र की अनुमति पाकर इन्होंने अपने दूनों की श्रयोध्या भेजा (१. ६७, २७)। यह जान वर वि दशरण विदेह आ गर्मे हैं.

. ২. জনক ী ( 213 ) रि. जनक

दाहोंने उनके विधिवत स्वागत को व्यवस्था की (१.६९,७)। दशस्य का हादिक स्वानत करने के बाद इन्होंने उनमें दूसरे दिन ही राजकुमारी का विवाह सम्पन्न कराने का आग्रह किया (१. ६९, ६-१३)। इन्होने धर्मानुसार यक्त बार्य सम्बद्ध विया सथा अपनी कन्याओं के लिये महुलाचार सम्पादन करके

स्मयुवंत यह रात्र व्यतीन को (१.६९,१८)। दूसरे दिन प्रान काल इन्होंने अपने भाग बदाध्वज को सावाक्य से बुलवाया (१, ७०, १-४)। कुराध्वज के आन पर उनके साथ सिहामन पर बैठ कर इन्होंने महाराज दशरेष

तथा उनके राजकुमारी को सुज्वामा (१ ७०, ९-१२)। यसिष्ठ ने इन्हें इश्वानप्रश्न का इतिहास बनाया (१ ७०, १४-४५)। "इन्होंने अपने वस का परिचय बनाते हुये निभि को अपना आदि पूर्वज कहा । इन्होंने यह भी बनाया कि जिस प्रकार सामास्य को विजिल करने इन्होंने उसे अपने भाता की दिया (१ ७१, १-१९)। इन्होंने राम में मीना का तया अपनी दूसरी कन्या डॉमिला वा लटमण के साथ निवाह करने का बचन दिया ( t. ut. २०-२१ )। इन्होंने दगरय से नियाह के पूर्व के कुरवों को समान्न करने का निवेदन बरते हुये बहा वि विवाह तीसरे दिन उत्तरापाल्यूनी नक्षत्र में होगा ( १, ७१, २३-२४)। बसिष्ठ और विश्वामित्र के बहने पर इन्होंने बुराष्वज भी दो कत्याओं को भरत और रायुष्त से विवाहित करना हवीकार कर लिया

उनके विवाह के अयसर पर प्रदान कर दिये (२ ३१, २९-३१)। दसरस्य की मृत्यु हो जाने पर की सत्या ने इनका भी समरण किया (२. ६६, ११)। सीता ने अपने को जलन वो पुत्री कहनर रायण को अपना परिवय दिवा (३. ४७, ३)। राम ने यह सोचा कि सीता के बिना अयोच्या हीटने पर जनक को जय यह समाचार मिलेगा तो वे पुत्री के छोक से सत्यत हो कर मृत्यिख हो जायों (३. ६२, १२-१३)। सीता-के हरण के दुःख से विलाप करते हुये राम ने इनका भी समरण किया (४ १, १०००)। इन्द्र ने दरहे जो मांज सी थी उसे इन्होंने सीता को उनके विवाह के अवसर पर दे दिया था (५. ६६, ४-४)। राम ने उत्तित आदर के साथ इन्हें विदा किया (७, ३६, ४-७)।

जनमेजय — मुनिकुमार का अनजान में बध कर देने के कारण राजा दक्षरण से मुनिकुमार के अन्धे माता-पिता ने कहा कि उनके पुत्र को ) वही गति मिले जो जनमेजय, इस्यादि को प्राप्त हुई थी (२ ६४, ४२)।

जनस्थान--- शुपंणसा इसी स्थान पर रहती थी (११,४६)। इसके साथ यहाँ १४,००० राक्षस निवास करते थे जिन सबका राम ने वध वर डाला (१.१,४७-४८)। राक्षसो के भय से तपस्वी ऋषि मुनि इस स्थान को छोडकर अन्यत्र चले गये (२.११६,११-२५)। यहाँ खर तथा अन्य राक्षस निवास करते थे (३ १८, २५)। अकम्पन ने रावण को यहाँ के राक्षसो के वध का समाचार दिया (३ ३१, १-२)। मारीच ने भी रावण को यही समाचार दिया (३ २१,४०)। मारीच का वध करने के पश्चात् श्रीराम बीद्यतापर्वंक जनस्थान की ओर बढे (३.४४,२६)। रावण द्वारा अपहत होने के समय सीता ने जनस्थान से अपने अपहरण का समाचार श्रीराम को देने के लिये कहा (३ ४९, ३०)। "यह स्थान अनेक प्रकार के बुक्तो, लताओं और राक्षसों से भरा था। इसमें पर्वत के ऊपर अनेक कन्द्रसमें भी जो मंगो से भरी रहती थीं। यहाँ के पर्वतो पर क्लिरो के आवास स्थान तथा गन्धवों ने भवन भी थे (३ ६७,४~६)। अयोध्या लौटते समय श्रीराम का पूज्य विमान इस पर से भी होकर उडा था (६ १२३, ४२-४५)। इस स्थान पर सपस्तियों के आकर वस जाने के बारण इसका जनस्थान नाम पडा. अभ्यया यह दण्डकारण्य के नाम से विस्यात या ( ७ ६१, १९-२० )।

जमत्निन—"ये ऋषीक के पुत्र और परशुराम के पिता थे। इन्होंने अपने पिता से दिव्य बैट्णव पनुष प्राप्त किया या। जब ये अस्त्र-सस्त्री का परिस्थाग करके स्पानायस्थित बैठे थे तब राजा कार्तवीयें अर्जुन ने इनका वक्ष कर दिया (१ ७५ २२ – २३)। राम के अयोध्या लौटने पर य उनके अभिनव्यन के त्रिये उत्तर दिशासे पधारे ४ (७ १ ६)।

अस्युमाली, एर राजव प्रमुख का नाम है जिसके सबन म हनमान गये थे (५ ६ ११)। रायटा के कहने पर हतने हनुमान के साथ इ.इ.युद्ध किया जिसम यह मारा गया (४ ४४ १-१८)। यह प्रहस्त का पुत्र था सिद्धी राजने प्रण प्रहस्त या प्रो बड़ी। जन्युमाली महादर्ज निजाम प्रश्नुषर ॥ रक्त मारामत्वर समर्वज्ञ ॥ । वहां विकृतस्त स्वस्त माराज्ञ ॥ । अम्बुमाली पहांचे ॥ (१ ४४ १-१)। जन्युमाली महार्ज (४ ४४ १६)। जन्युमाली महार्ज (४ ४४ १६)। इतुमान ने नाम के पर प्रा प्रण प्रा प्रा प्रभा । साम हार्ज (४ ४४ १६)। इतुमान ने साम इत्य के पर प्रणा लगा दी थी (४ ४४ ११)। इतने हतुमान ने साम इत्य जुड़ किया था (६ ४३ ९)। इतने हतुमान के बहा पर प्रहार करके उन्हें आहुत किया (६ ४६ २१)।

जम्बूद्धीप—यह पथतो से युक्त या जिसकी मूर्मिको सपरपुत्रो ने सो डालाया (१३९२२)। यह सौननस पबत के उत्तर म स्थित या (४४० ५९)।

जन्त्रमस्थ--एक स्थान ना नाम है जहाँ केकय से लौटते समय भरत इने थे (२ ७१ ११)।

जम्भ, एक बानर यूपपित का नाम है जो वानर-तेना को नीझ आग बढने की प्ररणा देता हुआ वरु रहा वा (६ ४ ३७)।

१ ज्ञयन्त, दगरप के आठ मित्रयों में से एक का नाम है (१ ७ ३)। श्रीराम ने अयोध्या लीप्न पर में उनके स्वागत के लिये गये (६ १२७ १०)।

२ जयन्त, एक दून का नाम है जिसे दगरण की मृत्यु के पाचान् बांता ज ने भरत को असीध्या बुलाने के लिये भना या (२ ६ = १) वे राजान्त पुढ़े (२ ७० १)। केबय राज ने दलका स्वागत किया जिसके पश्चात् स्कूल भरत को बांगिय का समाधार तथा उपहार आर्थि दिया (२ ७० २-१)। भरत को बांगों का उत्तर देने के बांद रहीने उनते गीध्र असीध्या पनने के लिये कहा (२ ७० ११-११)।

३ जयन्त ६ प्रवस्त १ प्रवस्त निर्माने पुत्र वर नाम है जिमने देवनेना में सनापति में स्थाम मेवनार साहाद्व सुद्र किया था । आजतोगाचा इनके नाना, पुलोमा इन्ह लक्षर मामुर म मुन गये (७ २६ ६-२१)।

जया, दम को एक पुत्री का नाम है जिसने एक सौ प्रशासनान् जस्य दास्त्रों को जाम दिया (१ २१ १५)। बर प्राप्त करने इसने अमुरा के विनाश के लिये पचास अदृश्य और रूपरहित श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किये (१.२१,१६)

जलीद, एक सागर का नाम है जो अत्यात अमावह और शीरसागर के वाद दियत था। ब्रह्मा ने महर्षि और के कोष से प्रकट हुए उडवामुख तेज को इसी सागर में स्थित कर दिया था। यहां उब तेज से भरम हो जाने के कारण समुद्र के प्राणियों का जातनाद निरन्तर मुनाई पडता था। इस सागर का जल स्वादिष्ट था। ग्रुपीव ने सीता को खोज के लिये विनत को यहाँ मेजा (४ ४०, १६ ४४, ४८)।

ज्ञच्, विराध नामक राक्षत के पिता का नाम है (३ ३,४)।

जाहूं, एक ऋषि का नाम है जिनके यतः स्थान को गञ्जा अपने प्रवाह में वहा ले गई। इस पर कुछ हीकर इन्होंने गञ्जा के समस्त जल का पान कर लिया। देवों इत्यादि को प्रार्थना पर इहोने गञ्जा को अपने कान ने मार्ग से बाहर निकाल दिया। देवताओं ने गञ्जा को इनकी पुत्री बनाया (१ ४३, ३४-३५)

जातरूपशिल, जलीद सागर के उत्तर में स्थित एक पर्यंत का नाम है जो १६ योजन कम्बा थीर सुवर्णमधी शिलाओं से सुधीभित था। इस पर्यंत के शिल्स पर पृथिबों को धारण करनेवाले, चन्द्रमा के समान गोरवर्ण अनन्त नामक सर्प निचास करते थे। सुधीय ने सीता की खोज के लिये विन्तत को यहाँ भेजा (४ ४०, ४५-५०)।

आयां हिंद, दसरम के एक ऋतिज का नाम है (१ ७, १)। यहनेमय यह कराने के िक दाराम का निमन्त्रण पा कर वे आयोज्या जाने से (१ ६, ६)। मिथिला जाने समय इनका रुव दहारम के आगे आगे चल रहा था (१ ६, ४-४)। स्वरस्य की मृत्यु ने इसरे दिन प्रात काल इहोने विध्रुष्ट से बीझ हो दूसरा राजा निदुक्त करने के लिये कहा (२ ६७, १)। 'जावालिक्रीह्मणोसम', (२ १०६, १)। ''अरत के मत वा समयन करते हुत रहोने भी श्रीराम से अयोग्या लोटने के लिये कहा। इहीने मुखत नास्तिको के मत वा अवलग्वन करके राम के समझाना चाहा कि मृत्त पिता के प्रति अय उनका (राम वा) कोई कर्तव्य येथ नही है, अत उन्हें हिसी काल्यनिक आदर्श वा आध्य लेकर राज्यत्याग नही करना चाहिये। (२ १०६, २-१६)। धीराम ने इनके नास्तिक मत वा सण्डन और आदितव मत का समयन विया (२ १०९ १ और बाद)। यह देखकर वि धीराम ने इनके ताने वे प्रति प्रति प्रति का सम्त मा समयन विया (२ १०९ १ और बाद)। यह देखकर वि धीराम ने सन्ते ताम की प्रति प्रति विवा वि व सारव म नास्ते ताम का समयन विया (२ १०९ १ और बाद)। यह देखकर वि धीराम ने सन्ते ताम की प्रति प्रति व हानि व व सारव म नास्तिक मही है, वरन केवल राम भी अयोग्या छोटाने के निय ही इस्होंने

ऐसे दृष्टिकोण का : प्रतिपादन किया था (२ १०६, ३७-३९)। ये दृब्बती भरत के साथ अयोध्या लीट माये (२ ११३, २)। थोराम के राज्याभियेक के हरतों को सम्पन्न करने में इन्होंने यसिष्ठ की सहायता वो (६. १२न, ११)। श्रीराम के आमण्यत पर से राम की समा म प्यारे जहीं इनका राम ने जबरपूर्वक स्वायत किया (७ -७४, ४-४)। अवन्य यत के दुवे श्रीराम ने इनसे भी परामर्थ किया (७, १९, २)। रामद्वार में सीता के साय्य प्रहण को देवने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ १६, २)।

जाम्बद्यान्, एक रीछ का नाम है जिनको ब्रह्मा ने अपनी जेंभाई से मृष्टिकी थी (१.१७,७)। इन्होने सुप्रीव के अभिषेक मे भाग लिया था (४. २६, ३४)। किब्लिन्या जाते समय लहमण ने इनके सुन्दर भवन की भी देला या (४. ३३, ११)। इन महातेजस्वी ऋक्षराज ने सुपीव को दस करोड सैनिक दिये थे (४ ३९, २६-२७)। सीता की क्षीण के लिये सुग्रीव इन्हें दक्षिण की ओर भेजना चाहते थे (४ ४१, २)। विन्ध्यक्षेत्र के बनो मे भीता को लोजते हुये श्रान्त होकर जल के लिये इन्होंने भी अन्य बानरों के साथ ऋथा बिल नामक गुफा में प्रवेश विया (४ ५०, १~८)। सम्पाति की बात मुनकर ये अध्यन्त प्रसन्न हुये और उनसे पूछा 'सीता कहाँ है ? किसने उन्हें देखा है ? कीन उन्हें हर कर ने गया है ? कीन ऐसा पृष्ट है जो राप और लक्ष्मण के पराक्रम को नहीं समझता ?'(४ ४९, १-४)। बानर युवपतियो की अपेक्षा सर्वाधिक युद्ध होते हुये भी अजूद के पूछने पर इन्होने बताया कि अपनी वृद्धावस्था मे भी ९० योजन तक सरलतापूर्वक कूद सकते हैं, यद्याप युवावस्थाम इससे कही अधिक शक्तिथी (४ ६४, १० १७)। जब बङ्गद स्वय समूद्र लॉबने के लिये प्रस्तुत हुये ( ४. ६४, १७-१९ ) तब इन्होंने उनसे कहा कि वे पहले अपने सेवकों को ही यह कार्य करने दें (४ ६४, १९-२६)। 'महाप्राज्ञजाम्बवान्', (४ ६५, २७)। जब अञ्जद ने स्वय जाने के लिये पुन जोर दिया तो इन्होंने बताया कि केवल हनुमान् ही इस कार्य को कर सकते हैं (४ ६४, ३२-३४)। "हनुमान के आरम्भिक जीवन और पराश्रम का इतिहास बताते हुवे इन्होंने हनुमान की सांगर-रुद्धन के कार्य के लिये सदाद्ध होने के लिये प्रोत्साहित विया और उनसे बताया कि बृद्धवस्या के कारण स्वय इस कार्य को करने म असमर्थ हैं (४ °६६, १-३७)। हनुमान् को सागर-लक्षुन के लिये समझ देलकर दन्होंने उन्हें अपनी शुभकामनायें देते हुय कहा कि उनके छौटने तक ये एक पैर पर ही खड़े रहेंगे ( Y ६७, ३०-३५ )। लका से लौदते हुये हुनुमान् के भीषण गर्जन की मुनकर इन्होंने वानरों से बताया कि हनुमान् अपने कार्य में सफल होकर छोट रहे हैं (४ ४७, २२-२३)।

इन्होंने हनुमान् से लगा जाने के समय से छौटने तक का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताने के लिये कहा (५ ४६, २-६)। "अङ्गद के पूछने पर इन अर्थित ने कहा कि स्रीराम और सुग्रीय की आज्ञा का अक्षर्शा पालन सदका कर्तस्य है। तदनन्तर इन्होने वहा कि विना विलम्ब के ही सबको औट कर राम तथा सुग्रीव को समाचार देना चाहिये ( प्र ६०, १५--२१ )।" राम ने इन्हे अपनी सेंना के एक पाइवें वा रक्षक बनाया (६ ४,२१)। श्रीराम की आज्ञानुसार इन्होंने सेना की रक्षा का भार सभाला (६४,३५)। 'जाम्बवास्त्वय सप्रेक्ष्य शास्त्रबुद्धवा विवक्षण', (६ १७,४४)। श्रीराम के पूछते पर इन्होंने बताया कि विभीषण पर सन्देह करने के लिये पर्याप्त आधार हैं (६ १७, ४५-४६)। इन्हे बानर-सेना के एक पावर्व का रक्षक धनाया गया (६ २४, १८)। य अपने भाता, धुम्न से छोटे होते हुये भी उससे कही अधिक बलवान् थे (६ २७, १०--११)। इन्होने देवास्रसम्राम मे इन्द्र की सहायना की थी (६ २७, १२)। ये गद्गद के पुत्र थे (६ ३०, २१)। सुग्रीव और विभीपण के साथ-साथ इनसे भी नगर के बीच के मीचे पर आक्रमण करने के लिये कहा गया (६ ३७,३२)। ये बीरतापूर्वक बीच के मोर्चों की रक्षा करते रहे (६ ४१, ४४-४५)। इन्द्रजित् ने इन्हे आहत कर दिया (६ ४६, २० ) । इन्होने सतर्कतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा की (६ ४७, २-४)। सुबीब के कहने पर इन्होंने अस्त-व्यस्त वानर सेना को पुन सगठित किया (६ ५०, ११)। इन्होने महानाद का वध किया (६ ५६, २२)। इन्द्रजित ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४५)। ये एक तो स्वामाविक बद्धाबस्था से युक्त थे, और दूसरे इनके शरीर में सैकड़ो बाण घेंसे हुये थे, अत ये बुझती हई अग्नि के समान प्रतीत हो रहेथे (६ ७४,१३-१४)। "विभीषण के पुछने पर इन्होने बनाया कि ये केवल विभीषण की बोली से ही उन्हें पहचान रहे हैं क्योंकि इनकी नेत्र-ज्योति नष्ट हो गई है । इन्होने विभीषण से यह भी पूछा कि हुनुमान् अभी जीवित हैं या नहीं (६ ७४, १६-१८)।" विभीषण के पूछने पर इन्होने बताया कि इन्हे हनुमान की विशेष चिन्ता है क्योकि हनुमान के जीवित रहने पर सब कुछ ठीक हो जायगा (६, ७४, २१-२३)। जब हनुमान् इनके पास आये तो इन्होने उनसे ओपधि-पर्वत पर जाकर चार ओपधियाँ लाने वे लिये पहा जो समस्त बानरो को पुनरज्जीवित कर देगी (६ ७४, २६-३४)। राम की आज्ञा से ये शीघ्र अज्ञद की सहायता के लिये दौड पडे (६ ७६, ६२)। श्रीराम की आज्ञा का पालन करने के लिये ये अपनी रीछी की सेना लेकर हनुमान की सहायता करने युद्धभिम में गये (६ ६३,४), किन्तु मार्ग में हनुमानुद्वारा मना कर दिये जाने पर ये लौट

लामें (६ = ३, ४. ६)। विभीषण के आवाहन पर रहिने अपनी रोशो की सेता लेकर रहिन्द के बिक्ति से हुए विपा (६ = ६, २६-२४)। जब प्रकाम की मुख्ये दूर हो गई तो इनके हुए की शीमा न रही (६ ९६, २७)। उन प्रकाम की मुख्ये दूर हो गई तो इनके हुए की शीमा न रही (६ ९६, २७)। इन्होंने महापाव ने रख नो व्यवस्त करके उधके भोडो को भी जुक्क आल (६ ९६, ८-९)। महापादने ने इन्हें बाणों ते आहत कर दिया (६, ९६, ११-१२)। श्रीम ने राज्याभिष्ठक के समय में ४०० निर्देश का जल लागे (६ १८-१४)। श्रीम ने राज्य हमा के स्वत्या रहिन के सुद्धा जबहार आदि दिये, जिसके प्रवाद के अपने पर लीट आते (६ १८-, ६६-६७)। राम ने उनना स्वाप्त सरकार किया (७ ३९, २१)। श्रीराम ने इन्हें तबवक भीवित रहने का श्राधीवाद विया जब तक प्रवस्त कीर कियुना नहीं आजाता (७ १०, ३४)।

उद्मीतिसुंब, सुर्य के दुष, एक बानर सूचपति का नाम है जो राम की सेना मे शिमारित हुआ था (६ २०, १२)। दयने एक विद्याल खिला केनर रावण पर आकाम किया किन्तु त्वम आहत हो पमा (६ ५९, ४२-४२)। इस्त्रित्त ने देशे आहत किया (६ ७३, ४९)।

त

4 1

तत्त्व, मरत के बीर पुत्र का नाम है (७ १००,१६)। श्रीराम ने इनका अभिषेक किया (७ १००,१९)। ये भरत की सेना के साय गये (७ १००,२०)।

तालक, एक नाम का नाम है। इसे पराजित करके राज्य ने बरुपूर्वक इसकी पत्नी पर भी अधिकार कर खिया था (३ ६२,१४,६ ७,९)।

तद्मशिला, गान्धार देश के एक नगर का नाम है जिसकी भरत ने स्थापना की यी। इसका विस्तृत वर्णन (७ १०१, १०-१५)।

तापन, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने एक के साथ इन्द्रयुद्ध किया या (६४३९)।

तास्सा, गङ्गा के निकट ही एक अन्य नदी का नाम है जिसमें महर्षि बास्मीति स्नान किया करते थे (१२३-४)। इसका जल संखुष्यों के हृदय के समान निमंज क्या याद कोकड रहित बार (१२४)। बनवाह के प्रथम दिन सन्या समय थीराम आदि इसके तट पर पहुँचे (२ ४४, १२)। हुबरे दिन प्रान काल राम ने इक्त तीय गति से बहनेवाली भैंदरी से भरी नदी को पार क्रिया (१४६, २०)।

साटका, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक यमिणी वा नाम है जो

' ताटका] ' (१२२) [ताटका ' सुन्द की पत्नी, मारीच नामक राक्षस की माता, और एक सहस्र हाथियों के बल से युक्त थी (१ २४, २४–२०)। यह मलद और कहर नामक जनपरी

का विनाश करती रहती थी (१. २४, २८)। "यह यक्षिणी डेढ योजन सक के मार्गको घेर कर रहती थी। विश्वामित्र ने श्रीराम से इस दुष्टचारिणी वा वध करने के लिये कहा (१ २४, २९-३०)।" "श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने बताया कि यह ताटका नामक यक्षिणी सुकेतु नामक एव यक्ष-भप्र मुख की पुत्री थी और सुकेतु की तपस्या से प्रसन्न होकर बह्या ने ही ताटका को एक सहस्र हाथियो का वल दे दिया था। जब ताटका रूप यौवन से सुशोभित होने लगी तब सुकेतुने इसका सुन्द के साथ विवाह कर दिया। कुंछ काल के पश्चात् इसने मारीच नामक पुत्र उत्पन्न विया जो अगस्त्य के द्याप से रक्षिस हो गया। जब अगस्त्य ने द्याप देकर सुन्द को मार डाला तब इसने अपने पुत्र मारीच को साथ लेक्र अगस्त्य पर आत्रमण किया। उसी समय अगस्त्य ने इसे तथा इसके पुत्र मारीच को शाप देकर त्रमश राक्षसी और पाक्षस बना दिया। (१ २४, ४-१२)।" 'पुरुपादी महायक्षी विश्ता विष्टुतानना । इद रूप विहासाण दारुण रूपमस्तु ते ॥', (१ २४, १३)। इस घाप, से ताटका का अमर्प और भी बढ गया तया वह कीम से मूच्छित हो गई (१ २४, १४) । 'यक्षी परमदारुणाम्', (१ २४, १४)। शापसमृष्टाम्', (१ २४, १६)। 'अधन्यां जहि वादुरस्थ धर्मो ह्यस्या न विद्यते', (१ २४, १९)। श्रीराम के धनुष की टकार सुनकर यह कीय में उस दिशा की ओर दौडी जिघर से टकार की ध्वित आ रही थी (१ २६, ७-८)। 'इमक धारीर की ऊँचाई बहुत अधिक थी। इसकी मुखाइति विदृत थी। श्रीराम न लक्ष्मण से बहा : 'इस यक्षिणी वा दारीर दाइण और भयवर है, जिसव दर्शन मात्र से ही भीर-पुरुषो वा हृदय विदीण हो सकता है। मायायल से सम्पन होने वे बारण यह अत्यन्त दुर्जय भी है।'(१ २६,९-११)।" 'अपन सम्बन्ध मे राम और लडमण में मार्तालाप को मुनकर यह तीव गर्जन में साथ हाथ उठाकर दोनो राजकुमारों की ओर अपटी । इसन भयकर मूल उडाकर राम और लक्ष्मण को धोड़े समय के लिय मीह में हाल दिया। तत्मश्चान् माया का आश्रम लेकर यह राम और ल्डमण पर पत्परों की सर्पा करने लगी। राम ने अपनी बाण-यपाँसे इसरी शिलाबृहि का रोकते हुये इसक दोनों हाय बाट डाल, जब वि लक्ष्मण ने इनके नाव और वात बाट दिये। उस समय इच्छानुसार रच धारण वरनेवाली यह अनव प्रकार के क्यों स

राम को माहित करती हुई अदुश्य हा गई। इस प्रकार अदुश्य रूप से यह परवर्श की बर्याकरने छती। इसी समय विश्योगिक ने श्रीराम से इसे मार डालने के लिये कहा। राम ने इसे शब्दवेधो वाणो से सब थोर से अवस्त्र कर दिया। इस पर जब यह कोच से श्रीराम की ओर शपटी तब उन्होंने इसके छाती मे एक वाण मार कर इसे पराशायी कर दिया। इसे मृत रेक्कर इन्द्र सचा देवता श्रीराम को साधुबाद देने लगे (१ २६,१३–२०)।"

साध्यपर्धी, पुरूर दक्षिण की एक महानदी का नाम है जिसमे अनेक ग्रह निवास करते में (४ ४१, १७)। इसके दीप और जल विचित्र चन्दन बनो से आच्छादिन में और यह मुन्दर साठी से विभूषित मुबती की भीति ' अपने प्रियतम, सावर, से मिलती थी (४. ४१, १६-१८)। ्

ताझा, दक्ष की पुत्री और करवय की पत्नी वा नाम है जिसने पुत्र सम्बन्धी अपने पति के बरदान की मन से पहल नहीं किया था (३.१४, ११-१३)। इसने की ज्यो, भासी, योगी, छुतास्ट्री तथा मुकी नामक पीच कन्माओं की उत्पन्न मिया (३ १४,१७)।

तार, एक बानर यूयपति का नाम है जो बृहस्पति के पुत्र थे (१. १७, ११)। सुग्रीव के साथ ये भी कि फिन्या आ ये (४.१३,४)। रुक्ष्मण की बात सुनकर ये बीध ही एक एन्दर बिविका लावे जिसमें रराकर कालिन के शव को श्मशान भूमि तक ले जाया गया (४ २५, २०-२६)। किष्किन्धा जाते समय लक्ष्मण ने मार्ग में इनके सुन्दर भवन को भी देखा (४ ३३, ११)। ये पाँच करोड बानरों को लेकर सुग्रीव के पास आये (४.३९,३१)। सीना की स्रोज के लिये ये दक्षिण दिशा की ओर गये (४.४५,६)। ये अद्भद और हन्मान के साथ दक्षिण दिशा की ओर आये (४.४६,१)। इन्होंने जल और ब्रक्ष-विहीन विन्य्य क्षेत्रों में सीला की निष्युष्ट खोज की ( ४ ४६, २-२३ )। विल्य क्षेत्र में सीता की खोज के पश्चात जल के लिये इन्होंने भी ऋस-विल में प्रवेश किया ( ४ ५०, १-८ )। ऋसविल से बाहर निकलने पर इन्होंने अज़द के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कि असफल होतर कभी घर नहीं लौटेंगे, इन्होंने मय की गुफा में शरण लेने के लिये बहा (४. १३, २१-२६)। 'ताराधिपतिवर्वति', (४ १४, १)। "रावण के पूछने पर इन्होंने उसे बताया कि उसके साथ युद्ध करने में समर्थ बाहिन उस समय बाहर हैं किन्त चारों समुद्रों से सन्ध्योपासन करके वे अब छोटते ही होगे। फिर भी, इन्होंने रावण से कहा कि यदि उसे जल्दी हो तो वह दक्षिण समद्र-तट पर जाकर वालिन् से मिल सकता है (७ ३४, ४-१०)।" देवताओं ने राम की सहायता के लिये इनकी गृष्टि की यी ( ७ ३६, ४९ )।

तारा. वालिन की पली का नाम है (१.१, ६९) वाल्मीकि ने इसके जिलाप का पूर्वदर्शन कर लिया था (१.३, २४)। दुन्हिम से गुद्ध के तारा र ( 158 ) तिरा समय वालिन् ने अन्य स्त्रियो सहित इसे भी दूर हटा दिया (४ ११, ३७)। जब वालिन् सुग्रीव के साथ इन्द्र युद्ध के लिये निकला तो इसने उसे समझाते हुये कहा कि श्रीरांम और लक्ष्मण वी मित्रना प्राप्त कर लेने के कारण अब सुग्रीव से पूद्ध करने में बुशल नहीं है, अत सुपीय को युवराज बनावर उसकी मित्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये (४ १४, ६-३०)। उस समय इसके हितकारी और शुभ परामर्शकी वालिन् ने स्वीकार नहीं किया (४ १५,३१)। इसका मुख चन्द्रमा के समीन था (४ १६,१)। जब वालिन ने यह शपथ ली कि वह सुग्रीय का वच नहीं करेगा, तब यह रोते रोते वालिन का आलिञ्जन और स्वस्त्यमन करके अन्य स्त्रियों के साथ अन्त पूर में चली गई (४ १६,१०–१२)। 'तारया वाक्यमुक्तोऽह सस्य सर्वज्ञया हितम्', (४ १७, ३९)। 'तारा तपस्विनीम्', (४ १८, ५७)। वालिन् के वध का समाचार सुनकर अत्यन्त उद्विग्न हो उठी और बन्दरा के बाहर निकली (४ १९, ३-४)। श्रीराम के मय से भागने वाले वानरों को रोकने का प्रयास किया (४ १९, ६-९)। 'जीवपुत्री, (४ १९, ११)। 'हचिरानना', (४ १९, १४)। 'चारुहासिनी', (४ १९, १७)। जब वानरो ने इसे निराशाजनक उत्तर दिया तो यह करुण विलाप करती हुई अपने मृत्यु को प्राप्त हो रहे पति के समीप गई (४ १९, १७-२१)। श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीय को पार करके यह रणभूमि मे आहत पडे अपने पति के समीप पहेंची और उनकी दशा देखकर पृथिवी पर गिर पडी (४ १९, २४-२७)। इसने अन्य सहपत्नियों के साथ अपने पति के लिये घोर विलाप और उन्ही के समीप बैठ कर आमरण अनशन करने का निश्चय किया (४२०)। हनुमान् के बहुत सान्त्वना देने पर भी इसने पति के पास से हटना अस्वीकार कर दिया (४ २१, १२-१६)। सुपेण की पुत्री वारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार ने उत्पातों के चिह्नों की समझने म सर्वेषा तिपूण थी (४ २२,१३)। वालिन् की मृत्यु पर यह व्याकुल होकर उसके शव पर गिर पड़ी (४ २२, ३१)। अपने पति, वालिन् ना मुख

संपक्तर यह विलाप करने हुये अपने वैधन्य, और एकमात्र पुत्र की नि सहायावस्था पर भोक प्रकट करने लगी (४ २३,१-१७)। जब नीट ने धातक बाण को बालिन के शरीर से निकाला तब इसने उनके धाव को अध्युणी से नहलात हुये अङ्गद से अपने पिता से विदा लेने वे लिये वहा, और स्वय करण विलाप करने लगी (४ २३,१७-३०)। श्रीराम ने इसे अपने पति वे शव स लिपड कर रणभूमि म ही विलाप करते देखा, जहाँ वालिन के मन्त्रिगण चारा ओर से इसे दाव से प्रयत करने का प्रयास कर रह थे (४ २४,

तालबहा ( 124 ) सारेय रे

२५–२६)। / जब ताराको उसके पित के दाव के समीप्रसे हटायाजाने लगा तब बार बार विलाप वरती हुई उसने श्रीराम को देखा। उस समय घोर सकट म पडी हुई दोकपीडित आर्या ताराने अस्यत विह्नल हो श्रीराम मे समीप जाकर उनसे अपना भी वध कर देने वा निवेदन किया। उसने राम से कहा कि उसके बध से राम को कोई नवीन पातक नहीं ल्गेगा, क्योंकि वह अपने पति की आरमाना ही अग है (४ २४, २७-४०)। श्रीराम के सा त्वना देने पर मुदर वेश और रूपवाली, वीरपत्नी तारा, जिसके मुँह से विलाप की घ्वनि निकल रही थी, चुप हो गई (४, २४, ४४)। वरण घन्दन करती हुई यह भी वाल्नि के शव के साथ-साथ श्मशान मृमि तक मई (४ २४, ३५-३६)। जब शव को नदी तट पर रक्षा गया तो उसे अपने गोड

म सकर यह पून उस समय तब विराप करती रही, जबतक अय बानरों ने इसे वहाँ से हटा नही दिया (४ २५ ३९-४६)। इसने वालिन ने लिय जलाञ्जलि दी (४ २५,५०)। वालिन् की मृत्यु ने बाद सुदीव ने इसे अपनी पत्नी बना लिया (४ २९,४)। अञ्जद ने इसे प्रणाम किया (४ ३१. ३७)। सुप्रीय वे कहने पर प्रिण्यसनी, सुध्यु अनिदिता, प्रस्तल ती, मदविह्वलाझी, प्रलम्बकाञ्चीगुणहेमसूत्रा, सुल्झणा, मिततागयिष्टि तारा, लक्ष्मण के पास गई (४ ३३, ३१ – ३८)। इसने भग्नपान कर रजसा था, और नदो मी दत्तामे छदमण से उनके कोष वा कारण पूछा (४ ३३, ४०−४१)। ्सुग्रीव के विरुद्ध ल्थमण के आभ्यों का उत्तर देते हुय इस कार्यतत्त्वज्ञा ने बहाना बनावर वहां कि सभी दिशाओं से बानरों को एकत्र वरने के लिये उचित उपाय किये जा चुके हैं। तदशत्तर इसने लक्ष्मण से अंत पूर मंचल बर ही राजा सुप्रीय से मिलन वे लिये कहा (४ ३३, ५०-६१)। इसने ल्दमण ने कोघ नी सात करने ना प्रयास किया (४ ३४,१-२३)। सुग्रीय ने बताया कि पहल भी एक बार वालितृको मृत समझ कर उन्होंने ताराको अपनी पत्नी बना लिया था (४ ४६ ६)। सीतान अय वानर हित्रमा के साथ इस भी अयोध्या ले चलते के लिये कहा (६ १२३, २६)। मुग्रीव की इच्छानुसार सर्वाङ्गसोमना तारा अप बानर स्त्रियो को एकत्र

करवे अयोध्या जाने वे लिये विमान पर बैठी (६ १२३, ३१-३७)। सारेष, एव बानर पूपपति वा नाम है जिसकी देवनाथा ने श्रीराम की सहायना के लिये मृष्टि की थी (७ ३६ ४९)।

ताहर्यों ने ऐसी वानर सतान उत्पन्न की जो श्रीराम की सहायता कर सर्वे (१ १७, २१)।

सालजद्वा राजवन के राजा ने अप्तिन को पराजित किया था (१ ७०,२७—२९)।

(178) / त्रिजट तिमिध्वज्ञ, राजा धम्बर के लिये प्रयुक्त हुआ है ( २. ९, १२ )। तुम्बुर, एक गन्धवं-प्रमुख का नाम है जिसकी सेवाओ का भरद्वाज ने

तिमिध्वज ]

भरत-सेना के सत्कार के लिये आवाहन किया था (२. ९१, १८)। इसने भरत के सम्मुख गायन किया ( २. ९१, ४४ )। रम्मा के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण पुचेर के शाप से यह विराध नामक राक्षस वन गया था

( 3. 8, 24-29) तृण्विन्दु, एक राजपि का नाम है जो मेर पर्वत के निकट निवास करते "थे (७. २, ७. १४)। "इनकी पुत्री पुलस्त्य के शाप से अनभिन्न होने के ाकारण उनके श्राथम मे जाकर अपनी अन्य सलियों को ढूँढने लगी। वहाँ

महर्षि पुलस्त्य का दर्शन करते ही इसके शरीर मे कुछ परिवर्तन हुये जिससे घवराकर अपने पिताके पास आई। पुत्री में गर्भवती होने के चिह्न देखकर तृणविन्दु ने उससे कारण पूछा । पुत्री की बात सुनकर तृणविन्दु ने ध्यान लगाकर समस्त स्थिति जान ली । तदनन्तर ये अपनी पुत्री को महींप पुलस्त्य के पास ले गये और उनसे कन्याको पत्नी-रूप मे ग्रहण करने के छिये कहा। पुलस्त्य के साथ विवाह हो जाने पर इनकी पुत्री ने अपनी नि.स्वायं सेवा और मिक्त द्वारा पति को अत्यधिक प्रसन्न करके उनकी कृपा से विश्रवा नामक

पुत्र को जन्म दिया। (७. २,७-३३)। ो तोरण, एक ग्राम का नाम है। वेक्य से अयोध्या आते समय भरत इनके दक्षिण से होते हुये आये थे ( २. ७१, ११ )। चिक्तूट, लंबा के एक पर्वत का नाम है जिसपर बैठकर हनुमान ने लड्डा

ना दश्यावलोवन निया या ( x. २,१)। इसके उच्यतम शिसर पर ही लङ्का स्थित थी (६. ३९, १८-२०)। सब ओर फैले मुद्धजन्य भीषण शब्द से इस पर्वत की कन्दरायें प्रतिव्यनित हो रही थी (६. ४४, २६)।

चिजट, गार्थवंशी एक ब्राह्मण का नाम है जिनके धरीर का रंग उपवास आदि के बारण पीला पड़ गया था, और जो फल-मूल की खोज में सदा पाल, बदाल तथा हल लिये पमा बरते थे (२. ३२, २९)। यह रूप्यं तो युद्ध थे, विन्तु इनकी पत्नी अभी तरणी थी और इनके छोटे-छोटे बच्चे भी थे (२, ६२, ६०)। अपनी पन्ती के आग्रह पर इन्होंने, जो भृगु और अङ्ग्रिस के समान तेजस्वी थे, श्रीराम वे पान जावर अपनी विषय्नता वा वर्णन रिया (२ ३२, ३२-३४)। जय श्रीराम ने इनते वहा वि से जहाँ तर अपने इण्डे को फेंक महेंगे यहाँ तक की गायें इनकी मिल जायेंगी, तब इन्होंने अपनी समस्त शक्ति लगाकर दण्डे को पेंका, जो सरगू के उन पार जाकर

सहस्रो गायों से भरे गोष्ट में गिरा ( २, ३२, ३६-३८ )। इन्होंने समस्त

त्रिजदा ] (१२०) [त्रिजहु ] गायो को प्राप्त किया (२. ३२, ३९)। गायो के उस महान् समूह को पाकर

गायों को प्राप्त किया (२. २२, ३९)। गायों के उस महान् स्मूह का पानर ये अपनी पत्नी सहित अत्यन्त प्रसन्न हुमें और श्रीराम को यस, वल, प्रीति तथा मुख बढानेवाले आसीर्वाद देने छगे (२. ३२, ४३)।

त्रिज्ञता, एक राक्षती का नाम है जिसके स्वयन का वास्मीकि ने पूर्वदर्शन क्या था (१ ६, ३१)। यह देखकर कि राक्षतियाँ सीता को बरास्थान रही है, इसने उन सबसे बताया कि इसने एक स्थकर स्वयन देशा है
(४. २७, ४-६)। "राक्षतियों के पूछने पर इसने अपने स्वयन का वर्गन
करते हुँच बताया कि स्थान के अनुतार श्रीराम समस्त रासको पर विजय
प्राप्त करने क्या-प्राप्ता सीहत रावण का विनास कर देंगे। ऐसा बहुकर
प्राप्त करने क्या-प्राप्ता सीहत रावण का विनास कर देंगे। ऐसा बहुकर
इसने राशिवायों छ कहा कि वे सीता के साथ कठोर व्यवहार न करें (४ २७,
८-६१)।" रावण ने इते बुल्या (६, ४०, ६)। रावण के आदेश पर
इसने सीता को पूणक विमान पर वैठाया और उनके माथ ही गई (६ ४०,
१३-१७)। न तो इसने पहले कमी मिया-भाषण विया था और न भविष्य
स क्या करेंगी (६ ४८, २०)। विभिन्न प्रकार के तवाँ द्वारा इसने सीता को
सह आस्वासन दिया कि श्रीराम और एक्षण मारे नहीं गये हैं (६ ४८,
२२-६४)।
सीता के साथ यह भी असोक्याटिका मे छोटी (६, ४८,
१६-१०)।

े शिक्षुर, उन तीन नगरी वा नाम है जिसको शिव ने देवताओं हारा प्रस्त धनुष-वाण से विनद्र किया (१ ७४, १२)। इसना उल्लेख (३ ६४, ७२; ४, ४४, ११; ६ ७१, ७४)।

विद्यान, एक राजा वा ताम है जो साबीर ही स्वर्ण जाने के लिये यत कराने वार वा साहते विद्यु रहें। इस प्रवार वा यज वराने के लिये दहीने वे (१ ५७, १०-११)। इस प्रवार वा यज वराने के लिये दहीने विद्यु रहें। वे पर उन्हें का संवीकार वर देने पर उन्हें के सो दुनों की ता राज में गये (१ ५७, १२-२२)। विद्यु प्रोति तो या दवा वा वा वा आयोकार वर दिया। गाय ही, रहें दूरारे पुरीहित से या वराने वो उत्तर देवार प्रसिष्ट-पुनों ने हरें चावडाल बन जाने वा गाय दे कराने वो उत्तर देवार प्रसिष्ट-पुनों ने हरें चावडाल बन जाने वा गाय दे कराने के उत्तर देवार प्रसिष्ट-पुनों ने हरें चावडाल बन जाने वा गाय दे कराने ने उत्तर देवार प्रसिष्ट-पुनों ने हरें वा वाचडाल हो गये। उनके स्थार वा नोला हो गया। वनके भी भी दे हो गये। प्रीर में दलता जा गाय की वा गया वा गया की वा गया की वा गया वा गया वा गया की वा गया वा गया की वा गया की वा गया वा गया की वा गया व

त्रिक्तिरा ] (१२८) [२. त्रिक्तिरा
 इन्होने विश्वामित्र से यह सिद्ध करने के लिये यज्ञ कराने का अनुरोध किया

कि पुरुपार्थ दैवी गति पर विजय प्राप्त कर सक्ता है (१ ४८,१७-२५)। विश्वामित्र ने इन सुधार्मिक नृपपुगव कायज्ञ कराना स्वीकार कर लिया (१ ५९, २-५)। विश्वामित्र ने अपने तप के प्रभाव से इन्हे सशरीर स्वर्ण भेज दिया ( १ ६०, १४-१५ ) । इन्द्र तथा अन्य देवताओं ने इन्हें स्वर्ग से निष्कापित कर दिया जिसके फलस्वरूप ये सर नीचे की ओर किये हुये स्वर्ग से गिरने लगे (१ ६०,१६-१८)। विश्वामित्र ने उस समय इन्हें बीच में ही रोक दिया और त्रोध में आकर इनके लिये एक नवीन नक्षत्रमण्डल की सृष्टिं कर दी (१ ६०, १८-२२)। तदनन्तर विश्वामित्र जब नवीन देवताओं की पृष्टि करने के लिये उद्यत हुये तब देवता उनके पास आये। देवगण और विश्वामित्र इस वान पर सहमत हो गये कि विश्वामित्र द्वारा रचिन नक्षत्रों के बीच में नीचें की और सर किये हुये त्रिशक्क भी एक नक्षत्र के समान प्रकाशमान रहे और उनकी स्थित देवताओं के समान रहे (१ ६०, २३-३२)।" ये पुत्र के पुत्र थे, और इनके पुत्र धुन्धुमार थे (१ ७०, २३-२४)। चिशिरा, जनस्यान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वध किया था (१ १,४७)। वाल्मीनि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर लियाया(१३,२०)। दूपण की सेनाके एक रोक्षस-वीर वानाम है जो द्रपण के पीछे-पीछे चल रहाया (३ २३,३४)। सर के १४,००० सैनिको मे से केवल यह और खर ही जीवित बच रहे (३ २६,३६-३७)। 'खर त रामाभिमख प्रयान्त बाहिनीपति । राज्ञसस्त्रियरा नाम समिपत्येद-मब्रबीत ॥', (३ २७,१)। इसने पहले स्वय राम से युद्ध करने के लिये खर से बेन्मित माँगी (३ २७, १-५)। अनुमति प्राप्त बरके यह लीक्षण वाणी का प्रहार और तुमूल गर्जन करता हुआ श्रीराम की ओर रच मे बैठ बर बढ़ा (३ २७, ७०-८)। श्रीराम के साथ इसका युद्ध सिंह और गजराज

दिये गये जितसे यह घरामायी हो गया (३ २७,१७-१८)

२. त्रिशिष्टरा, पट्टमा ने समान स्वेन नानिताले एन ससस्वी राजस का नाम है जो हाथ में तीरण जित्तुल धारण क्ये हुते वैल पर वैठ कर राजक के साथ युद्ध भूमि में आया था (६ १९,१९)। यह तुम्मवर्ण का मतीना था, जिसने अपने वाप्यां की मृत्यु पर योग प्रवट किया (६ ६८,७)। रावण की

के समान अत्यन्त भयकर प्रतीत होना था (३ २७,९-१०)। इसने श्रीराम वे साथ थोर पुढ करते हुये उनने रुकाट पर प्रहार किया (३ २७,११-१२)। श्रीराम ने १४ बाण छोडकर इसके हुदय, इसके कश्वों और शार्याय को बीय दिवा (३ २७,१३-१६)। तीन वाणों ने प्रहार से इसके तीनों मस्तक वाट सामस्थना देते हुये यह स्वय मुख-भूमि में जाने के लिये प्रस्तुल हुआ (६ ६६, ६-७)। सब प्रकार की स्वीपियों तथा पत्यों का स्पर्ध करते मुद्ध की अमिलायां प्रवादेश मिला हिस्सा, मुद्ध की लिये पुरा देवा हो हिस्सा है स्वर १६, १६-२९)। यह रस पर आहद होकर तीन किरोटों से मुक्त विचित्त तो होते हो मह स्वर्णने में गया (६ ६९, १२-२४)। जत्तम रस पर आहद होकर तीन क्रिगोटों से मुक्त विचित्त तो तम् मुक्तंग्रस मिला हो रहा पा (६ ६९, २४)। नयान्तक भी मृत्य होते हो मह स्वर्णने रस पर अक्टबर के स्वर्णन उद्ध करते हुने इसने करने ज्यर एके स्वर्ण के स्वर्णन के स्वर

र अधा आदियों से से एक राम है, जो साहसपूर्वक राशसों के विश्वद युद के लिये गये थे ( ७ २७, ३६ )।

स्त, एक प्रवासिक का नाम है जिनकी ज्या और मुप्तमा पुनियाँ थीं (१ र१, १४)। इनके बाग के जिल्लाक का उन्तेस (१, ६५, ६)। एक प्रवासित, जो पुजब के बाद हुये थे (१ १४, ९)। इनके बाठ पुनियाँ थी (१ १४, ६०)।

रै. द्ण्ड, एक रासस ना नाम है जो सुमालिन और केतुमती का पुत्र था (७ ४, ३द~४०)।

2. द्राइड—"इस्ताहु के सबसे छोटे दुन वा नाम है यो मूट कोर हिटा-हीन थे। 'इनके प्रारीत पर अवस्य स्थाता होना, 'ऐसा सीमकर सिना है इस्ता नाम दरह रखता और टूर्ड हिस्सा तथा वांत्र परंत के बीन का राज्य दे दिया। इस्ट्रीने मयुम्यत नामक मुद्दर नगर बंधाया और उपना को आना पुरीहित निदुक्त किया। इस प्रकार से अपने राज्य का व्यवस्थित कर से वालन करते लेता। (७ ७०, १४-२०)।" इस्ट्रीने मन और इस्टियों को कसा स्थाप रखनर वर्गो तक अवस्क राज्य क्या (७ ००, २)। 'मुदुमेंगा', (७ ००, ४)।"एक बार पंत्र मात्र से ये अपने पुरीहित मुख्यां के आयम पर खारे। यही पुत्रावार्ध की क्या, अरबा को देश कर से काम भीतित हो गय। उस क्या से उसला परिषय पूछने ने प्रकार स्ट्रीने उसने विवाह सा प्रताव दिया (७ ८०, १-६)।" बच्चा के अस्तीकार करने पर भी (७ ७०, ७-१२) रुपोने उसने नाम बलातार दिया बीर स्टरन्स स्थाने घर होट आये (७ ८०, १३-१७)। मुक्रावाय न इनके इस कुहत्य का समावार सुन कर इन्ह बाप दिया (७ ८१, १-१५)। इस बाप के फल !स्वरूप इनका राज्य, सेवका, सेना, और सवारियो सहित सात दिन मे सस्स हो गया (७ ८१, १७-१८)।

दगुडक, एव वन का नाम है। अयोध्या के नागरिकों के विघन के नारण श्रीराम इसी वन में चले आये (११,४०)। इसी वन में राम ने विराध बावय तथा अगस्त्य आदि ऋषियो का दर्शन वियाया (१ १ ४१)। व्यक्तियों के निवेदन पर राम ने इस वन के राक्षमों का व्रध करना स्वीकार कर लिया (११,४५)। इसी वन म , गुपणला की नाक और कान काटने के पश्चात राम ने खर और दूषण सहित १४००० राक्षतो का बध विया (११,४६-४८)। इसी वन से रावण ने सीता का अपहरण किया था (११. ५३)। बाल्मीकि ने राम के इस बन म जाने का प्रबद्धान गर लिया था (१ ३, १७)। यह दक्षिण में स्थित था (२ ९, १२)। कैनेयों ने यह वर मीगा कि श्रीराम को सपस्वी का वेश बना कर इसी वन मे चले जाना चाहिये (२ ११, २७,१८, ३३)। राम ने चौदह वप के लिये इस बन मे वास बरना स्वीकार किया (२ १९, ११)। धीराम ने कौसल्या को अपने दण्डकारण्य मे बनदास चरने के लिय निष्कासित होने का समाचार दिया (२ २०, ३०)। श्रीराम ने दण्डकारण्य म निर्वासित कर दिय जाने का कैकेपी ने उल्लख किया (२ ७२ ४२)। राम आदि न दण्डनारण्य म प्रवेश किया (३ १,१)। इसके मनोरन दृश्य का वर्णन (३ ८,१२-१४)। विसी समय ऋषिया वा भक्षण वरता हमा मारीच यही विचारण वरता था (३ ३८, २)। विश्वामित्र का आश्रम यही स्थित था (३ ३८, १२-१३)। यहीं श्रीराम के बाण के प्रहार से मारीच सौ याजन दूर समुद्र म आवर गिर पड़ा (३ ३६,१९)। रावण और भारीच यहाँ श्रीराम में आश्रम के निकट आय (३ ४२, ११-१२)। लक्ष्मण ने सीता की खोज म इसका कोता कोना ढुँदा कि तु कोई पल नहीं हुआ (३ ६१, २३)। सुपीव ने अहर को सीता की खोज के लिय यहाँ भेजा (४ ४१, १२)। यह विषय और हाँवल पक्तो में बीच स्थित था और राजा दण्ड में नाम पर इसना नाम दण्डनारण्य याडा (७ दर, १८-१९)। इस जनस्यात भी शहते हैं (७ दर, १९)।

वृश्किन्, मूर्व ने एक डारपाल ना नाम है जो रायण द्वारा प्रहान में भाग गये समाचार नो मूच ने पात ने गया और उनका उत्तर लाया (७ २३म, प-१४)।

द्धिवस्त्र, एक वानर यूयपित का नाम है। किष्त्रन्था जाने समय् छक्ष्मण . ने इनके सुसज्जित भवन को भी देखा (४ ३३, ११)। यह सुग्रीद के मामा . और मधुबन के रक्षक थे ( ५. ६१, ९, यहाँ 'दिधियुख' है)। जब बानर मधुबन के फलमूल आदि का भक्षण करन लगे तो इन्होंने कृद्ध होकर बानरों को रोका · परन्तु वानरो ने इन्हें ही मारा पीटा और इघर-उघर पसीटा (४ ६१, २०-२४)। वानरो द्वारा मध्वन क विष्वस का समाचार सुनकर इन्होंने उन पर एक वृक्ष स आक्षमण क्या किन्तु अङ्गद ने इन्हे पृथिको पर पटक दिया जिससे इनके अग टूट गये ( ५. ६२, १८-२६ )। अपने मन्त्रियो से परामर्शकरके ये सुपीव को मधुवन के विघ्वस का समाचार देन गये (५,६२,२९-४०)। सुग्रीव द्वारा अभयदान मिलने पर इन्होंने उनसे उन यानरों के विरुद्ध शिकायत नी जिन्होंने मधुबन को तहस नहस कर दिया था (५ ६३,४-१२)। सुग्रीव से विदालेक्र य मध्यन लौट आय और अङ्गद से क्षमायाचना करने के बाद उन्हें सुमीवृक्त समाचार दिया (५, ६४, १–१२)। ये चन्द्रमा के पुत्र थे (६ ३०, २३)। इन्द्रजित ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४९)। राम ने इतना कादर सत्नार किया (७ ३९, २२)।

द्यु,दक्ष की एक पुत्री का नाम है जो कश्यप को विवाहित यी (३ १४, १०-११)। अपने पनि की छुपा से मह अध्वयीत की माता बनी ( ३. १४,११–१६)। वयन्य भी इसवाएक पुत्र या (३ ७१,७)।

'दन्त्यक्त्र, राम के एक हास्यकार का नाम है जो उनका मनोरजन किया वरता या (७ ४३, २)।

दमयन्ती, भीम की पुत्री और नैयस की धर्मपरापण पत्नी का नाम है (५ २४, १२)।

ब्रुट्, उत्तर वे एक देश का नाम है जहाँ सीता की स्रोज के लिये मुपीव ने शतवल को मेजा (४ ४३,१२)।

दरीमुग्न, एक बानर सूचपति कर नाम है। जो मुस्रीव के अनुरोध पर दस अरब बातरों की सेहा के साथ उनके पास आया (४ ३९, २४ ३६-३७)। दक्षिण दिशापीओर चल्ते समय ये बानर सेना को जल्दी चलने के िष्ठये उत्साहित वरते चल रहे थे (६ ४,३७)। शीराम ने इनवा आदर-सत्वार किया (७३९, २२)।

दुईर, एक पबंत का नाम है। भरद्वाज के आश्रम में इस पर्वत का स्पर्श करके बहुने वाली हवा घीरे घीरे चलने लगी (२ ९१,२४)।

दश्तरथ ]

द्शरथ, अयोध्या के राजा का नाम है। राम इनके ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका ये युवराज-पद पर अभिपेक करना चाहते थे (११, २०-२१)। सत्यवचन के कारण धर्म-बन्धन में वेंध कर इन्होंने अपने विष-पुत्र राम की बनवास दे दिया था (११,२३)। अयोध्यानासियों के साथ गुछ दूर तक आकर इन्होंने राम को विदा किया (१ १, २०)। राम के छोक में इनकी मृत्यु हो गई (१ १,३२-३३)। वाल्मीकि ने इनके कृत्यों का पूर्वदर्शन किया (१. २, ३)। बाल्मीनि ने राम के बनवास पर इनके शोक तथा अन्तत . मृत्युका पूर्वदर्शन कर लिया था (१२,१३)। इन्होने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था (१ ४,९ २२)। "अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान् , सभी उपयोगी वस्तुओं के सम्रहकर्ता, दूरदर्शी और महाने तेजस्वी थे। नगर और जनपद की जनता उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी। वे इक्वाकुबुल ने अतिरयी बीर, यह करने बाले धमेंपरायण, जितेन्द्रिय, और महर्पियों के समान दिव्य गुण सम्पन्न राजींप थे। उनकी तीनो लोको में स्याति थी। वे बलवान् , शयुहीन, मित्रो से युक्त और इन्द्र-विजयी थे। धन आदि वस्तुओ के सचय की दृष्टि से वे इन्द्र और कुबेर के समान थे जिस प्रकार प्रजापति मन् सपूर्ण जगत् की रक्षा करते थे उसी प्रकार महाराज दशरय भी वरते थे। धर्म, अर्थ, और काम का सम्पादन केरने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुये ये सत्यप्रतिश नरेश अयोध्यापूरी या वैसे ही पालन करने थे जैसे इन्द्र अमरावती का (१.६, १-५, २७-२८)।" "निष्पाप राजा दशरय गुप्तचरो द्वारा अपने और शतु-राज्य ने बुतान्तो पर दृष्टि रसते हुवे धर्मपूर्वन प्रजा ना पालन गरते थे। इनकी तीनो लोको मे प्रसिद्धि थी और ये उदार तथा सत्यप्रतिज्ञ थे। इन्हें कभी अपने से बड़ा और अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमे रहवार तीनी लोवों का पालन वारते थे उसी प्रकार राजा दरारय अयोध्या मे रहवर सम्पूर्ण जगत का पालन करते थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी निरणो में साथ उदित होकर प्रकाशित होने हैं उसी प्रकार दशरय तेजस्वी मतियों से घिरे रहरूर गोभा पाते थे (१. ७, २०-२४)।" सम्पूर्ण धर्मों वे जाना दशरण वस को चलाने वाले पुत्र में अभाव में विनित्त रहते थे, अन उन्होंने पुत्र-प्राप्ति के लिये अक्कमेय यक्त का अनुष्ट्रा करने का विकार विया (१. ८,१-२)। अपने मित्रयों से पराममं गरके उन्नोने ऋत्यिकों और ग्रजनों को युलाने के लिये सुमन्त्र को भेजा (१. ८, १~४)। येद विद्या के पारतन मनियों तथा कुछ-परोहित विभिन्न आदि का पूजा करने के परवाप

दशरय ने पुत्र-प्राप्ति के लिये बश्वमेध यश करने की अपनी इच्छा की उनसे

व्यक्त किया (१, ८, ७-९)। पुरोहिनो के अदवासनो ते प्रसन्न होकर दशरय ने अपने मनियों को यज्ञ के लिये उचिन व्यवस्था करने की आज्ञादी (१ ६, १३-१९)। प्रोहितो और मतियों नो विदा बरके दशस्य ने अन्त प्र मे जाकर अपनी महारानियों से यज के लिये दीक्षित होने के लिये वहा (१ द, २३—२४)। सुमन्त्र ने दश्वरय को बताया कि सनत् कुमार की भविष्यवाणी के अनुसार ऋष्यश्रुद्ध उनके लिये पुत्रों की सुरुभ करने वाले यहतमें का सम्पादन वरेंगे (१९,१८)। दशरय ने सुमन्त्र से पूछा कि ऋष्यान्युं को किस प्रकार रोगपाद के यहाँ बुलाया गया था (१९,१९)। 'इस्वाकूणा क्ले जानो भविष्यति सुधार्मिक । नाम्ना दश्तरयो राजा श्रीमान्सत्यप्रतिश्रव ॥'. (१११,२)। दशस्य ने बङ्गराज से मित्रता की (१.११,३)। राजा रोमपाद के पास जाबर दशरय ने उनसे उनके जामाता ऋष्यश्रद्ध को अपने लिये पुत्रेष्टियज्ञ वराने वी आज्ञा माँगी (१ ११,४~१०)। सुमन्त्र के परामर्श के अनुसार वसिष्ठ से अनुमति लेकर दशस्य सपरिवार ब्राइराज के यहाँ गये (१ ११, १२-१५)। इन्होने ऋष्यसम्बद्ध को रोमपाद के पास वैठ देखा (१ ११, १४-१६)। रोमपाद ने इनका हादिक स्वागत करके ऋष्यशृद्ध से परिचय कराया (१ ११, १६-१७)। सात-आठ दिनो तक रोमपाद के साथ रहने के पश्चात दशरम ने शान्ता और ऋष्यश्राह्म को बावश्यक कार्यवदा अयोध्या चलने का प्रस्ताव किया (१ ११. १७-२०)। रोयपाद की अनुमति लेकर दशरय ने अपनी रानियों सहित वहाँ से प्रस्थान किया (१ ११, २२ -२३)। दशस्य ने वयोध्यावासियों के पास इत भेजकर उन लोगों से ऋष्यशृद्ध का सार्वजनिक स्वागत करने के लिये कहा (१. ११, २४--२४)। दशरम अयोज्या पहुँचे (१ ११, २६-२८)। दशरम . ने अन्त पूर में ऋष्यशृङ्ग को ले जाकर उनका पूजन किया (१ ११, २०)। कुछ समय के पश्चात वसन्त ऋतु के आरम्भ होने पर दशर्थ ने यह करने का विचार करके ऋष्यशृङ्क से यज्ञ कराने का प्रस्ताव किया (१.१२,१-२)। दशर्य में सुमन्य को सुयक्ष, वामदेव, जावालि इत्यादि को लाने के लिये भेजा (११२, ४-६)। मृतियो ना स्वागत करने के पश्वात दशरम ने उनशे पुत्र प्राप्ति के हेत् अवत्रमध यज्ञ करने का अपना विचार व्यक्त किया (११२. ७--१०)। पुरोहितो हारा चार पुत्र प्राप्त करने के लिये आश्वस्त होक्ट दशरप ने अपने मत्रियों को यशमत्र आरम्भ करते की व्यवस्था करने का आदेश दिया (१, १२, १०-१८। मत्रियो और पुरोहितो को विदा करने दशस्य ने

अल पुर में प्रवेश विचा (१ १२, २०-२१)। वर्तमान वसन्त ऋतु वे धानीत होनेपर जब पुन वसन्त आचा तब राजा दसरम धत की दीशा 'सेने के लिये वसित्त के पास गये (१ १३, १-४)। 'परव्याझ', (१ १३ ३५)। 'राज-सत्तम', (१ १३, ३५)। समस्त ध्यवस्था हो जाते पर वसिन्त स्वयं स्वयं अवश्वे के स्वयं स्वयं के स्वयं

( 158 )

**दशस्य** 

दशस्य ]

वृद्धि करनवाले पुरंष चिरोमांग दसर्थन महिना को समस्त पृथिको दार कर दी (१ १४, ४४)। ऋषियो को इच्छा से दसर्थ न उन्हे भूमि की अपेसा पर और सायो के रूप में दिखान ही (१ १४, ४६-४२)। उत्तरिया, बाह्यणा को प्रमुद पन का दान दिया (१ १४, ४३-४४)। बाह्यणा ने राजा की सन्यसद दिया (१ १४, ४५-४७)। अन्य स्वस्थित महत्यक्ष्या, से अवनी कुण परस्पर की युद्धि वरसेवाले या का सम्याव करने के लिया कहा (१ १४, ४६)। महत्यक्षा के आक्ष्यान को मुनकर दार्थ अध्यन

हरिन हुने (११४, ४९-६०)। 'राज्ञो स्वारस्य स्वतयो याप्यिशीवमो। प्रमंत्रस्य वदान्यस्य महर्षि समतवस्य।', (११४,१९)। विर्मुतं व्यत्ने का भार स्वरूपो में प्रवट करने दशरूप को पिना बनाने का विशय दिया (११४,२०,१६,८)। श्रानिकुण्ट ने प्रगट हुन प्राजापस्य पुरत् का दशर्य में स्वापन किया (११६१७)। प्राजापस्य पुर्त्त ने दशर्म

(१ १५ २०, १६, ६)। श्रांतिहुण्ड ने प्रगट हुव प्राजायत्व पुरव का द्यारय ने क्वानन किया (१ १६ १७)। प्राजायत्व पुरव ने द्यारय ने देशान से परिवृक्षं मुक्तपात्र को प्रश्न किया (१ १६ २१-२३)। द्यारय ने प्राजायत्व पुरव द्वारा प्रदत्त तीर का अधिन वीनन्या और सेव आर्थ में से विवाह करने का निश्चम किया (११८,३६)। जब दशरा पुत्रो का विवाह करने का विचार कर रहे थे सी उसी समय महर्षि विश्वामित्र प्रधारे जिनका इन्होंने विधिवन् स्वागन किया (१ १८, ३९-४४)। परम्बर बुसल समाचार पृत्रने ने पत्रवान् दक्षस्य और विश्वामित्र आदि ने सवासीय्य आसन बहुण तिया (१,१८ ५५-४९)। राजा दशरय ने विश्वामित्र से उनके प्यारने का प्रयोजन पूठा (१ १८, ५०-५९)। विश्वामित्र के प्रस्ताव को मुनकर राजा दशरण बोक विद्वल हो उठे (१ १९, २--२रॅ)। दशरण ने वित्रध्नापूर्वक विक्वामित्र को अपने पुत्री को देना अस्त्रोकार करते हुए स्वय महिंद नी सेना करने का प्रस्ताव किया (१ २०,१-१०)। दशरूप ने बताया " कि इस समय उनकी आयु ६०,००० वर्ष नी हो गई है (१ २०, ११)। इस प्रशास अपनी बृद्धायस्या आदि का तर्क उपस्थित करके दशस्य ने अपने पनी को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति देना अस्वीहत कर दिया (१ २०, ११-१५'१८,-२८)। 'इत्रवाक्ष्णा बुने जान साक्षाद्धमं द्वापर । घृति-सान्त्रुप्त श्रीमण्ड धर्मं हातुमहीत ॥', ( १ २१, ६ )। 'त्रिपु छोनेपु विश्वातो धर्मात्मा इति राधव , (१ २१, ७)। अन्त म दशस्य ने विस्वामित्र की प्रसन्नता के लिये श्रीराम की उनके साथ भेजना स्वीकार कर लिया (१ २१, २२)। राजा दशरण ने स्वस्तिवाचनपूर्वक प्रसन्न चित्त से राम और सदमण को विश्वामित्र को सींग दिया (१ २२,१-३)। जनर के दन से धनप लोटने के श्रीराम की सपलता तथा सीला के साथ उनरे विवाह के प्रस्ताय का पमाचार सुनकर दशरम वायन्त प्रसन्न हुये और इस विवाह प्रस्ताव के सम्बन्ध में बसिष्ठ, वामदेव इत्यादि से परामसं किया (१६५,१४-१७)। विभिष्ठा सादि की स्वीवृति प्राप्त करने इन्होंने दूसरे ही दिन मिथिला ने लिये प्रस्थान का निरुष्य किया (१ ६८,१८)। दूसरे दिन प्रान काल दस्तीने मुमन्त्र को बुलाकर यात्रा की व्यवस्था से सम्बन्धिन निर्देश दिवे (१ ६९, १-५)। अपनी सेना समा पुरोहितो सहित ये पाँचकें दिन बिदेह नगरी में पहुँचे (१ ६९, ६-७)। विदेह म जनह ने इनका हादिन स्वागन किया (१ ६९, ७)। दूसरे ही दिन विवाह सम्यन्न करने के दुवेषे , (१ ७०, ११)। जनक के बुणाने पर अपने पुत्रों तथा पुरोहिनो सहित ये जम स्थान पर गय जहाँ जनक इनकी प्रनीता कर रहे थे (१ ७०, १४)। रुहीने वहा वि विविध्त इनते बता का वर्णन करेंगे (१ ७०, १७)। वितय्य ने दगरय में बन का इस प्रकार वर्णन किया (१ ७०, १९-४४).



कुदाब्बज की दोनो बन्याओं का भरत और दातुब्न से विवाह कराने की स्वीकृति देने के पश्चात् इन्होंने उनसे श्राद्धकर्म करनेकी अनुमति माँगी (१ ७२, १९)। इन्होंने विधिवत श्राद्ध करने के पश्चात दूसरे दिन अपने पश्चों के लिये ब्राह्मणी को गायो का दान दिया (१ ७२, २१-२५)। इन्होंने अपने साले, केकय-राजकूमार युधाजिन , का स्थागत किया (१ ७३, २-६)। इसरे दिन प्रात नाल ये ऋषियों को आगे करके जनक की यज्ञशाला में गय (१ ७३,७)। पुत्रो का विवाह कमें देखने के पश्चात् पुत्रों के पीछे गये (१ ७३, ३७)। इसरे दिन प्रान काल जनक से बिदा लेकर पुत्रों और ऋषियों के साथ अयोध्या के लिय प्रस्थान किया (१ ७४,६-९)। मार्ग मे पक्षियों के चहचहाने तथा मुगों के विशेष रूप से जाने के अध के सम्बन्ध में वसिष्ठ से पूछा (१७,९-१२)। परशुराम के आने से जो प्रकृति मे समकर उत्पात हुवे उनके बीच भी स्विर-वित्त रहे (१ ७४,१४-१६)। इन्होने मधुर शब्दों में श्रीपरश्रराम को राम से युद्ध करने से विस्त करने का प्रयास किया (१ ७४, ४-९)। परश्राम के चले जाने पर अपने पुत्र को छाती से लगा कर अपना मन शान्त किया और सैना को अयोध्या की और कुच करने का आदेश दिया (१, ७७, ४-६)। प्रवासियों ने इनका स्वागत किया, जिसके पश्चात् ये राजकुमारो सहित अन्त पुर मे गये और वहाँ स्वजनो ने इनका स्वागत किया (१ ७७, ७-१०)। इन्होने भरत को अपने मामा के साथ केकय जाने की अनुमृति दी (१ ७७, १६-१७)। भरत के चले जाने पर राम और ल्हमण इनकी सेवा-पूजा में सलम्ब रहने लगे (१ ७७, २१)। ये नेकय गये अपने दोनो पूत्रो, भरत और राजुब्न, को सदा स्मरण किया करते थे ( २. १. ४ )। यद्यपि ये अपने चारो पुत्रो पर समान रूप से स्नेह रखते थे, तथापि राम के विशिष्ट गुणों के कारण उनके प्रति अधिक आकृष्ट रहते थे (२ १, ५-६)। राम को सर्वेगुण सम्पन्न देखकर इन्होंने उनका यवराज-पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया (२ १,३४-४१)। अपने मन्त्रियो से परामर्श करके इन्होने अन्य देशों के राजाओं को भी बुलागा (२ १,४३ -४५)। जस्दी के कारण ये जनक तथा वेबसराज को आमन्त्रित नहीं कर सके (२१,४७)। राजा से सम्मानित होक्ट विनीतमाव से उन्हीं के निकट बैठें हुये समस्त नरेशों तथा पुरवासियों से घिरे दशरण उस समय देवताओं हे बीच विराजमान इन्द्र के समान मुसोभित हो रहे थे ( २ १, ५० )। इन्होंने राम को युवराजपद पर नियुक्त करके स्वय राजनाय से विश्राम सेने की अपनी इच्छा प्रवट बरते हुम उसके लिये उपस्थित कोगों से स्वीहति मांगी ( २ २.

१-१६)। सभासदो ने इनके प्रस्ताव का सहयं अनुमोदन करते हुये इनसे थीराम को युवराज पद पर नियुक्त करने में लिये वहां (२ २, १७-२२)। इन्होने सभासदो से पूछा कि वे श्रीराम को बयो युवराज बनाना चाहते हैं (२२,२३-२४)। जब सभासदाने, श्रीराम वे गुणो वी चर्चा वी तो इन्होने उनके प्रस्ताव वो सहयं स्वीकार वर लिया (२३,१-२)। तदनन्तर इन्होंने विसप्ट और वामदेव से उसी चैत्र मास म राम के अभिषेक की तैयारी वरते के लिये कहा (२ ३,३~४)। सभासदो ने इनकी इस आज्ञा को स्वागत किया (२ ३, ४)। इन्होने यसिष्ठ से वहा वि वे सेवकी को तैयारी गरनेका आदेश दें (२ ३,५-६७)। वसिष्ठ से यह सुनकर कि अभिषेक की समस्त तैयारी पूरी हो गई है, इहोंने सुमन्त्रसे राम को बुलवाया (२३,२१-२३)। उस समय राजभवन मे उपस्थित पूर्व, उत्तर, पश्चिम, और दक्षिण के भूपाल, स्लेक्छ, आय, तथा बनो में रहनवाले अन्यान्य मनुख राजा दशरथ की प्रशसाकर रह थे (२. ३, २४-२७)। जब राम न इनके चरणो में प्रणाम किया तो इन्होने स्नेहपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर वैठाया (२ ३, ३२ ३४)। राम को युवराज बनाने की अपनी इच्छा की विधिवर्त घोषणा की (२ ३, ३८-४६)। 'निष्टमयज्ञ', (२ ४,१)। अपने मन्त्रियो से परामश करके दूसरे ही दिन अभिषेक करने का निश्चम किया (२ ४, १८-२)। पुन मुमन्त्र को राम को बुलाने ने लिये भेजा (२ ४,३)। 'राम के आने पर उन्हें दूसरे ही दिन अभिधिक्त करने की अपनी इच्छा बताते हुँये कहा कि इस शुभ काय मे विलम्ब हानिकर होगा वयोकि इनको स्वास्थ्य दिनो दिन गिरता जा रहा है। तदन तर इन्होने श्रीराम को बत करते हुये बुबासन पर सीता के साय रात्रि व्यतीत करने का आदेश देकर कहा कि जब तक भरत नगर से बाहर, अपने मामा के पास है तब तक ही उनका अभिपेत हो जाना उचित है। इसके बाद इन्होंने राम की जाने की आज्ञादी (२ ४, ११-२८)।" इन्होंने विसिष्ठ से कहा कि व राम और उनकी पत्नी सीता को राज्य की प्राप्ति के लिये उपवास दन का पालन करायें (२ ४,१-२)। बसिष्ठ के लौटने पर जनका विधिवत् स्वागत करके इन्होने जनसे पूछा वया आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया ?' (२ ५ २३)। वसिष्ठ की अनुमति से इन्हाने जनसमुदाय को विदा करके अन्त पुर मे प्रवेश किया (२ ४, २४-२६)। राम को युवराज बनाने के इनके निर्णय की अन्यजाों ने अत्यन्त सराहना की (२ ६, २०-२४)। पूर्वकाल मे देवासूर सग्राम के समय कैकेशी ने इनकी प्राणरक्षा की थी जिसके फलस्वरूप इन्होने उस समय कैकेयी को दो वर देने का वचन दिया या (२ ९, ११-१८)। राम के अभिषेक का शुभ समाचार देने

[दशस्यः

के लिय इन्होंने कैनेसी के भवन में अवेश निया (२ १०,९-११)। अन्त पुर मे प्रवेश करके जब रानी कैकेयी को उत्तम शय्या पर उपस्थित नही देखा तो कामवरु से संयुक्त इन्होंने प्रतिहारी से कैकमी का पता पूछा (२ १०, १६-१९)। इन्होने 'केनेयों को कोघागार में भूमि पर पडे देखा (२ १०, २१ २३)। 'बामी', (२ १०, २७)। 'बह्होंने अस्यन मुपुर वजनो में केवेयो से पूछा 'चया फिसी ने तुम्हारा तिरस्वार अथवा अपमान किया है' यदि तुम्हारा द्यारीर अस्वस्य है तो मैं बड़े से बड़े चिकिरसक को बुला सकता हूँ। इस प्रकार कैकेयी को प्रसन्न करने का प्रयास करने हुय इन्होने अपन साम्राज्य के दूरस्य प्रदेशों तक की बहुमूल्य सामित्रयों का प्रस्तुत करने मा वचन दिया। इनरे बहुत बहुत पर कैकेबी को कुछ सान्त्वना मिली और उसन उठकर अपना मनोरथ कहने का विचार किया (२,१०,२६-४३)।" 'त मन्मयशरीबिद्ध कामवेगवशानुगम् । उनाच पृथिवीपाल दारण वच ॥, (२ ११, १)। कंकपी के वहने पर इन्होंने राम की शपय लेकर यह वचन दिया कि न उसके मनोरय को पूर्ण करेंगे (२ ११, ४-१०)। 'सत्यसधी महानेजा धर्मंत सत्यवावगुर्वि ।', (२ ११, १६)। जैवे मूर्य बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाहा के लिये उसके जाल में परेंस जाता है उसी प्रकार वैवेशी के वशीभूत हुये राजा दशरथ एस समय पूर्वकाल के वरदान वात्रम का स्मरण करने सात्र से अपने ही विनास ने लिये प्रतिज्ञा-यन्यन म बंध गय (२ ११ २२)। श्रीराम के बनवास तथा भरत के राज्याभियेक के लिय नैकेमी के आग्रह को सुनकर, ये 'अहो ! घिवकार है' कहवर मूब्टिया। हो गये ( २ १२ १-६ )। "मुख्छा दूर होने पर इन्होंने कंकेयी को पहले तो पटकारा और तदनन्तर उसे घर बायस तेने वे लिये समझाते हुये (कहा कि राम में विद्युक्त होने पर इनकी मृत्यु हो जायगी, तथा अपन गुणा और चरित्र / ने कारण राम भी इस प्रकार के कट्ट व्यवहार के योग्य नही हैं (२ १२, ६--३६ )।" इनके अत्यपित विलाप तथा समयाने के विषरीत भी जब केंक्रेपी वचन पर हढ रही तो इनकी समस्त इंडियाँ व्याक्त हो उठी और ये कैंदेयो ने मुख को एक्टन देखने रहे और अन्तत 'हा राम' नहनर रूपवी साँस लीवने हुवे मुस्छित हो कटे बुल की मीति मुमि पर गिर गडे (२ १२ ५१-५४)। इनकी चेतना लुप्त-सी हो गई और ये जन्माद ग्रस्त से प्रतीत होत रंगे (२ १२, ४४)। विविध प्रकार सं विलाप करते हुन इन्होंने कैनेयो की फटकारा, उससे अनुरोध तिया, विनिन्न प्रकार के बचन दिन, राम के गुणों की प्रशासा की, और अन्त में मुस्थित होकर उसक चरणों का स्पर्त करने की चेटा में बीच म ही मुच्छित होक्ट निर यह (२ १२, ४६-११३)। मंत्रेगी के

आक्षेप युक्त वचन सुनकर ये कुछ समय तक अत्यन्न व्याकुल अवस्या मे रहे, किन्तु तत्पश्चात् त्रोध युक्त बचनो से उसे फटनारते हुये श्रीराम ना स्मरण करके विविध प्रकार से विलाप करने लगे (२ १३,४—१५)। गरम उच्छवास लेते हुए ये आकाश की और देखकर रात्रि से शीझ समाप्त होने की प्रायंना करने लगे जिससे निर्देश और कृर कैकेशी से पृथक हो सर्वे (२ १३, १७--१९)। तदनन्तर इन्होने करबद्ध होकर कैकेग्री से वर वापस लेने के लिये प्रार्थना की (२ १३, २०-२४)। किन्तु कैकेसी को अपने आग्रह पर दृढ देखकर ये पुन मूच्छित हो गये (२ १३, २५~२६)। प्रात -काल जब इन्हें जगाने के लिये मनोहर वाद्यों के साथ मगल-मान होने लगा तब इन्होंने तत्काल उन सबको बन्द करने की आज्ञा दी (२ १३, २७)। जब कैंकेयी ने सस्य पर इंढ रहने की प्रेरणा देकर अपने वरो की पूर्ति के लिये दुराग्रह किया तब इन्होने तस्त होकर उससे अपना समस्त सम्बन्ध विच्छेद करके कहा ---'तू और तेरा पुत्र मुझे जलाञ्जलि न दे' (२ १४, १४-१८)। तीखे कोडे की मार स पीडित हुये उत्तम अथव की भौति कैंदेयी द्वारा प्रेरित होने पर व्यथित होकर इन्होंने अपने धर्मपरायण, परमित्रय ज्येष्ठ पुत्र राम को देखने की इच्छा प्रगट की (२ १४, २२-२४)। "दूसरे बिन प्रांत काल विसप्ट के आग्रह पर जब सुमन्त्र इन्हें अभिषेक समारीह को देखने के लिये बुलाने आये तब इन्होंने उनसे कहा 'तुम्हारे वचन मेरे मर्मस्यानो को और अधिक आपात पहुँचा रहे हैं। 'शोक के कारण ये कुछ और नहीं बोल सके (२. १४, ५४-५७)। जब सुमन्त्र को कैंकेयी की आजा मानने मे इन्होंने सकोच करते देखा तो स्वय ही उनसे राम को बुलाने के लिये वहा (२ १४, ६२-६४)। इन्होंने राम को शीघ्र बुलाने के लिये सुमन्त्र को आशा दी (२ १५, २५, २६)। महल मे आकर श्रीराम ने पिता को कैनेसी के साथ सुन्दर आसन पर विराजमान देखा, किन्तु उस समय उनका मुख सूख गया था और वे अत्यन्त विपादग्रस्त दिखाई पड रहे थे (२ १८, १)। जब राम ने इनके चरणो म प्रणाम किया तो यह केवल 'राम' झब्द का उच्चारण करने के अतिरिक्त और बुछ नहीं कह सके (२ १८, २-३)। इनका भयहर रूप देखकर राम अत्यन्त भयभीत हो उठे (२ १८,४)। "राम ने देखा वि दशस्य की इन्द्रियों में प्रसन्तता नहीं थी, वे घोर और सनाप से दुर्बल हो रहे थे, उनका किल अध्यन्त व्यप्ति था, ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तरणो से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र शुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रम लिया हो, अथवा किसी महपि ने झूठ बोल दिया हो (२१६, ४-६)।' 'महानुमाव', (२१८,४१)। श्रीराम ने इनसे पूछा 'परन्तु में यह जानना चाहना है

कि आज दुर्जंप और रामुओ ना दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहले की भीति प्रमन्मतापूर्वक वर्यों नहीं बोल रहे हैं ?' (२. १९.३)। कैंक्यों की बात सुनकर शोक में डुवे हुये राजा दशस्य छम्बी सास सीच कर बोले, 'धिवकार है!', और इतना कहकर मूछित होकर सुवर्णभूषित सम्या पर गिर पहे (२. १९, १७)। राम ने इन्हें उठाकर वैठाया (२. १९, १८)। जब राम ने कैंकेयी को बताया कि वे पिता की आज्ञा का विना किसी संक्रोब के ही पालन करेंगे, तो ये दोक के आदेग में कुछ थोल न सके और पूट-पूट कर रोने लगे (२. १९, २७)। राम ने इनके चरणों में प्रणाम किया (२. १९, २८)। राम के निर्वासन का समाचार जानकर अन्तशुर की घोकप्रस्त रानियों ने विलाप करता आरम्म किया, और उनके इस घोर आर्तनाद को सुनकर ये पत्रतोक से सन्तप्त हो बिछोने पर ही पड़ गये ( २. २०, ७ )। 'सत्यप्रतिज्ञः', (२. २०, २४)। 'सत्यः सत्यामिसंघश्च नित्यं सत्यपराक्रमः। परलोक्रभया-द्भीतो निर्मयोऽस्तु पिता मम ॥', (२. २२, ९)। 'धर्महता श्रेष्ठः', (२. २४, ३०)। राम को निर्वासित करने के कारण नगरवासियों ने उनकी भरसेना की (२. ३३, १०-११) ! "राम के आगमन की सूचना देने के लिये सुमन्त्र ने भीतर आकर देखा कि पृथिबीपित महाराज दशरय राहुपस्त मूर्य, राख से हुँवी आग, तथा जलकृत्य सरोवर के समान श्रीहीन हो गये हैं। उनकी समस्त इत्रियो सताय से मन्त्रीपत हो रही थी और उनका वित्त व्याकुछ या (२. ३४,२-३)। 'स सत्यवायो सर्मात्मा गाम्भोर्यात्मागरोपमः। आवास इव पर का प्रमुख के स्वाप्त सम् ॥', (२. २४,९)। इन्होने गुमन्त्र से नहाः प्रमुख को मोई भी मेरी स्त्रियों हैं उन सब को सुलाओं बयोकि मैं उन सब के साय ही श्रीराम को देखना चाहता हूँ ( २. ३४, १० )। जब समस्त रानियाँ स्ना गयी तय इन्होंने राम को युलाया (२.३४,१४)। दूर से ही हाय जोड़ कर वर्ष पुत्र को आते देख में सहसा अपने आसन से उठकर मड़े बेग से उनकी और दौड़ें किन्तु पहले से ही दुस से ध्याकुल होने के कारण पुषिशी पर गिर कर मूछित हो गये (२. ३४, १६-१७) । साम, हरमण और मीता इत्यादि ने इन्हें उठा कर द्वाया पर हिटा रिया (२. १४, १८-२०) । "जब साम ने बिदा मीनी तो इन्होंने ावता ( र. १६) १०-१९ । जनते वहा: में केरणी को दिखे हुने बर के कारण मीहें में पढ़ गया हूँ। तुम मुझे केरती बनाकर त्यां ही अब खबीच्या के राजा बन बालो। ' (२,३४, १५-२६) ' 'बीस्सा की बन जाने की मनुमति देने हुने हस्होंने उनते एक राज और ठहुर जाने का आगह दिया जिससे उन्हें एक दिन और निकट रख बर देल सके । अपनी निर्देशिया का आस्वासन देते हुये इन्होंने शाम से कहा :

दशस्थ ( 185 ) दशस्य ' 'मुझे तुम्हारा बन मे जाना अच्छा नहीं छग रहा है। कुलोचित सदाबार का विनाश करनेवाली कैंकेयी ने मुझे वरदान के लिये प्रेरित करके मेरे साथ छल किया है। दस प्रवार कहते हुय इन्होंने राम के चरित्र और स्वमाव की प्रशासा की (२ ३४, २०-३८)।" इन्होंने राम को छाती से लगाया और उसके बाद मूर्चिछत होकर पृथिवी पर गिर पडे ( २ ३४, ६० )। 'यन्महेन्द्रमिया-जय्य दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम् । महोदधिमिवाक्षोभ्य सन्तापयसि वर्गमि ॥', ( २ ३४.७)। 'मावमस्था दशरथ भर्तार वरद पतिम्', (२ ३४, ८)। 'मा त्व 'प्रीत्साहिता पापैदेवराजसमप्रभम्', (२ ३५,३०)। 'श्रीमान्दशर्यो राजा <sup>1</sup>देवि राजीवलीचन ', ( २ ३५, ३१ ) । 'रामे हि यौवराज्यस्ये राजा दशस्यो वनम् । प्रवेदयति महेष्वारः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् ॥', ( २. ३४, ३४ )। ग्हाहोने सुमन्त्र को आज्ञा दी कि वे श्रीराम के साथ सेना, खजाना तथा मनोरञ्जन वी समस्त सामग्रियाँ आदि भी भेजें (२ ३६,१-९)। कैंकेपी के इस<sup>क</sup>प्रस्ताव 'पर आपत्ति करने पर इन्होने उसे फटकाराँ (२ ३६, १३-१४)। कैंकेयी वै यह कहने पर कि राम को भी असमञ्ज की भौति खाली हाय ही वन जाता चाहिये, ये उसे धिनकारने लगे (२ ३६,१६-१७)। "इन्होने कैकेयी से ेमहा 'तू युक्षद मार्गवा आश्रय लक्तर हुचेष्टाकर रही है। अब मैं भी यह राज्य, पन और सुख छोडकर श्रीराम के पीछे चला जाऊँगा। येसब लोग भी उन्हीं के साथ जायेंगे। तुभकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक मुखपूर्वक निष्कण्टक राज्य का उपभोग करती रही ।' ( २ ३६, ३२-३३ ) !" वसिष्ठ के वचनों का अनुमोदन करते हुये इन्होंने सीता को वल्कल धारण करके राम के साथ जाने के कैकेयी के आग्रह पर कैकेयी को फटकारा (२ ३८. २. ११)। "राम आदि को मुनिषेप में देखकर ये शोक से अचेत हो गये। चेतना आने पर घोर विलाप करते हुये इन्होने कहा कि पूर्वजन्म के किसी पाप के कारण ही इन पर यह विपत्ति आ पड़ी है। इस प्रकार कहते-कहते इनके नेत्रों में ऑसू भर आये और एक ही बार 'हेराम' कहकर मूच्छित हो गये '(२'३९,१-८)।' तदनन्तर चेतना आने पर इन्होने सुमात्र से कहा कि वे एक सुसज्जित रथ पर बैठाकर राम आदि को नगर की सीमा तक छोड़ने 'के लिये ने जायँ (२ ३९, ९-११)। 'इन्होने बोपाध्यक्ष की बुलाकर सीता को इतने बहुमूल्य वस्त्र और आमृषण देने के लिये कहा जो चौदह वर्यों तक के लिये पर्याप्त हो (२ ३९, १४-१४)। वन जाने के पूर्व राम, लक्ष्मण और सीता ने हाय जोडकर दीनभाव से इनके चरणों में प्रणाम वरके इनकी प्रदक्षिणा की (२ ४०, १-२)। राम को विदा देने के लिये पुरवासिया और स्त्रियों के साथ नगे पाँव ही महल से बाहर कुछ दूर तक आये (र ४०, २८)।

राम के लिये पुरवासियों नो दोनाकुल देखनर ये मूब्टित हो गये (२४०, ३६)। "मन्त्रियों ने इनसे वहां । राजन् । जिसके लिये यह इच्छा वी जाय वि वह पन सीध लीट आय, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिय। उस समय इन सर्वगुणसम्पन्न राजा के दारीर पसीन से भीग रहा या और ये विपाद नी मूर्ति से प्रतीत हो रहे थे। अपने मन्त्रियों की उपयुक्त बात सुनकर य वही खडे हो गये और रानियो सहित अध्यन्त दीनभाव से पुत्र की ओर देखने ल्में (२ ४०, ५०-५१)।" अन्त पुर की स्त्रियों के घोर आर्तनाद को सुनकर ये अरुवन्त दुखी हो गये (२ ४९(६)। "वन की ओर जाने हुये राम के रय की घूल जब तब दिखाई देती रही, इन्होंने उघर से अपनी दृष्टि नही हराई । जर्ब राम क रय की पूळ भी सर्वया दृष्टि से ओमल हो गई, य अस्पन आतं होत्रर पृथिवी पर गिर पडे (२ ४२, १−३)।' 'उस समय सहारा देने वे लिये कौसल्या तथा वंदेयी इनके समीप आई। उस समय केदेवी को दखते ही नय, विनय, और धर्म से सम्पन्न ये व्यक्ति हो उठे। इन्होंने मैंनेयी से दूर रहने वे ल्यि वहा वयाकि इन्हाने उसक परिश्याग वा निश्चय वर लिया या । तब वोसल्या ने इन्ह सहारा देकर उठाया । विविध प्रशार से राम ना स्मरण तथा तीन में विलास करते हुमें से नौतत्या ने साथ महल म आये। यहीं इन्होंने सेवको स अपने नो नौतत्या के मवन से से चलने ने लिये वहा। सम्यापर भी ये अत्यन्त व्यथित होतर विलाग गर्ने रहे (२ ४२, ४३४)।" वन मे श्रीराम न इनका स्मरण किया (२ ४६, ४-६)। नगर वासी स्त्रिया ने कहा कि राम के बनवासी हो जाने पर दशरय जीवन नहीं रहेंगे, और दशरय की मृत्यु के पत्रवात् अयोध्या के राज्य का भी छोत हो जावना (२ ४८, २६)। प्रामवासियों ने इन पर आक्षेप विया (२ ४९, ३-७)। वन मे लक्ष्मण ने इनका स्मरण किया (२ ५१, ११-१२ १७-२५)। 'शोकोपहत्वेताश्व वृद्धस्य जनतोपतिः। कामभारावसप्तस्य तस्मादेतद्ववीमि ते ॥', (२ ५२, २३)। राम ने सुमन्त्र से इनके पास एक सन्देश भेदा (२ ४२, २७-३० ३२)। श्रीराम ने ल्यमण से अयोध्या लीट जाने के लिये कहते हुये दनके अत्यन्त सीकसनप्त भीर दुली होने का उल्लय किया (> ४३,६-१४)। गुमन्त्र से राम के अन्तिम सदता को मुनकर ये पुन मृत्त्रिन हा गर्व (२ ४७, २४-२६)। उस समय कौगल्या सथा मुनिका ने इ ह हा गय ( र प्रज, रब-पर)। उस समय पामचा पता पुलना न इह महारा देरर उठाया (२ प्रज, देक)। योना अने यर स्हाने राम मा दूसा-न मुनने ने लिये सुमन्त को सुन्यमा (३ प्रच, १)। जिस प्रकार जबक स तुरान परक कर लाया हुआ हायी अनेने दूस्पनि सजराज का विजन करते लम्बी मौस सीमवा हुमा अस्यन्त सन्तरत शवा है, उसी प्रकार बुद्ध राजा

, दशरय भी श्रीराम के लिये अत्यन्त सन्तप्त हो लम्बी साँस खीचते हुये उन्ही का च्यान कर अस्वस्य हो गये (२ ६८,३)। सुमन्त्र से श्रीराम बादि का बृत्तान्त सुनकर इन्होने अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुये विलाप किया और तदनन्तर शोक से मुन्डित हो गये (२ ५९, १७-३२) 'सानुकोशो-वदान्यश्च प्रियवादी च राधव', (२.६१,२)। "विलाप करती हुई कौसल्या के ववन को सुनकर 'हा राम' कहते हुये ये मूच्छित हो गये। उस समय इन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया जिसके कारण इन्हे यह दुख प्राप्त हुआ था (२ ६१, २७)।" कौसल्या के कठोर बचन की सुनकर इन्होते यह अनुभव किया कि ये दो शोक से दग्ध हो रहे-एक श्रीराम के वियोग से और दूसरे अपने पुराने टुष्कर्म से (२ ६२, १–६)। शोक से अत्यन्त ब्याकूल हो इन्होने कौसल्या को हाथ जोडकर मनाने का प्रयास किया (२ ६२,६-९)। कौसल्या के सान्त्वना देने पर, रात्रि का समय हो जाने के कारण इन्हें हर्प और शोक की अवस्था मे निदा आ गई (२ ६२, १९-२०)। "ये दो घडी के बाद ही पून जाग गये। पत्नी सहित राम के बन चले जाने के दुख से मर्माहत, इन्होंने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके उसे कौसल्या से बताने का निश्चय किया। उस दिन राम के वन मे चले जाने के बाद छठवी रात्रि व्यतीत हो रही थी। पुत्रशोक से व्याकुल हो इन्होते अपने पुराने पाप,की कथा का कौसल्यासे वर्णन करना आरम्भ किया (२ ६३,१-५.)।" अपने इस पाप का वर्णन करते हुये इन्होने कौछल्या को बताया कि किस प्रकार एक अँधेरी रात में सरयू नदी के जल से अपने घड़े को भरते हुये एक नवयुवक मुनिका इन्होने भूल से वध कर दियाया (२ ६६, ६-५३)।" इन्होने बताया ' उस मरणासन्त मुनिकुमार ने मुक्षे अपने अन्ते भाता-पिता के पास जाने के लिये कहा। मैं उसकी आज्ञानसार उस बृद्ध और अन्धे मुनि दम्पति के पास जाकर अपने अपराध को स्वीकार किया। उस समय अपनी बृद्धावस्था के एक मात्र पुत्र के मारे जाने से उस बद्ध मनि-दम्पति ने मुझे शाप दे दिया और स्वय अग्नि मे प्रवेश करके प्राण त्याग दिया ।" (२ ६४, २-६०)। "इस कथा का वर्णन करने के बाद ये धीराम के लिये घोर विलाप करने लगे। घीरे-घीरे इनके नेत्रों की ज्योति समाप्त होने लगी और हाय-पैर शियिल हो गये। उस समय कौसल्या और समित्रा के निकट विलाप करते हुये तथा अर्थ-रात्रि व्यनीत होते-होते इनकी मत्यु हो गई (२ ६४, ६२-७० )।" कौसत्या इनकी मृत्यु पर विलाप करने लगी (२ ६६, १-१२)। भरतादि राजकुमारो की अनुपस्थिति के कारण इनके शव को तेल में सुरक्षित रक्ता गया (२ ६६, १४-१४, २७)।

द्शस्थ ]

अल्तपुर की अल्य स्त्रियों ने इनके लिये विलाप किया (२ ६६,१६—२३)। अयोध्या के नागरिकों ने भी इनके लिये विलाप किया (२ ६६, २४-२४)। भरत ने स्वयन में इनको देखा (२, ६९, ७-२१)। वसिष्ठ के दूनों से भरत ने इनवाकुझल ममाचार पूछा (२ ७०,७)। इनवी कैवेयीके महल मे बहुमा उपस्पिति का उन्देश करते हुव भरत ने अवनी माना वैजेबी से इनके सम्बन्ध में दूछा (२, ७२, १२-१३)। कीची ने भरत को इनकी मृत्यु का समाचार दिया (२. ७२, १५)। भरत इनकी मृत्यु पर विलाप करते लगे (२. ७२, १६-२१, २६-३४)। भरत वे पूछने पर नैवेगी ने उहें इनवे . अन्तिम बचा सुनाये (२ ७२, ३४–३७)। भरत से वैनेयो ने उन परिस्थितियो का वर्णन किया जिनम राम को बन जाना पडा और इनकी मृत्यु हुई (२. ७२ ४७-५४)। इनकी मृत्यु वा वारण बनने वे लिये भरत ने मैंकेयी वो धिवस्तरा (२ ७३, १-७)। 'धर्मातमा', (२. ७३ १४)। 'भूदाधार्मिक', (२ ७४, ३)। इनका अस्त्रष्टि-सस्कार सम्पन्न हुआ (२ ७६ २-२३)। 'गतो दशरथ स्वर्ग यो नो गुड़नरो गुह', (२ ७९,२)। 'विव्वद्यरमो राजा बुझली सत्यसगर । राजमूपाश्वमेधानामाहर्ना धर्मनिश्चय ॥, (२ १००, ⊏)। 'धीमान्स्यमें गतो राजा यायजूल सना मन', (२ १०२, ४)। भरत ने राम यो इनरे स्वर्गवास का समाचार दिया (२ १०२, ४-६)। राम ने इनकी मृत्यु पर विलाप किया (२ १०३, ८-१३)। श्रीराम ने भरत को बताया नि यरास्य न इसी आध्वासन के साथ करेयी से विवाह निया या कि उगरे पुत्र को राज्य मिनेगा (२ १०७,३)। कैंदेशी का ऋण मुत्रा देने ते सारण ही इन्हें स्वग प्राप्त हुआ (२ ११२, ६)। मारीच ने सताया नि महर्षि विद्यामित्र उसरा वध और अपना यज्ञ पूरा करने के लिये राजा दशर्थ से श्रीराम को मौग कर अपने साथ लाये (३ ३८, ४-११)। सीता न रावण से राम की बनवास देन म इनके योगदान की चर्चा की (३ ४०, ५-१६)। 'राजा दसरदो नाम धमनेनुरिवाधल । सत्वसप परिज्ञानो यस्य पुत्र म राघव ॥', (३ ५६,२)। 'राजा दत्तरथी नाम चुतिमा धर्मवत्मल । चातुर्वभ्यं रायमंग नित्यमवामियालयत् ॥ न हेटा विद्यते तस्य सन् हेटि न क्या । स सु सबेंयु भूतेषु विनामह दवायर ॥ अग्निट्टोमादिभियंत्रीरिष्टवा शत-दिनार्थ ॥', (४ ४, ६-७)। 'दश्वाक्षणं कृति जातो सामो दशरपारमज । पर्मे जिलादिनक्षेत्र विनुतिदेशकारक ॥ राजमूषाक्ष्यमेपैक्य बह्मियानभितिका । द्विणाश्च तथीरमृष्टा मात्र धनसहस्रम ॥ तपमा मस्ययास्यन बसुमा तेन पाणिया । स्मीहेनोस्तस्य गुनोत्य समोतरस्य समागतः ॥, ( ४ ४, ६-४ )। · विचानस्यायंत्रीतस्य सतुरोध्वनिवनिन । स्तुषा द्वारपस्यंपा व्येष्टा राज्ये २० या० मो०

यशस्त्रिनी ॥' (४, १६, १७)। 'राजा दशर्यो नाम रयक्ज्जरवाजिमान । पुण्यशीलो महावीतिरिक्वावृणा महायशा ॥ राजधीणा गुणश्रेट्ठस्तपसा चरित्रि सम । चत्रवितिनुते जात पुरदरममो वने ॥ विहसारितरक्षद्रो धूणी सत्य-पराक्रम । मुस्यस्पेदवार् वदास्य लक्ष्मीवन्तिक्षमवर्षन ॥ पायिव व्यञ्जनेयुक्तः पुरुषी पार्षिवर्षभ । पृथिय्या चतुरन्नाया विश्वन सुखद मुखी ॥', ( ४. ५१, २-५)। 'राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान्। वितेव बन्धुलींबस्य सुरेश्व-रसमञ्जि ॥, ( प्र. प्र , प्र ) । सीता की अग्नि-परीक्षा समाप्त होने पर मे एक दिव्य विमान में बैठ कर राम और लदमण के सम्मुख प्रकट हुये और शिव ने राम तथा रूक्षमण को इन्हें नमस्वार करने के लिये कहा (६ ११९, ७-६ )। लक्ष्मण सहित श्रीराम ने देखा नि ये निर्मल वस्त्र धारण किये हमें अपनी दिव्य शोमा में देदीप्यमान थे (६ ११९, १०)। विमान पर बैठे हुमे महाराज दशरम अपने प्राणो से भी प्रिय पुत्र, श्रीराम, को देखकर अत्यन्त प्रसम्न हुये (६ ११९, ११)। राम की अत्यधिक प्रशसा करते हुये इन्दोने उनसे अयोध्या छोट बार राज्यसिहासन पर बैठने में लिये कहा (६ ११९,१०−२३)। रामके कहने पर इन्होने कैंनेथी को क्षमा विया (६ ११९, २४-२४)। लक्ष्मण का आलिज्ञन करने इन्होने उनसे शीराम के प्रति निष्ठवान बने रहने के लिये वहा (६ ११९, २६-३१)। इन्होन सीता को भी राम के प्रति निष्ठावान बनी रहने का उपदेश दिया (६ ११९, ३२-३६ /। तदनन्तर सीता-सहित अपने दोनो पुत्रो से विदा लेकर ये स्वगं चले गये (६ ११९,३७-३८)। जब दुर्वासाने इनसे राम के कष्टो और दुर्माग्य की चर्चा की तो इन्होने सुमन्त्र को ये बातें राम से न कहने के लिये कहा ( ७. ५०, १०-१५ )। 'एक दिन ये वसिष्ठ के आश्रम पर गये जहाँ दुर्वासा भी विद्यमान थे। इन्होने ऋषियों के चरणों में प्रणाम, और ऋषियों ने भी इनका स्वागत, किया (७ ४१, ३-५)। इन्होंने अपने वश का भविष्य बताने के लिये महर्षि दुर्वासा से निवेदन किया ( ७ ४१, ७-९ )। दुर्वासा की भविष्यवाणी सुनने के पश्चात् ये अयोध्या लौट आये (७ ५१, २६)।

दशार्ष, दक्षिण के कुछ नगरो का नाम है जहाँ सीता की सोज के लिये सुपीव ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १०)।

द्वित्यारय--राजा दशरण ने दक्षिण के समस्त राजाओं को अपने अध्य-मेध यह में आमन्त्रित किया था (१ १३, २८)। कैकेगी के कोध को हाल्त करने के लिए दशरण ने दक्षिणापण के विधिष्य पदार्थों को अस्तुत करने का आक्ष्यासन दिया (२ १०, ३८)।

दानच (बहु०) — गणवतरण के समय ये भी गण की घारा के साथ-

साय चल रहेथे (१ ४३ ३२)। सागरमन्यन से प्रकट अप्सराओ को इत्ते स्वीवार नहीं किया (१ ४४, ३४-३४)। बसिष्ठ का आधम इनसे सेवित था (१ ५१, २४)। रावण को यह बरदान था कि दानवो के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी (३ ३२,१८)। दिवदानवसङ्घेश्य चरित हबमृताशिभि (३ ३४,१७)। शिशिर पवत इनसे सेवित मा (४ ४०, ३०)। जब हतुमान् सागर पार कर रहेथे तो इत लोगो ने भी उन पर पूज्यवर्षा की (४, १, ५४)। हनमान ने दानवी आदि से भरे हवे सागर को पार कर किया ( ४ १, २१४ )। एक वर्ष तक युद्ध करने के पश्चात् रावण ने इन्हें पराजित कर दिया (६ ७, १०-११)। बुम्भकल ने इन्हें पराजित किया (६ ६१, १०)। जब जुम्भवण वे प्रहार से इन्द्र ब्याकुण हो गये तब देवताओं सहित ये लीग भी ब्रह्मा की दारण में गये (६ ६१, १८-१९)। थीराम और मकराश का युद्ध देखने के लिये वे छोग भी उपस्थित हुये (६ ७९, २५)। इन्द्रजित् वे वय पर इन लोगो ने भी हर्षित हो दर सानि की सीस स्त्री (६ ९०, ६६-६९)। जब रायण न श्रीराम की पीडिन विवा सो में अस्यात उद्धिग्न हो उठे (६ १०२, ३१)। श्रीराम और रायण का युद्ध देखने में रिपे में लोग भी उपस्पित हुमें (६ १०२ ४५)। जब राम ने रावण से मुद्ध करना आरम्भ किया सी ये व्यक्ति हो उठे (६ १०७ ४६)। सारी रात ये श्रीराम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६४)। रावण-वध का दृश्य देखवर ये लोग भी उसी की ग्रुम धर्चा करते हुये अपने अपने विमानो से यपास्थान छौट आय (६ ११२,१)। अग्निपरीक्षा देने वे ल्यि सीता द्वारा अस्ति मे प्रवेदा के दृष्य की इन छोगों ने भी देखा (६ ११६, ३६)। अपनी अपनी स्त्रियों ने साथ ये लोग भी विष्यगिरि में निसरा पर त्रीडा में निये आते थे (७ ३१, १६)। शीशवावस्था में ही जब हन्मान बान सूर्य को पकडने की इच्छासे आकाण म उडने हुए जारहे थे सो इन लोगा को हुनुमान की शक्ति पर विस्मय हका (७ ३४, २४)। सीता के स्मानल म प्रवेत करने पर ये लोग भी आस्वर्यवक्तित हो उठै (७ ९७, २४ – २६)। थीराम के विष्णुरूप म पून स्थित हो जाने पर ये भी अत्यन्त होंगा हुये ( 0 220, 28 ) 1

दिति, देखो की माना का नाम है (१ ४%, १%)। सामर मण्यन का समय सामर से अन्द हूरी कारणी को इतने दुर्मों ने स्पीक्तर नहीं दिखा (१ ४% १७)। इतने दुर्मों (देखों) न स्पिति के पुता (इस) सा अद्व ते शांति के सिले युद्ध किया (१ ४%, ४०)। इसने दुर्मा दहन पुता की सा सिले युद्ध किया (१ ४%, ४०)। अपने पुता ने इस दिनाय स दुर्सी होत्स

दिलीप ] ' (१४८) ' [दिलीप

इन्होंने अपने पति, कश्यप, के पास जाकर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करने भी इच्छा प्रगट की जो इन्हें का वध कर सके (१. ४६, १-३)। कश्यप ने इस सतें पर इन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करने के लिये कहा कि ये एक सहस्र वर्ष तक शौषाचार का पालन करते हुये पवित्रतापूर्वक रहें (१ ४६, ४-६)। इस्होंने 'कुत्राप्लव से जाकर घोर तपस्या भी (१. ४६, ४-)। इस तपस्या को आपि से इस्ट इनकी सेवा-टहल करते हुये इन्हें एक-मूल तया अन्याग्य अभिलिपत वस्तुयें काकर की छो (१. ४६, ४-१)। अस्त वस्याग्य क्षेम्स्र एक वस्तुयें काकर होते छे (१ ४६, ९-११)। जब तपस्या में बेटल जल इस वर्ष धेंप

अनुभव करते हुए इनका सर झुककर पैरो पर टिक गया तो इन्हें अपित्रम जानकर इन्द्र ने इनके जदर में प्रविष्ट हो गर्मस्य बालक के अपने बच्च से सात दुक्के कर दिये। उस समय गर्भस्य बालक के रोने को सुनकर इनकी निद्रा दूट गई और इन्होंने इन्द्र से कहा 'धियु को मत मारो, मत मारो,।' माता के बचन का गौरय मानकर इन्द्र सहसा जदर से निवस्त आगे और इनसे अपने अपने अपने अपने स्वत्र सुनस्य हम सात 'सर्व प्रविक्त स्वत्र सुनस्य क्षेत्र सुनस्य स्वत्र सुनस्य स

प्रायंना स्वीकार की (१, ४७, ६-९)। ये दश की पुत्रों और शदयर की पत्नी थी (२, १४, १४, ७ ११, १६)। - विलीप, अंगुमान ने महान पुत्र का नाम है (१ ४२, २, ७०, ३८)। संन्यास लेने में पूत्र इनके पिता ने इन्ह राजा बना दिया (१. ४२, २)।

स्थानो का पालन करनेवाले हो जार्य (१४७, १-७)। इन्द्र ने इनकी

कार्योत प्रताम क्षेत्र करून प्रताम क्ष्म है (अ) बना दिया (१. ४, ४)। अपने विवास के इस के अध्यान विनित्स रहते ये और अपनी बुद्धि से अस्पति बुद्धि से अस्पिय सोम-विवास करने यर भी दिसी निश्चय पर नहीं यहाँ पाते थे (१. ४६, ४)। तथादि से बदेव द्यी चित्रता में निस्तम तहते से निर्वास प्रताम के प्रताम किया विवास के दिस्त के तथा से विवास के विवा

अप मुनि दस्पति ने जिनके एक्साव पुत्र का दगरण ने मूळ से वध कर दिया या उस मृत पुत्र के ठिय निजीप आदि को प्राप्त लोक की कामनाको (२ ६४, ४२)।

दिशासना — चार दिगाओं वा उतनेल निया गया है जो इस भूनल भी भारण विसे हुने हैं विकलाश पून दिगा में महापस दिशन में तीवनस पश्चिम ने आहे तर उत्तर दिगा में रशक बहे गमें हैं (१४० विश्वन से शिवन से हिंगों हैं तो अक्य होने पा है है (१४० विश्वन से हिंगों हैं तो अक्य होने प्या है (१४० १४)। अञ्चामा ने अपन चापाओं डारा पृष्टिया स बनासे हुने मान से भीतर अने वा वरने पर एवं दिग्यन ने देखा जिनकी देखा दानय रागा विगान पणी और नाम सभी पूना पर रहे थे। उन्हरी परिस्ता पर पर पुणाने में पर प्रमान सभने चापाओं का मामाचार प्या अव्य पुणाने ने पर प्यार असुमान सभने चापाओं सा मामाचार प्या अव्य पुणाने वाल ना प्या हुणा (१४९,०६)। रत ना मी पिणाओं न एक एक पर मा अनुमान सी सप्रणान में पुणानमाना प्राप्ता विश्वन पर पर प्राप्ता की स्वरणना में पुणानमाना प्राप्ता भी स्वरणना में पुणानमाना प्राप्ता भी स्वरणना में पुणानमाना प्राप्ता भी स्वरणना में प्राप्ता ने भी हम्माना प्राप्ता भी स्वरणना भी सुणानमाना प्राप्ता भी स्वरणना भी सुणानमाना प्राप्ता भी स्वरणना भी सुणानमाना प्राप्ता भी स्वरणना भी स्वर्णना भी स्वर्णना भी स्वर्णना भी स्वर्णना सामाना स्वर्णना भी स्वर्णना स

ा(१ ४१.९–११)। यात्र्यामास तान या(३.१४.९६) - इदोर्घ्यामुद्रपरमाण्याऋविक मानाम है(१.७.५)।

दे दु-दुसि, एक आहुर का नाम है जिसान साज्य ने यथ किया था।
मुश्रेष न धीरान को रागरे महान पननाकार मृत साधेर का दिनाया जिसे
राम न कान पर म कहा मोज दूर पर दिया (दे है ६४-६६)।
सद नायादिन का दिना था (४९ ४)। व्यवन स्थन्य समये समये
और उन्तर्ध म स्व करान पर में सामन प्रतिन होना था। रागरे साधेर म एक सन्दर हो यिवा का साथ अपन साथ में दन म दान मनुद के सर्थित दिया दिया जिस अपन साथ में दन म दान मनुद के सर्थित है आप कि सम्म के पर म पार्टिन में पान वाकर दोने उन्तर के सर्थित करा दिया जिस अपन स्व के पर म पार्टिन के स्व के पर स्व कर स्व के दिया है किये के पर स्व कर स्व के दिया है किये है जिस स्व के दिया है किये है किये है किया है किये है किये

२ दुन्दुक्ति, मम श्रीर हमा च पुत्र एवं अगुर का भाग है जा सामामी तथा सदान्दी का फाला था (७ १२ १३)।

टुर्जेय, गरन शनणाति वा नाम है जा श्रीशम से घड करन व ज्य श्या था (१ २३ १२)। शर की माना म मण्य रोतायनियो क माय स्पत श्रीशम पर भावकत क्या (१ २६ २६–२८)। डुपंर ] ( १५० ) [ हुवांसा
 डुपंर, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है । हुनुमान ने इसको रावण के

विहासन के पाश्वभाग में स्थित देखा ( ५. ४९, ११ )। - २. दुर्धर, वसु के पुत्र, एक वानर-प्रमुख ना नाम है जिनको झादूँछ ने

रावण को दिखाया या (६. ३०, ३३)।

हुर्ध्यप्रे, रावण के एक महावली सेनायति का नाम है जिसने रावण की
आज्ञानुसार हनुमान् पर जात्रमण किया (४ ४६, २-१७)। रावण के दरवार
में कवयों से समज्जित होकर यह राम आदि का वस करने के लिये तहा धा

में कवनों से मुसज्जित होकर यह राम आदि का वप करने के लिये खडा या (६९,२)। यह रावण की आज्ञा से रपाच्ड हुआ (६९५,३९)। १. हक्कारा, एक बानर-प्रमुख का नाम है जो क्यों के ने आजा से हो

१. हुर्मुख, एक बानर-प्रमुख का नाम है जो सुमीय की आज्ञा से दो करोड बानर सैनियों के साथ उपस्थित हुये थे (४ ३९, ३४)। इन्होंने समुप्रत नामक राक्षप्त को कुचल डाला (६ ५८, ५२१)।

२. दुर्मुख, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने हनुमान के अपराध का यदला तेने के लिये समस्त वानरों के वध की प्रतिज्ञा की थी (६ ८,

६-६ )। यह राम आदि का वध करते के लिये हाथ में शहन लेकर रावण के सभा-भवन में उपस्थित था (६. ९, ३)। यह माल्यवान् और सुन्दरी का पुत्र था (७ ४, ३४-३६)। देवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये अन्य पराक्रमी राक्षसो सहित दुमंख, सुमाली के साथ युद्धभूमि में स्थित था (७ २७, ३०)। , दुर्मुखी, सीता वा सरक्षण करनेवाली एक राक्षसी का नाम है जो सीता ँ को रावण की भार्या बन जाने के लिये समझा रही थी (५ २३,१६⊶२२)। दुर्वासा, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने दश्तरथ की प्रार्थना पर राम के दुसमय जीवन की भविष्यवाणी की थी (७ ५०, १०-१४)। अति के -पुत्र, महामुनि दुर्वासा ने, वसिष्ठ के पवित्र आश्रम पर वर्षाऋतु के चार महीने व्ययोत क्रिये (७ ५१,२)। राजा दशरय ने इनका विनयपूर्वक अभिवादन किया, अत इन्होने भी आसन देकर पाद्य एव फल-मूल समर्पित वरके राजा कासत्कार किया (७ ५१,५) । राजादशरथ ने अपने वश तथा रामकी आयु आदि के विषय मे दुर्वासा से प्रश्न किया (७ ५१,७-९), जिसके फलस्वरूप दुर्वासाने पूर्वजन्म की कथाका वर्णन करते हुये राम के जीवन के समस्ते त्रिया-कलापो तथा आयु आदि को भविष्यवाणी की (७ ११, १०-२४)।" बुध ने इल के कल्याण के लिये इनसे परामर्श किया (७ ९०, ४)।

राम की सभा में सीता के शाय-ग्रहण वे समय यह भी उपस्थित थे (७ ९६,२)। जब श्रीराम काल के साथ एकान्त में वास्तिगय कर रहे थे तब इन्होंने भी राम से मिलने की इच्छा प्रगट की (७.१७४,१–२)। "लडमण के प्रकृत में कुट होकर इन्होंने श्रीराम को अपने आगमन की मुक्ता देते के लिये कहा और यह भी बताया कि यदि वे (लक्षण) इनके आगमन में सूचना नहीं देंगे तो ये राज्य, नगर, लक्षण, भरत और श्रीराम को नाए दे देंगे (७ १०४, १-७)।'' श्रीनाम में, अपने तेज से प्रज्यालित के होने हुये महास्मा दुर्वासा को प्रणाम करके उनके आगमन कर कारण पूछा। दुर्वासा होने हैं। ने बताया 'निष्पाप रपुनव्दन । मेंने एक हजार, वर्षों तक उपनास किया है। ने बताया 'निष्पाप रपुनव्दन । मेंने एक हजार, वर्षों तक उपनास किया है। वाज मेरे उस स्वत की समाप्ति ना दिन है, दसलिये इस समय आप के यहाँ जो भी भोजन तैयार हो, उसे मैं पहण बरता चाहता हैं।' (७ १०४, १०-१३)।' ये अन प्रहुण करके श्रीराम नो साधुवाद देते हुए अपने आश्रम पर चले गये (७ १०४, १४)।

दुष्यन्त, एक प्रक्तियान्त्री राजा वा नाम है जिसन अपने राजत्वकाल मे रावण के समझ अपनी पराजय स्वीकार कर लिया या (७ १९ ४)।

दूपण्, जनस्थान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वय कर दिया था (११,४७)। यह सूर्पणलाका भ्राताथा जिसका पराक्रम विरसात या (३ १७,२२)। यह खर की सेनाका सेनापति या (३ २२,७)। खर ने इसको युद्ध के लिये सेना सजद करने तथा रथ को अस्त्र शस्त्रों से मुसज्जित करने की आज्ञादी (३ २२,८–११)। इन्होने स्वर के स्व के मुसज्जित हो जाने की सूचनादी (३ २२,१२)। इसने सेनाको युद्ध के लिये आगे बढ़ने की ब्राझा दी (३ २२, १६)। श्रीराम के बाणो से आहन होकर राक्षस गण खरकी शरण में दीड़ गयं परन्तु बीच में दूपण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया जिससे वे सबके सब लोट आये और श्रीराम पर टूट पडे (३ २४ २९–३१)। महाबाहु दूपण ने अपनी सेना को पराजित होने देलकर पांच हजार बीर राक्षतों को आगे बढने की आज्ञा दी (३. २६१)। राष्ट्रदूषण सेनापति दूषण ने बच्च के समान वाणा से श्रीराम को रोका (३ २६ ६-७)। श्रीराम ने इसके धनुष को काट कर इसके अस्वो तथा सारिय वाभी वध कर दिया (३ २६ ७-९)। रयविहीन हो जाने पर यह हाथ मे एक लोहे की गदा (परिष) लेकर श्रीराम की और झपरा (३ २६ ९-१२)। श्रीराम ने इसकी दोनी मुजायें काट डाली (३. २६, १३)। अपनी भुजाभो के साथ मह भी पृथियों पर गिर पडा (३ २६ १४) रावण ने इसे खर मा सेनापित बनाया (७ २४, ३८)। देवो के विरद्ध युद्ध करने के लिय सुमालिन के साथ यह भी गया (७ २७ ३०)।

स्द्रतेम, विश्वामित्र के एक सत्य धमपरायण पुत्र का नाम है जिसका जम उस समय हुआ था जब अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा स आकर विश्वामित अस्यत्त उच्छ एव घोर सपस्या कर रह थे (१ ५७,३-४)। ( १५२ ) [ देवनाण

विश्वामित्र ने इन्हें त्रिराङ्क के यज्ञ की व्यवस्था करने के लिखे कहा (१.५९, ६)। इन्होंने अपना जीवन देकर शुन गेप की रक्षा करने से सम्बद्ध विश्वामित्र की आज्ञा को अस्वीकार किया जिस पर विश्वामित्र न इन्हें ग्राप दिया (१. ६२, द−१६)।

देवशण ]

देव-गण-राजा दशस्य के अश्वमेध-यज्ञ मे ऋष्यश्वङ्ग आदि महर्षियों ने देवो का आवाहन निया (१. १४, प)। इन आहून देवताओ को योग्य हविष्य समर्पित किये गये (१.१४,९)। दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में देवगण भी उपस्थित हुये (१,१५,४)। उस यज्ञ-सभा मे त्रमद्य एक त्र होकर देवताओ ुने ब्रह्मा से रावण वे अत्याचार के सम्बन्ध में बताया (१.१४, ४–११)। ब्रह्मा ने बताया कि उन्होंने रावण को देवताओं आदि से अवध्य रहने का वर दे रवसा है (१ १४, १३)। देवताओं ने विष्णु से दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर रावण का वध करने का निवेदन किया (१,१५,१९-२६)। जब विष्णुने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तब इन लोगो ने विष्णु की स्तुति की (१ १४, २९-३३)। विष्णु के पूछने पर इन लोगो ने रावण के पूर्व-इतिहास का वर्णन करते हुये, उनमे मनुष्य-रूप मे जन्म लेकर उसका वध करने वा निवेदन किया (१.१६,३-७)। ब्रह्मा ने इन लोगो से अप्सराओं और किन्नरियों से वानरों के रूप में अपने समान ही पराक्रमी पूत्र जलप्र वरने के लिये कहा (१ १७, २-६)। ब्रह्मा के आदेशानुसार इन लोगो ने बानर सन्तान उत्पन्न की (११७, ८)। दशरथ का अववमेध यज्ञ समाप्त होने पर ये लोग अपने-अपने स्थानों को चले गये (१,१८,१)। राम इत्यादि के जन्म पर इन लोगों ने प्रसन्त होकर दुन्दुभियाँ बजाते हुये पुष्पवर्षा ,की (१ १=, १६)। जब थीराम ने ताटका का वध कर दिया तो इन लोगा ने प्रसन्न होनर विश्वामित्र का अभिनन्दन करते हुये उनसे कुशास्व द्वारा प्राप्त अस्त्र शस्त्रों को श्रीराम को प्रदान करने का अनुरोध किया (१ २६, २६-३१)। बिल ने इन्द्र और महदुगणो सहित समस्त देवताओं को पराजित कर दिया (१ २९ ४)। इन लोगो न अपने की मुक्त करान के लिये विश्व से यामन-रूप ग्रहण करने का निवेदन किया (१.२९,६-९)। जनक के धनुप की प्रस्य चा चढाने में ये असफल रहें (१ ३१,९)। तीनों लोकों के कल्याण के लिये इन लोगों ने हिमवान् से उनकी पुत्री गङ्गा को मौगा (१ ३५, १७)। सदन तर ये लोग गङ्गा को अपने साथ लाये (१ ३४, १९)। जब उमा के साथ क्रीडा-विहार करते हुये महादेव को सौ वर्ष व्यतीत हो गये और उमा के गर्भ से नोई पुत्र नहीं हुआ, तब समस्त देवनाओं ने महादेव के पास जीकर निवेदन किया 'तीनो लोबो के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप

अपने आप मे ही धारण की जिये।' (१ ३६, ८-११)। महादेव के यह पूछने पर कि उनके स्खलित तेज को धारण करने मे कौन समर्थ होगा, इन लोगो ने पृथ्वी का नाम बताया (१ ३६, १५~१६)। इन लोगो ने अग्नि से अनुरोध किया कि वे शिव के महान तेज को अपने भीतर रख हाँ (१ ३६, १८)। वार्तिकेय का प्राट्मींब होते ही इन लोगो ने शिव और उमा की स्त्ति की (१ ३६, १९-२०)। उमा ने इन्हें बाप दिया कि ये लोग अपनी पत्नियो स सन्तान नही उत्पन्न कर सकेंगे (१ ३६, २१-२३)। इन्द्र और अग्नि को आये करके ये लोगो सेनापति की इच्छा से ब्रह्मा के पास गये (१३७,१-४)। ब्रह्मा का आश्वासन पाकर वे लोग अपने-अपने स्यानी को चले गये (१ ३७,९)। इन लोगों न कलास पर्वत पर जाकर अग्नि को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त करत हुये उनसे बद्र तेज की गङ्गा म स्थापित वरने के लिए वहा (१ ३७, १०-११)। नवजात शिग्रु का 'कार्तिकेय' नाम रखते ह्य इन लोगों ने उसके महान होने की भविष्यवाणी की (१३७. २६ )। कार्सिकेस के गर्भसावकाल म ही स्कन्दित हुय होने के कारण इन सीगी ने उनको स्त्र-द वह वर पुकारा (१ ३७, २८)। इन स्त्रीयो न स्वाद को देव सनापति बनाया (१ ३७,३१)। जब सगर पुत्र जम्ब्रुद्वीप की भूमि खोदते हुवे सब ओर धूम रह य, को उससे धवरा वर ये लोग ब्रह्मा की पारण म गय (१ ३९, २२-२६)। ब्रह्मा से सगर-पूत्रो के विनाश वा आश्वासन पावर ३३ देवता प्रसप्त होवर अपने अपने स्थानों को चलें गये (१ ४०, ४)। भगीरक को बर देने व लिये थे लाग भी प्रह्या के साथ आप (१ ४२ १६)। भगीरय को बरद कर य लोग अपने अपन स्थानों को चले गये (१.४२. २६)। इन लोगों ने गङ्गावतरण के इश्य को दखा (१ ४३, २०)। य लोग भी गड़ा क साम साम भगीरम में रख के मोठ पीछे चल (१ ४३, ३२)। जब बहु ने पद्धान समस्त जल का पान कर लिया तो इन लोगा ने उनसे गुद्धा को मुक्त करत का निवदन किया (१४३ ३७)। य- महाभावा बीयवात मुधानिया - अदिति के पुत्र थे (१ ४४, १४)। अजर-अमर और तिरोग होन ने लिय इन लोगा ने शीरोद-सागर ने मन्यन द्वारा अमन प्राप्त करने का जिक्क्य किया (१ ४४, १६-१७)। एक सहस्र कर सक माचन करने पर महाभयकर हलाहुल नामक विष ऊपर उठा और उसन इन शहित सम्प्रण जगन को दग्र करना आरम्भ किया (१ ४४, १९-२०)। उस समय य लोग महादेव शहर की शरण म गय (१ ४४, २१)। अस्रा व माप जब य होग मन्यन करने ही रह तो मपनी बना मन्दरायल पबन कताल म पून गया (१ ४४, २७)। उस समय इन लोगा ने उस पर्वत हो

देवनाण ] (१५४) [देवनाण ऊगर उठाने के लिये विष्णु से निवेदन किया, जिस पर विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके उदा पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४५, २८–३०)। सागर मन्यन से प्रकट हुई अप्सराओं को इन लोगों ने भी स्थीवार नहीं किया (१ ४५, ३५)। वरुण की पृत्री, वारुणी (सुरा) को ग्रहण करने ये कारण

ही ये लोग 'सुर' कहलाये (१ ४४, ३८)। इन लोगो ने अमृत के लिये दिति के पुत्र, दैरयों से युद्ध किया (१ ४५,४०)। इन लोगो ने दिति-पुत्रो का विनाश किया (१.४४,४४)। अण्डकोप से रहित इन्द्र ने अण्डकोप की प्राप्ति कराने के लिये इन लोगों से प्रार्थना की (१ ४९,१-४)। इन लोगो ने पितरों के पास जा कर उनसे कहा 'आप भेडे के दोनो अण्डकोप इन्द्र की प्रदान करें', (१ ४९, ५-६)। अहत्या के शापमुक्त होने पर इन लोगों ने उसको साधुवाद दिया (१-४९, २१)। वसिष्ठ का आश्रम इनसे सेवित था (१ ५१,२४)। जब विश्वामित्र वसिष्ठ पर ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करने के लिये उद्यत हुये तो ये लोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (१ ४६,१४-१४)। त्रियाङ्क के लिये जब विश्वामित्र ने यज्ञ विया तो उसमे विश्वामित्र द्वारा आहरा होने पर इन लोगो ने यज्ञ-भाग ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया (१ ६०,१०-११)। इन लोगो ने त्रिश द्भ को स्वर्ग से गिरा दिया (१० ६०, १६-१७)। विश्वामित्र के पास जाकर इन लोगो ने त्रिशद्भ के सम्बन्ध में उनके अनुरोध को स्थीकार कर लिया (१ ६०,२३-३४)। इन लोगो ने विश्वामित्र को 'महर्षि' पद देने या अनुरोध किया (१.६३,१६-१७)। विश्वामित्र की घोर तपस्या से ये लोग भयभीत हो उठे (१ ६३, २६)। जेंग इन लोगों ने देखा कि विश्वामित्र के मस्तक से चठते वाला धूँशा सम्पूर्ण जगत को आच्छादित कर लेगा, तो इन लोगो ने ब्रह्मा की घरण म जाकर उनसे देवताओं वा राज्य दे कर भी विश्वामित्र की इच्छा पूर्ण करन का निवेदन किया ( १ ६४, ९–१६ ) । "पूर्वनाल में दशयज्ञ के विष्यस के पश्चान् दासुर ने देवताओं से वहा 'मैं यश में भाग प्राप्त वरना चाहता था, विन्तु तुम लोगो ने नहीं दिया, अत अब मैं अपने इस धनुष से तुम सब या मस्तव माट डालूँगा। इस पर इन लोगों ने शक्कर की स्तुति करी उनसे उनका धनुष प्राप्त क्या और सदनन्तर उस धनुष को देवरात के पाम रस दिया (१ ६६,९-१२)।" इन लोगो ने जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक चतुरङ्गिणी सेना दी जिसके प्रहार से मिथिला में पड़े हुवे बलहीन और पापाचारी राजा भाग गये (१ ६६, २३-२४)। इन छोगो को यह जानने को उत्मुकता हुई कि विष्णु और शिव मे से कीन अधिक सित्तशाली है (१.

७५, १४-१५)। विष्णु मे परात्रम से तिव वे धनुष मो जिविल हुआ देल

कर इन छोगो ने विष्णु को श्रेष्ठ माना (१.७४,१९)। श्रीराम और परमुराम वा इन्द्र-मुद्ध देखने ने लिये ये लोग भी एक्त्र हुयें (१ ७६,९)। द्वारय दी द्वाप्य का साक्षी रहने वे लिये वैवेयी ने इनका भी आवाहन किया ( २. ११, १२-१६ )। राम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कीसल्या ने इन लोगो वा भी बाबाहन किया (२ २४, १६)। भरत सेना के सत्कार वे लिये भरद्वाज ने इन लोगों की सहायता का आवाहन क्या (२ ९१, १६)। इत लोगों ने भरद्वाज ने आश्रम में गायन किया (२ ९१, २६)। माण्डकींण की धोर तपस्या से व्यथित होकर इन छोगो ने उनकी तपस्या भग करने के लिये पौच अप्सराओं की भेजा (३ ११, १३-१५)। इन लोगों ने अगस्त्य से ब्राह्मणधाती असुर, वातापि, का भक्षण करने का निवेदन विया (३ ११, ६२)। अगस्य का बाधम इन लोगों से भी सेविन था (३ ११,९०)। सर के विरुद्ध युद्ध में इन लोगों ने श्रीराम की सफ्लताको कामनाको (३ २३,२६−२**६)। ये लोगलर और राम के उस अद्**मुत युद्ध को देखन के ल्पि अपने-अपने विमानो पर एकत्र हुये जिसमे श्रीराम बोदह सहस्र राक्षसो के विरुद्ध गुद्ध के लिये अकेले तत्पर थे (३ २४,१९-२४)। खर को रथ-विहोन कर देने पर इन स्रोगों न श्रीराम की प्रशसा की (३ २६,३३)। खर के धरातायी होने पर इन लोगों ने हुएँ प्रकट करते हुये श्रीराम की स्तुति की (३ ३०, २९–३३)। ये लोग युद्ध मे रावण को पराजित नहीं कर सके (३,३२,६)। ब्रह्माने रावण को देवताओं से अदध्य होने का बरदान हिया या (३ ३२, १८-१९)। 'आत्मवद्भिविगृद्या त्व देवगम्यवैदानवै', (३ ३३ ७)। समुद्र तटवर्ती प्रान्त की घोभा वा अवलोकन करत हुये रावण ने वहाँ अमृतभोगी देवताओं को भी विचरण करते देखा (३ ३४. १७)। ये लोग विशिर नामक पर्वत पर निवास करते थे (४ ४०, २९-३० )। त्रीडा विहार के लिये ये लोग सुदर्शन सरोवर के तट पर आते थे (४ ४०, ४४)। ये लोग सार्यकाल के समय मेरु पर्वत पर आकर सूर्य का पुजन करते थे (४. ४२, ३९-४०)। सीमाश्रम इनसे सेवित था (४ ४३, १४)। जब इन्द्र के बज्ज-प्रहार से हुनुमान के आहत हाने पर बायु ने अपनी गति को रोव दिया तब इन लोगो ने बायु के कोध को द्यानत किया (४ ६६, २४)। जब हुनुमान् सागर का लञ्चन कर रहे थे तब इन लोगो ने उन पर पुष्पदर्पा की (४ १, =४)। ये लोग हनुमान् की प्रशसा के गीत गाने लगे (४. १. द्ध)। "पूर्वकाल में जब पनती के भी पंख होते थे तो उनके वगपूर्वक उटने भीर आने-जाने पर देवताओं आदि को उनके गिरने की आशका से अत्यन्त मध होने लगा (४ १, १२३-१२४)।" जब हनुमान् ने विश्राम करने के मैनाक

देव-गण र ( 148 ) दिव-शण पर्वत के आग्रह को अस्वीकृत कर दिया तो इन लोगो ने हनुमान् की प्रशसा की (५१,१३७)। ये मैनाक पर्वत से, उसके हनुमान् को आमन्त्रित करने के कार्य पर अत्यन्त प्रसन्न हुये (५ १,१३८)। हनुमान् के शक्ति की परीक्षा लेने के लिये इन लोगों ने सुरसा से उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने ने लिये कहा ( ५ १, १४५-१४८ )। जब हनुमान् ने अक्ष का वध कर दिया तो इन लोगो को हर्षे मिश्रित आक्वर्ष हुआ ( ४, ४७,३७ )। लङ्का मे हनुमान् की सफलता पर प्रसन होकर इन लोगों ने उनकी प्रशसा की (५ ५४,५०-५२)। जब सागर पर सेतु वा निर्माण हो गया तो ये लोग भी उसे देखने के लिये आये (६ २२, ७५)। जब श्रीराम ने सेना सहित सागर को पार कर लियातो इन लोगो ने उनकाजल से अभिषेक किया (६ २२, ८९)। जब अञ्जद ने इन्द्रजित् पर प्रहार किया तब इन छोगो ने उनकी प्रशसा की (६ ४४, ३०)। अकस्पन का बध कर देने पर इन लोगो ने हनुमान को साधुवाद दिया (६ ५६,३९)। जब हुनुमान ने रावण को थप्पड से मारा तब ये लोग हर्पंच्यति वरते लगे (६ ५९,६३)। जब हनुमान् के प्रहार से रावण रथ के पिछले भाग म निश्चेष्ट होकर बैठ गया तर ये लोग हपनाद करने लगे (३ ५९, ११८)। कृम्भवर्ण ने इन लोगो को पराजित किया था (६ ६१,१०)। जब कुम्भक्ण के प्रहार से इन्द्र व्यापुल हो गये तब अत्यधिक विपादग्रस्त हो इन लोगो न बह्या की शरण मे जाकर उनसे सहायना की याचना की (६ ६१,१⊏−१९)। जब श्रीराम ने कुम्भकण का वर्ष कर दिया तो य लोग हपनाद थरने लगे (६ ६७,१७४)। अतिमाय और लक्ष्मण क यद्भ का देखन के लिये य लोग भी उपन्यित हुये (६ ७१,६५-६६)। श्रीराम और मनराक्ष का युद्ध देखने के लिय ये लोग एक्त्र हुये (६ ७९,२५)। जब मक्राक्ष ने अपने मूल संशीराम पर प्रहार किया तो ये लाग घबरा उठे (६ ७९ ३२)। जब श्रीराम ने मकराक्ष मा वध वर दिया तो ये लोग अध्यन्त प्रसन्न हुय (६ ७९, ४१)। इन्द्रजित् वे विरुद्ध युद्ध म में लोग ल्दमण वी रक्षा वर रह में। (६ ९०,६४)। जब इदिजिए का वध हो गैंया तो ये लोग इन्द्रभियाँ बजाने रगे (६ ९०, ६६)। उस समय इन लोगो न हेपित होकर शान्ति की साम ली (४, ९०, ८९-९०)। इन लोगो न श्रीराम की शक्ति और परात्रम की प्रशसा की (६ ९३, ३६ ३९)। रामसासे पस्त होकर इन लोगाने रक्षा के लिये ब्रह्मा की स्तुति की (.६ ९४, ३१-३२)। तदन तर ये लीग महादेव की घरण मे गर (६ ९४, ३४)। जब मुग्रीय ने महोदर या वध कर दिया सी ये छोग हुर्पपूर्वक उत्की और देखने लगे (६ ९७, ३८)। जय रचाल्ड रावण के गांप श्रीराम

पैदल ही मुद्र के लिये उदात हुये तो इन लोगो ने कहा कि ऐसा मुद्र बराबरी का नहीं है (६. १०२, ५)। जब रावण ने श्रीराम को पीडित क्या तो ये लोग अत्यन्त चिन्तिन हो उठे (६ १०२, ३१)। राम और रावण के मुद्ध को देखने के लिये ये लोग भी एक्ट्र व हुये (६. १०२, ४४; १०६, १८)। रावण के विरुद्ध युद्ध में इन लोगों ने थीराम को प्रोत्साहित किया (६ १०२,४८)। श्रीराम और रावण के युद्ध के समय ये लोग गो-याहाण की रक्षा के लिये प्रायना करने रंगे (६ १०७, ४८-४९)। ये लोगसारी रात धीराम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६५)। रावण नी मृत्यु पर ये लोग अत्यन्त हॉयत हुये (६. १०८, २० )। रावण-देश वे सम्बन्ध में बार्तालाप करते हुये ये लोग अपने-अपने , स्यानों को लीट आये (६ ११२, १-४)। इन लोगों ने भी अग्नि-परीक्षा के ल्यि सीता को अग्नि मे प्रवेश करते देखा ( ६. ११६, ३१–३३ ) । श्रीराम को यह परामर्श देकर कि ये वानरो को विदा कर अयोध्या के लिये प्रस्थात करें, ये छोग अपने-अपने स्वानो को चले गये (६.१२०,१६−२३)। श्रीराम के राज्याभिषेक के समय इन लोगों ने उनका समुचित अभिनन्दन किया (६ १२ म, २०)। उस समय ये अत्यन्त प्रक्षम हुये (६. १२ म, ७२)। बुचेर तो वर देने के लिये बहुता ने साथ ये लोग भी गर्म (७.३,१३)। माल्यवात के भ्राता से त्रस्त होतर ये लोग महादेव की दारण में गय (७ ६,१-६)। महादेव के कहते पर इन लोगों ने विष्णु के पास जावर उनसे अपने शतुओं का सहार करने या निवेदन किया (७ ६, १२-१८)। जब विष्णु माल्यवान् वे विषय पुद वरने ने लिये निवले तो इन लोगों ने विष्णु भी स्तुनि की (७ ६, ६८)। जब बह्या कुम्भवणं को बर देने के लिये जाने लगे तब इन लोगो ने उनमे इसका विरोध किया (७ १०, ३७-४१)। मन्दाकिनी का तट इनसे सेविन पा (७ ११, ४४)। यशो और राझसो वे मुद्ध वो देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (७ १४,६)। यम और रावण के युद्ध को देखने के हिन्दे ये लोग उपस्थित हूर्ये (७ २२, १७)। रादण के नेतृत्व में राधसो और दानवों के विरुद्ध इन लोगों ने सुद्ध किया (७ २७, २६)। जर्ज इन्द्रजिन् ने इन्द्र को बन्दी बना लिया तब ये लोग ब्रह्मा को आगे करके लड़ा आये (७ ३०,१)। अपनी-अपनी पत्नियों के साथ ये लोग भी विन्ध्य-शेत्र में रमण करते थे (७ ३१,१६)। रावण की पराजय पर इन लोगों ने अर्जुन का अभिनन्दन किया (७ ३२, ६४) । बात्यकार में जब हनुमान सूर्य की निगरने -के लिये बढ़े जा रहे थे तब दा छोगों ने हनुमान के पराक्रम पर आश्वर्य किया (७ ३४, २४)। जब यापुने अपनी मनि रोहदी सब से सही की दारण

देवनाण ] [देवनाण मे गये (७ ३४, ४३-४६) । बायु को प्रसन्न करने के लिये ये लोग भी बहा के साथ गये (७ ३४, ६४)। बायु देवता को अवने आहत पुत्र को गोद में

लिये हुये देखकर इन लोगों को वायु पर बहुत दया आई (७. ३५, ६५)। निमि के यज के पूरा होने जाने पर इन लोगों ने उन्हें बर देने की इच्छा प्रगट की ( ७. ५७, १३ )। निमि को उनका मनोवाछित वर देने के पश्चात इन होगो ने निमि से कहा कि वे वायु-रूप होकर समस्त प्राणियो के नेत्रों में निवास करेंगे ( ७ ५७, १४-१६ )। लवणामुर के प्रहार से मूच्छित शत्रुघ्न को देखकर इन लोगों में हा-हाकार मच गया ( ७. ६९, १३ )। जब शत्रुघन ने लवणासुर का वध करने के लिये एक ऐसा दिव्य, अमोध. और उत्तम बाण हाथ में लिया जिसके तेज से समस्त दिशायें न्याप्त होने लगी, तब सम्पूर्ण जगत सहित ये लोग भी अस्वस्य होकर ब्रह्मा की शरण में गयें (७. ६९, १६-२१)! जब ब्रह्मा ने इनके भय का सभाधान कर दिया तब ये छोग पुन दात्रुघ्न और छवणासूर के युद्ध को देखने के लिये उपस्थित हुये (७. ६९, २९-३०)। जब श्रमुख्न ने लवण का विनाध कर दिया तब इन लोगो ने शत्रुच्न की भूरि-भूरि प्रसमा की (७. ६९, ४०)। ये लोग शत्रुष्त को बर देने के लिये उनके पास गये (७. ७०, १-३)। शबुब्त को बर देकर ये लोग अन्तर्धात हो गये (७.७०,६-७)। शम्युक का यथ कर देने पर राम का अभिनन्दन करते हुये इन लोगों ने उन्हें बर देने की इच्छा प्रगट की ( ७. ७६, ५-८ )। "राम की प्रार्थना पर इन लोगों ने उनसे बताया कि ब्राह्मण-कुमार जीवित हो गया है। तदनन्तर इन लोगो ने श्रीराम से अगस्त्य आधम चलने के लिये वहा ( ७. ७६, १३-१८ )।" अगस्त्य द्वारा साकृत होकर ये लोग स्वर्ग चले गये (७. ७६, २१-२२)। बृत्रवच का उपाय बताने पर विष्णु की स्तुति करते हुवे ये लोग इन्द्र-सहित उस स्वान पर गये जहाँ बृत्रासुर तपस्या कर रहा था (७. ८४, ८–१०)। युत्र को देखकर ये लोग अत्यन्त भयभीत हो उठ (७. ८४, १२)। युत्रवध करने के पश्चात जब चिन्तित हुये इन्द्र ब्रह्म-हत्या के भय से अदृश्य हो गये तब इन लोगो ने विष्णु के पास जाकर इन्द्र के उद्घार का उपाय पूछा ( ७. ८४, १७-१९)। ये उस स्थान पर गये जहाँ इन्द्र छिपे हुये थे और उनसे अश्यमेध यज्ञ करके अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिये कहा (७. ८६, ६–८)। ब्रह्म-हत्याके पूछने पर इन लोगो ने उससे कहा कि वह अपने को चार भागों मे विभक्त कर ले (७. ८६,११)। इन लोगो ने ब्रह्महत्या के प्रस्ताय की स्वीकार करने हुये इन्द्र के गुद्ध हो जाने पर उनकी बन्दना की (७.८६, १७-१८)। ये छोग अत्यन्त भयभीत होगर राजा इल मी स्तुति-पूजा शिया नरने थे (७. ८७, ५–६)। सीता के शंपय~प्रहण नो देसने के

लिये ये लोग भी श्रीराम की सभा मे उपस्थित हुये (७,९७,९)। जब सीता पृथिवी के गर्भ में अन्तर्धान हो गई तय इन लोगो ने उनकी प्रशसा की (७. ९७, २१--२२)। इन लोगों ने लक्ष्मण पर पूरवर्याकी (७ १०६, १६)। भगवान् विष्णु के चतुर्य अझ, लक्ष्मण, को स्वगंम आया देखकर ये लोग हर्षसे भर गये (७ १०६, १८)। जब श्रीराम सादेत धाम जाने के लिये उद्यत हुये तब अनक देवपुत्र उनके दशन क के लिये उनकी सभा मे उपस्थित हुये (७, १०८, १९)। राम के स्वागत व लिये ये लोग भी ब्रह्मा के साथ आये (७ ११०,३)। इन लोगो ने राम पर पुष्प-वर्षा की (७. ११०,६)। इन लोगो ने विष्णुका पूजन किया ( 6 280, 28) 1

देवमीढ़, कीतिरय के पुत्र और विवुध के पिता का नाम है

( १. ७१, १० ) । देखपानी, प्रयाति की पत्नी का नाम है जिसके रूप की इस भूतल पर कही तुल्ना नहीं थी (७ ५८,७)। यह गुकाचार्य की पुत्री थी। सुन्दरी होने पर भी ययाति को यह अधिक प्रिय नहीं थी। इसने यदु को जन्म दिया (७ ५ ६,९-१०)। अत्यन्त आर्तहोकर रोते हुये अपने पुत्र को देखकर इसने अपने पिता, गुवाचार्य, का स्मरण किया (७ ४८, १४)। गुवाचार्य ने देवयानी से बार-वार उसके दुख का कारण पूछा (७ ५८, १६-१८)। इसने अपने पिता को ययाति द्वारा क्रिये गये अपने अनादर और अवहेलना का कारण बताया (७ ५८,१८—२१)।

देवरात निर्मिके ज्येष्ठ पुत्र तथा राजा जनक के पूर्वज का नाम है जिनके पास देवताओं ने एक धनुष-रत्न धरोहर के रूप में रख दिवा था

( १ ६६, = १२, ७५, २०)।

देववती, ग्रामणी नामक गत्ववं की पुत्री का नाम है जो द्वितीय लक्ष्मी के समान दिब्य रूप और यौवन से सुशोभित एवं तीनों छोनों में विख्यान थी। इसके पिता ने सुकेश के साथ इसका पाणिग्रहण कर दिया जिससे यह अत्यन्त प्रसन्त हुई । समय आने पर इसने तीन राक्षस-पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम क्रमश माल्यवान्, सुमाली और माली थे (७. ४, २–६)।

देव-वर्णिनी, भरद्वाज की पुत्री का नाम है जिसका विश्रवा ऋषि के साथ पाणिप्रहण हुआ था। इसने अपने गर्भ से कुबेर को जन्म दिया (७ ३,३-४)।

देव सख, उत्तर दिशा की एक पर्वतमाला का नाम है जो पश्चियो का निवासस्यान था। यह भौति भौति के विहङ्गमो से व्याप्त सथा विभिन्न प्रकार के कृशी से विमूपित या । सुबीय ने शतवल से इसके वनसमूहो, निझरो. और गुफाओ में सीता की खोज करने ने लिये कहा (४ ४३, १७-१८)।

देचान्तक, रावण ने पुत्र का नाम है जिसने अपने चाचा, कुम्मवण, के निधन पर क्षोक प्रगट किया या (६ ६०, ७)। विशित्रा के कथन (६ ६९, १-७) को सुनकर यह युद्ध करने के लिये उत्साहित हो गया (६ ६९,९)। 'शकतुन्यपराकम, बीर, अन्तरिक्षगत, मायाविद्यारद, त्रिदशदपघन, समर-दुमंद , सुबलसम्पन्न , विस्तीणंगीति , निजित , अस्त्रवित् , युद्धविशारद , प्रवरविज्ञान , लब्धवर , बानुबलार्दन , भास्कर तुल्यदर्शन ', (३ ६९, १०--१४) । यह अपने पिता, रावण, को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके अन्य छ महाबली निशाचरों के साथ युद्ध के लिये प्रस्थित हुआ (६ ६९, १७-१९)। यह स्वर्णभूषित परिघ लेकर समुद्रमन्यन के समय दोतो हाथी से मन्दराचल उठाये हुये भगवान विष्ण वे स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था (६६९, ३१)। अपने भ्राता, नरान्तक, की मृत्यु से सन्तम हुये इसने हाथ में भयानक परिष लेकर अद्भद पर आक्रमण किया (६ ७०, १-३)। "गुद्ध करते हुवे इस पर अङ्गद ने एक कृष उखाड कर प्रहार किया। इसके हायी के एक दाँत को उलाड कर उसी के द्वारा अञ्जद ने इस पर आवमण किया जिसके प्रहार में यह हिल्ते हुये बुश की भौति काँपने लगा। तदनन्तर इसने अझद पर परिष का प्रहार किया (६ ७०,६--१९)। इसने हनुमान् में साथ यद किया जिसमे हनुमान ने इसका वध कर दिया (६ ७०, २२--१५)। इसने सुमाली के साथ देवों के विरुद्ध मुद्ध किया ( ७ २७, ३१ )।

देख नम् भी राजा मगीरव ने रण के पीछे पीछे मंगाजी के सालसाय जल रहे थे (१ ४६, ३२)। ये दिनि ने महान् बल्दासी पुत्र थे
जिन्होंने अमुलप्तामि के लिये दीर समुद्र का मग्यन दिया (१ ४४, १४-१८)।
सानुत्ति के हलाहल विव ने इसनी दाय परना आरम्म निया (१ ४४, १८)।
रल लागो ने ग्रामर मग्यन में प्रगट अप्ताराओ अवना वालगी सुरा ने पहुण
नही विया जिसके बारण दनना नाम 'अपूर' पदा (१ ४४, १४-३६)। रासांगो
मो बात सेवर दन लोगो में अमृत ने लिय देवों से ग्रुड निया (१ ४४,
४०-४१)। देवों ने दनना विनास निया (१ ४४, ४४)। रासांगो ने वनवास
में मामद मोलस्या ने उनकी रहार में निया (१ ४४, ४४)। रासांगो ने वनवास
(२ २४, १६)। सागर मन्यन में समय इस्ट हारा दनने विनास निया सा
(२ २४, १६)। सागर मन्यन में समय इस्ट हारा दनने विनास निया आने मा उन्होंक (२, २४, ३४)। ये छोग दिनि और नव्यप में पुत्र सथा एक साय प्रथियों न अधिपति में (३ १४, १४-१४)। अनिनाय और लश्यन में मुद्र को देताने में लिय ये सोग भी एक्स हुये (६ ७४, ६६)। सर स्था देवताओ द्वारा युद्ध में बस्त होकर ये लोग भृगु की परनी की शरण में जाकर निश्चित रूप से रहने लगे (७ ५१, ११)। ये लोग भी राजा इल के भय से उनवा आदर-सरवार विधा करते थे (७ ६७,५-६)। राम के विष्ण तेज में प्रवेश कर लेने पर इन लोगों ने भी हुए अगट किया ( ७. ११०, १४ )।

द्वाविडस , एव प्रदेश का नाम है। कोपमवन में स्थित केंकेयी को प्रसन करने के लिय दशरण ने द्रविण देश में उत्पन्न होनेवाले भांति भांति के द्रव्य, धन धाम्य आदि को कैनेयों को प्रदान करने के लिये कहा (२ १०. 34-80 )1

इ.स-प्रस्य, उत्तर के एक देश का नाम है जो समृद्र के तट पर स्थित या । इसमे आभीर तथा अन्य जगली जातियाँ निवास करती थी । यदापि राम न इस अपने तजस्वी याण से मरुम्मि बना दिया था तथापि राम ने ही बरदान स यह पून फलमूल और रही से मम्पन्न ही गया (६ २२, ३१-४१)।

द्वीस्म, शीरोद सागरे म स्थित एक पर्यंत का नाम है जिस पर दिव्य जीवियाँ उत्पन्न हाली थी (६ ४०, ३१)।

दिजित. एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमानु गये वे ( 4 8, 24)

द्विचिद्र, अभिवनो ने एव बानर-पुत्र का नाम है (१ १७, १४)। इन्होने सुयोव के अभिवेक मे भाग लिया था (४ २६, ३४)। किटिकस्था जाते समय मार्ग में एटमण ने इनके मुस्जित भवन की देखा था (४ ३३,९)। ये अत्यन्त महावली और अधिवनो के पुत्र तथा मैन्द के भाता थे: इन्होंने सुग्रीव को कई करोड बानर सैनिक दिये थे (४ ३९, २५)। सुग्रीव इन्हे सीताकी खोज के लिये दक्षिण दिशा म भेजना चाहते थे (४ ४१,४)। विरुध-क्षेत्र में सीता की खोज करने के बाद जल प्राप्त करने वे लिये इन्होंने भी ऋस विल में प्रवेश किया (४ ५०, १-६)। अद्भद के पृष्टने पर इन्होंने वनाया कि ये सत्तर मोजन तक कूद सकते हैं (४ ६५, ६)। ब्रह्मा के वरदान से इन्होंने अमरस्य प्राप्त किया और देवताओं को पराजित करके अमत का पान कर लिया था (५ ६०,१-४)। ये समुद्रतट पर स्थित बानर सेना नी रक्षा कर रहे ये (६ ६, २)। युद्ध में इनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं था, इन्होंने ब्रह्माजी की आजा से अमृत का पान किया (६ २६,६-७)। नील के सरक्षण में रहकर इन्होने ल्का के पर्वद्वार पर युद्ध किया (६ ४१ ३८-३९)। इन्होंने अशनिप्रभ के साथ युद्ध निया (६ ४३, १२)। युद्ध मे इन्होने अधनियम का वस कर दिया (६.४३, ३२-३४)। ये राय की आजा से (६ ४४, १-३) इन्द्रजित का अनुसन्धान करने के लिये गये परन्तु असकल रहे (६ ४४,४-४)। वे ११ बा० को०

संह्र] <sup>1</sup> ( १६२ ) ' [धर्मारच्य पुन उस स्थान पर छोट आये जहाँ राम और लक्ष्मण अवेन पडे थे (६ ४६,

३)। इन्होंजि ने इन्हें आहत किया (६ ४६, १९)। इन्होंने नरान्तक को पर्वन-सिखर से मार डाला (६ १६, १०)। इन्होंने कुम्मरणे पर एक पर्वन-सिखर फेंका जो यदिए पुम्मरणे को नहीं लगा, तथापि अनेक राक्षत मोडा और पशु उससे देव वर्मर गये (६ ६७, ९-१२)। इन्होंने अविनयन पर आत्रमण किया परन्तु उससे पराजित हो गये (६ ७१, १९-४२)। इन्होंजि वित्रमण पर अपने किया परन्तु उससे पराजित हो गये (६ ७१, १९-४२)। इन्होंजि वे सिह आहत किया (६ ७३, ४१)। अङ्गद नो रास्तसों से पिरा हुआ देखकर ये उनकी सहायता के लिय दोड पड़ें (६ ७६ १६)। वोणितास और प्राप्त से से स्वर्ण कर के इन्होंने कोणितास का मार्ग हुआ। (७ ७६

और यूपाल से युद्ध बरते हुवे इन्होंने सोणितांक्ष का वध किया (७ ७६, २९–३३)। इन्होंने कुम्म के साथ युद्ध विया परन्तु उत्तवे प्रहार से अस्यन्त आहत हो गये (६ ७६, ४१–४२)। राम ना यथोजित सरकार प्राप्त बरने के परमाय ये किक्टिक्टमा लीट आये (६ १२८, = ८)। राम नी सहायता के लिये देवो ने इनकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४९)। राम ने इनका आदर-सलार विया (७ ३६, ११)। राम ने इनके प्रयुक्त ये याने तन जीवित रहने के लिये नहा (७ १०, १४)।

दंष्ट्र, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हतुमान् गये थे (४ ६, २४)। हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी थी (४ ४४,१२)।

## 17

धन्यन्तरि—एन हाथ में दण्ड और दूसरे में कमण्डलु लंकर में शीरसागर से उसके मन्यन के समय प्राट हुमें थे 'अथ वर्षसहरोग आयुर्वेदमय पुमान् । 'उदितिष्टरसुपमीरमा सदण्ड सक्ष्मण्डलु ॥', (१ ४४, ३२)।

धर्म-अगस्त्य वे आध्यम मे श्रीराम ने इनके स्थान को भी देखा (१ १२,२०)।

धर्मपाल, दशरव ने एक मन्त्री का नाम है (१७,३ गीता प्रेस

सस्करण)। धर्मभृत, एव मुनि वा नाम है (३. ११, ८)। राम में पूछने पर

इन्होंने दण्डनारच्य के प्रवास्तर तारोवर ने इतिहास का वर्णन विया ( व ११, ८-१९ )।

धर्मधर्मन, एव प्राम वा नाम है जहाँ केनव से लोटते समय भरत गटिकोटिटा नहीं को पार करने के बाद पहेंचे के (२ ७१.१०)।

मुटिकोप्टिया नदी को पार करने के बाद पहुँचे से (२ ७१, १०)। धर्मारस्य, एक नगर का नाम है जिसकी राजा पुरा के पुत्र अमूर्गरजस्

ने स्थापना की थी (१. ३२, ६)।

धान्यमासिमी—जब मीता ने रावण ने प्रस्तायों को सर्वेषा अस्तीकार कर दिया तय दसने रावण की जिप्सा पान्त करने ने लिये क्या अपने को समिति क्या परन्तु रावण ने दसने प्रस्तात को अस्वीकार कर दिया (४. २२, ३९-४३)। यह अनिवास को माता थी (६ ७१, ३०)।

धान्यमारिनी र

पुरुषुमार, राज दिवाहु में महायवासी पुत्र और गुप्ताश्व के विशा का जाम है (१ ७०, १४)। इस और नेत-विहीत मुनि स्पापी ने, जिनके पुत्र कर मूठ में दवारण ने वय कर दिया था, बयने पुत्र में निर्धे पृत्रमार आदि हारा प्राप्त लोग की नामना की (२. ६५, ४२)।

आहि हारा प्राप्त त्या न नामना को (२. ६४, ४२)।
धूझ, रोडो के अधिपति का नाम है जो सुवीव के आमन्यत वर बीम
अरत रोडो की मेना लेक्सर उवस्थित हुन थै (४ ३६, २०)। 'एवां मध्ये
स्थितो राजन भीमासी भीमदर्शन । पर्यन्य दक जीमून सम्मात्यरिकारित ॥
ऋदावन्त विरिश्चेट्यमध्यास्ते नर्मदा विवन् । सर्वर्धाणामिष्यतिर्यूमी नामैप
पूपपा।', (६ २७, ८-६)। सं अपने मधक्तर रीडो को मेना ने नाम
राम में अपने मण्डे हुए (६ ४२, २९)। राम ने इनका आदर मणार
स्था (७. ६९, २१)।

भूजाक ] . ( १६४ ) [२. नन्दन तरह ब्राहत कर दिया था (७. १४, १०-१२)। इसने नमंदा मे स्नान करके

रावण के लिये पुष्प एकत्र क्यि (७. ३१, ३४-३६)।

धूमारय--विशाला के राजवंश में ये सुचन्द्र के पुत्र और सृञ्जय के पिता थे ( १. ४७, १४ )।

भूतराष्ट्री, तामा और कश्यप की पुत्री का नाम है (३. १४, १७-१८)। यह हंसी और कलहंसी की माता हुई (३. १४, १९)।

धृति, मरत के एक मनी का नाम है जिसे चित्रकृट में राम से मिलने जाने के समय भरत ने अपने सांच लिया था (२. ९३.२४ गीना प्रेस संस्करण)।

भएकेतु, सुधूनि के धार्मिक पुत्र और हर्यश्व के विता का नाम है

(१.७१, =)।
धृष्टि, दगरथ के एक मत्री का नाम है (१.७.३)। थीराम के लौटने

पर उनके स्वागत के लिये ये भी नगर से बाहर निकले (६. १२७,१०)। घीच्य, पश्चिम के एक महाँप का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिवादन के लिये उपस्थित हुए थे (७ १,४)।

ध्रुवसंघि, मुसंबि के पुत्रों में से एक का नाम है जो भरत के पिना थे (१. ७०, २६)।

ध्यक्तप्रीय, एक रक्षिस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये ये (५.६,२५)। हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५.५४,१३)।

नता, मुनी की पुत्री और विनता की माता का नाम है (३. १४, २०)।
१. नन्दन, राजा दशरण की मृत्यु के बाद भरत की लाने के लिये केकय
भेंजे गये यमिष्ठ के एक दूत का नाम है (२. ६८, ४)। ये राजगृह में पहुंचे
(२ ७०, १)। केकयराज और उनके पुत्र द्वारा सरहत होने के परकात्
हर्न्होंने भरत के समीप जाकर उन्हें विलिष्ट द्वारा मेंजे गये समाचार और
उपहार आदि दिये (२. ७०, २–४)। भरत के प्रकां का उत्तर देते हुये
हर्न्होंने उनसे संस्काल अयोध्या चलने के लिये कहा (२. ७०. ११-१२)।

रहुं। उनते तरकोठ बयाच्या चलन के 10य चहु। (२. ७५) (१. ८८)।

२. नान्द्रम्, दिन्य चानन का नाम है वही है। सरकोना का सरकार करने ने लिये, मरद्वाज के ब्याबाहन पर २०,००० बरसरायें आई थीं (२ ९१, ४४)। रावण ने हसना विज्ञंत निष्या था (३. ३२, १४, ७. १३, ९)। इसमे ऐने बुरा ये जो वर्ष-पर्यन्त फर और मधुर राम प्रदान करते रहने थे (३. ७३, ६-७)। रावण के साथ युद्ध में ब्याहन हो जाने पर दुवेर

इसी स्थान पर लाया गया था (७ १४, ३४)।.,

निद्म, इनको देखकर रावण ने इनके बानर के समान मुख पर उपहास किया या जिस पर फुढ होकर दन्होंने उसे बानरों के हाथ हो मारे जाने का साप दे दिया था (४. ६०, २-३)। रावण ने इनके चाप का समस्य क्या (६. ६०, ११)। 'इति वावधानारे तस्य कराल कृष्णियञ्जल । बामगों किहाँ मुखी नन्दी हृत्वमुंगी वकी।। तन-पार्श्वमुगाम्य मदस्यानुचरोऽप्रवीद । तन्दीम्परी वचकेद रावसेन्द्रम्यानिह्न ॥', (७. १६, ८-९)। इन्होंने रावण ने पास आकर उससे सीट जाने के लिये कहा, प्रयोक्ति उस पर्वन पर मध्यमानु वरा प्रवीक्त , पार, विकास मध्यमानु कार भोडा करते थे और इसीचिये मुख्यं, नाग, यहा, देवता, मध्यं और राक्षिस सभी प्राणियों का आना-जाना बन्द कर दिया। पाया था (७, १६, ९-११)। रावण ने इनके बानर ने समान मुँह को देखहर उससा किया

निद्-प्राप्त, एक नगर का नाम है जहाँ भरत ने राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुन राज्य किया (१ १, ६९) । बनवाय के लोट कर श्रीराम निरंपाम गये और वहाँ जहाँने अपनी जटायं करवाई (१ १, ६८-८९) । सामिकि ने भरत के निवास-मान, निद्याम, का पूर्वदर्शन कर लिया था (१. ३, १७)। भरत अपने मन्त्रियों और दुरोहितों के साथ निर्धाम गये। यह स्थोध्या में पूर्वदियां में स्थित सा (२ ११४, १०)। हनुमान् यहाँ भरत को धीराम के वनवास तो लौट कर निद्याम आने को सूचना देने आये (६ १२४, १०)।

(७ १६, ११-१४), जिससे इन्होंने रावण को साप दे दिया (७. १६, १४-२१)। 'भगवान् नन्दी शहूरस्यापरा ततु', (७ १६, १४)।

निन्दिचर्धन, उदावसुके पुत्र और मुकेतुके धर्माटमा पिता ना नाम है (१७१,४)।

१. नमुस्ति, एक देश्य का नाम है जिसने इन्द्र पर शाकनण किया वा (३ २८, ३)। 'त इन दय नयों प फेनेन मधुनियंचा। यको वेन्द्रायनिहतो निपपत हन घर ॥', (३ ३०, २८)। घन के साथ इसके इन्द्र-युद्ध का कल्लेल (४ ११, २२, ६ ५६, १७)। यह देशो वा शत्रु पा अन विरम् ने इसवायप किया (७ ६, ३४)।

२. नमुचि, दक्षिण के एक महर्षि या नाम है जो राम के अयोध्या लौटन पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्पित हुये थे (७ १,३)।

रै. नरक, करवर और कालता ने पुत्र का नाम है (३ १४. १६)। २. नरक, एक दुगरमा दानव का नाम है जो वराह पर्वेत पर न्यिन प्राच्चोतिय नगर में निवास करता पा (४ ४२. २९)।

नरव्याध्र, विशतों के एक वर्ग का नाम है: 'अक्षया बलवन्तरव तर्पव

पुरपादका । किरातास्तीक्षणजूडाइच हेमाभा प्रियदर्शना ॥ आममोनाशना -क्वापि विराताष्टीपवासिन । अन्तर्जलकारा पोरा नरव्याचा इति श्रुता ॥', (४४०, २६–२७)। सीता को कोज के लिये सुग्रीव ने विनत को इनके क्षेत्र में मेजा था (४४०, २७)।

१. नरान्तक, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हुनुमान ने आग लगा दी थी (१ ४५, १५)। यह महस्त का एक सेनायित था, जो महस्त के साथ ही गुद्ध-भूमि -मे आंथा (६ ५७, ३१)। इसने निदंयना-पूर्वक यावरसेना का वस किया (६ ५८, १९)। एक पर्वन-रिक्सर से डिविड ने इसे मार डाला (६ ५८, २०)।

२ नरान्तक, रावण के पुत्र, एक राक्षत का नाम है जो हाय मे धनुष-बाण लिये हुये रथ पर बैठकर रावण के साथ युद्ध-भूमि मे आया (६ ४९, २२)। इसने कुम्भवर्ण वे बध पर शोक किया (६ ६८,७)। विशिश की बात सुनकर यह युद्ध-भूमि में जाने के लिये प्रस्तुत हुआ (६ ६९,९)। 'रावणस्य सुता बीरा शक्रतुल्य पराक्रमा ॥ अन्तरिक्षगता सर्वे सर्वे मायाविशारादा । सर्वे त्रिदशदर्यध्ना सर्वे समरदुर्मदा ।। सर्वे सुबलसपन्ना सर्वे विस्तीणंकीर्तय । सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्तेस्म निजिता । देवैरपि सगन्पर्वे सकिन्नरमहोरगे ॥ सर्वेऽस्वविदुषो वीरा सर्वे युद्धविधारदा । सर्वे प्रवरविज्ञानाः सर्वे लब्धवरास्तथा ॥ स तैस्तथा भास्करतुल्यदर्शने सुतैवृते शत्रुवलिश्रयार्दनै ॥ रराज राजा मघवान्ययामरैश्वेतो महादानवदर्पनाधनै ॥, (६ ६९, १०--१४) । रावण से आज्ञा लेकर रावण वा यह पुत्र सुद्ध भूमि की ओर चला (६ ६९,१९)। यह उच्चै श्रवा नामक शीघ्रगामी अस्व पर सवार होकर हाथ मे प्राप्त और शक्ति लिये हुये युद्ध-भूमि मे आया (६ ६९, २६-२९)। इसने वानर-सेना का घोर सहार किया, (६ ६९,६९-६३)। इसने अङ्गद के साथ इन्द्र युद्ध किया जिसमे अङ्गद ने इसका वध कर दिया ( ६ ६९, ==-९९ ) ।

१. नर्भदा, एक रमणीय नदी का नाम है। मुग्रीय ने सीता वी सोज के लिये अञ्चर को दसके क्षेत्र ने मेजा (४ ४१, ८)। दसना वर्णर (७ ३१, १त-२४)।

२. नर्मदा, एक गत्यवीं का नाम है जिसने अपनी तीन पुत्रियों का कमरा माल्यवान् , सुमाली और माली से विवाह किया (७ ४, ३१-३२)। नरु ने सागर पर सेत का निर्माण किया (११, ८०)। वाल्मीकि ने

इनके द्वारा सेतु-निर्माण की घटना का पूर्वदर्शन कर लिया या (१३,३४)। ये महाकपि, विश्वकर्मा के पुत्र क्षे (११७,१२)। ये वानर-सूपपनि ये (११७,३२)। सुग्रीत्रं के साथ ये भी किष्कित्वागये (४१३,४)। विष्किन्या जाते समय लक्ष्मण ने इनके सुस्रिजत भवन को भी देखा (४ ३३, १०)। सुप्रीय के आमन्त्रण पर ये एक अरब, एक सहस्र, एवं सी द्रमवासी वानरो सहित उनक पास आये (४ ३९,३६)। ये विश्वकर्माके प्रिय पुत्र थे (६ २२, ४४)। सेत् निर्माण के लिये समुद ने इनका नाम बताया क्यों कि इन्ह अपने पिता का अनुप्रह प्राप्त था (६ २२,४५)। तदान्तर इन्होते श्रीराम से सेनु निर्माण करने की अपनी इच्छा की प्रकट किया (६ २२, ४६-५२)। अन्य बानरो की सहायता से इन्होने सागर पर सेत् का निर्माण किया (६ २२,६२)। य लङ्का के परकोटे पर चढ गये (६ ४२, २२)। इन्होंने प्रतपन क साय हुन्द्र गुद्ध किया (६ ४३,१३)। इन्होंने प्रतपन की होनो आँखें निकाल ली (६, ४३, २४)। ये सतर्कतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा गर रहे थे (६४७, २-४)। इन्होंने राक्षस-सेना का भयवर सहार किया (६ ४४, ३०-३१)। इन्होने एव बिशाल पर्वत शिवर लेकर रावण पर आक्रमण किया किन्तु रावण न इन्ह आहत कर दिया (६ ५९, ४२-४३)। इन्द्रजिल ने इन्ह आहत विया (६ ७३, ४३)। राम की सहायता के लिये देवो ने इनकी मृष्टि की थी (७ ३६, ४९)। राम ने इनका सरवार किया ( 4 38, 30 )1

मला कुयर, बुरेर ने प्रिय पुत्र वा नाम है, जो रम्मा पर खातता था (७ २६, ४२)। 'धमेनो यो मबदिय शीमाओ वेगेंगी मबदी ने शोधारास्य पंदित्त हो हा ला व नतुष्तामा गां, (७ २६, ३३)। जय रम्मा को राज्य ने तीना तो उपने बताया कि क्षत्रमुप्त धारण दिने हुने वह मजकूबर से ही मिनन जा रही है (७ २६, ३४-३७)। जय रम्मा से हमने यह मुना कि राज्य मार्ग म वने रोज्य हमने राज्य को यह मार्ग म वने रोज्य हमने राज्य को यह पार्य का हमने राज्य को यह पार्य हमने राज्य को यह पार्य हमारे पह सुना कि राज्य को यह साथ दिया है यह मजिया में फिर कभी किसी स्त्री को इच्छा क

निहानी, जन सात निविधा म से एक का नाम है जो बिन्दु-सरोबर स निवल कर पूर्व दिया की ओर वहीं (१ ४३, १२)।

१. नागुप, अध्यरीय के पुत्र और सवाति की विता का नाम है (१ ७०, ४२)। इस और नेवहीन मुनिन्हमन्त्री ने, जिनमें पुत्र का दसरय ने भूण ले क्य कर दिया पा, अपने पुत्र के लिये उसी छोन की वासना की जो नहूय आदि की प्राप्त हुआ था (२ ६४. ४२)। ( १६८ ) [ नाग

२. नहुष, आयु के पुत्र का नाम है जिन्होंने बृत्र-वध के बाद इन्द्र की अनुपस्थिति मे स्वर्गपर शासन किया था (७ ५६, २७∼२८)।

२. नहुष ]

नारा ( बहु॰ )-- ब्रह्मा ने देवों को आज्ञा दी कि वे नाग-क्याओं के गर्भ से वानर-सन्तान उत्पन्न करें (१.१७,५)। इन लोगो ने भी वन में विचरण करनेवाले वानरो और रीछों के रूप में वीर-पुत्रो को जन्म दिया (१.१७,९)। सगर-पुत्रो के वळतुल्य सूलो आदि के प्रहार से आहत होकर ये घोर आतनाद करने लगे (१.३९,२०)।इन छोगों ने भी ब्रह्मा की शरण मे जाकर सगर-पत्रों के अत्याचार के विरद्ध शिवायत की (१. ३९, २३-२६)। अगस्त्य का आश्रम इनसेभी सेवितथा (३.११,९२)। ये सुरसा के पुत्र थे (३.१४,२८)। ब्रह्माने रायण को इनसे भी अवध्य होने या वर दिया ३. ३२, १८--१९)। रावण ने उन लता-कुञ्जो को देखा जो इनसे सेवित थे (३. ३४, १४)। ये उत्तर बुरु में निवास करते थे (४. ४३, ५०)। महेन्द्र पर्वत इनसे सेवित था ( ५. १, ६ )। जब हनुमान् सागर का लङ्घन कर रहें थे तो इन लोगों ने उनकी प्रशास में गीत गाया (४.१, ८७)। बायुपथ इनसे न्यास या ( प्र. १, १७ ८ ) । समुद्र इनसे सेवित या ( ५. १, २१४ ) । इनकी क्यायें सुन्दर नितम्बो और चन्द्रमा के समान मुखवाली होती यी, जिन्हें हनुमान् ने लड्डा मे देवा (५. १२, २१-२२)। जब हनुमान् ने अध का यध कर दिया तो ये भी विस्मयपूर्वक हनुमान् को देखने छगे (५ ४७, ३७)। हनुमान् और इन्द्रजित् के युद्ध को देखने के लिये इनका समूह भी एकत्र हुआ ( ४. ४८, २४ )। लड्डा मे हनुमान् की सफलताओं पर ये लीग अत्यन्त प्रसन्न हुवे ( ५. ५४, ५२ ) । अरिष्ट पर्वेत इनसे सेवित या ( ५. ५६, ३५)। जब अरिष्ट पर्वत हनुमान् के भार से दब गया तो ये लोग उस पर से हट गये ( ५. ५६, ४७ ) । इन्हें आकाशस्पी समुद्र में सिले हुवे कमल और उत्पल के समान कहा गया है ( ५, ५७, १ )। जब श्रीराम ने मुस्मवर्ण का वध कर दिया तो ये अन्यन्त हिया हुये (६.६७,१७५)। श्रीराम और मकराक्ष का युद्ध देखने के लिये ये लोग भी एक्ट्र हुये (६.७९, २४)। इन्द्रजित् के विरुद्ध युद्ध कर रहे लड़कण की में लोग रहा। कर रहे में (६,९०,६४)। श्रीराम और रावण के अन्तिम युद्ध को देखते के लिये ये लोग भी एरच हुये (६. १०२, ४५)। जब धीराम रावण के साथ युद्ध बर रहे थे तो इन लोगों ने चिन्ता प्रगट की ( ६, १०७, ४६ )। उस समय में स्रोग भी गाय और बाह्यण की सुरक्षा के लिये स्तुति वरने रणें (६ १०७, ४=-४९)। ये छोत सारी रात राम और रावण का मुद्र देवने रहे (६ १०७, ६५)। जब पुलराय [मुनि एक समय राजिप मृत्रविन्दु के आध्या मे रह

रहे थे तो नाग बन्धायें वहां आकर उनकी तपस्या में विध्न डाइनी थी (७ २, ६-११)। किन्तु जब मुनि पुलस्य ने यह होकर विध्न करनेवाली कर्याओं ने होंगा होता दिया तब नाग कन्याओं ने नहीं आना बरद कर दिवा (७ २, १२-१३)। जब मास्वाना इस्तारि से युद्ध करते के लिये दिव्यू चले तो इन लोगों ने भी उनकी प्रवास की (७-६, ६७)। मन्दाकिनी का तद इनसे सेनिज मा (७ १२, ४५)। राज्या ने इन्हें प्रराजित किया था (७ १३, ४)। सायु देवना की प्रवास करने के लिये में लोग भी बहुए के साथ गये (७ ३५, ४)। राज्या करने के लिये में लोग प्रवास हुये (७ ६९, ४०)। राज्या इल के स्था से लोग करनी ये (७ ६७, ४-६)। सोता के उत्तर से लोग भी भी सीराम की सामा में उपस्थित हुये (७ ९७, ४)। सोता के राज्य के प्रवास कर जोने पर वेलोग भी विविध प्रकार भी वातों करने लोगे (७ ९७, १५-६)। शोराम की विविध प्रकार भी वातों करने लोगे प्रवास हुये (७ १९, ६)। शोराम की विवास वेला प्रवास हो (७ १५, १४-६)। शोराम की विवास प्रवास हो वातों करने लोगे प्रवास हुये (७ १९, ६९)। भीराम की विवास प्रवास हो वातों करने लोगे प्रवास हुये (७ १९, ६९)। भीराम की विवास प्रवास हो हो लाने पर वे लोग प्रवास हुये (७ १९, ६९)। भीराम की विवास प्रवास हो हो लाने पर वे लोग प्रवास हुये (७ १९, १९)। भीराम की विवास प्रवास हो लाने पर वे लोग प्रवास हुये (७ १९, १९)। भीराम की विवास प्रवास हो लाने पर वे लोग प्रवास हुये (७ १९, १९)। भीराम की विवास प्रवास हो लाने पर वे लोग प्रवास हुये (७ १९, १९)। भीराम की विवास प्रवास हो लाने पर वे लोग प्रवास हुये (७ १९, १९)। भीराम की विवास स्था से विवास स्था से लाने पर वे लोग प्रवास हुये (७ १९०, १४)।

सागद्त्ता, एक वश्तरा का नाम है जिसका भरत सेना के सरकार के लिये महिंप भरदाज ने आवाहन किया था (२ ९१, १७)।

नागराज-श्रीराम ने अगस्त्याध्यम म इनके स्थान को भी देखाया (३ १२,२०)।

नाभाग, ययाति के पुत्र तथा अन के पिता का नाम है (१.७०, ४२~४३)।

मारद, एक महर्षि का नाम है 'तप स्वास्पायनिरस तपस्वी वाधिवा वरम्। नारद परिपास्क वास्पीमिन्नी प्रवास ॥', (१ १, १)। वास्पीकि के पूछने पर स्कृति राम चरित्र का प्रसित्त वयन किया (१ १, ६-१००)। वास्पीकि द्वारा संख्य हो नर इस्कृति रास वयन किया (१ १, १-१०)। श्रीराम के वनवाय के साय उनकी रसा के लिये कौसस्वा ने इनका भी आवाहन किया था (२ १, ११)। भरत के भरद्वाच आवम में विधास ने साय स्कृति जो सम वास्पुत करने के लिये भी त्या के पूछने पर हस्त्रीन जो सम वास्पुत करने के लिये भी तर हस्त्रीन जो सम वास पुत वरने के लिये भीरत किया (७ २०, १-१७)। रावण के पूछने पर हस्त्रीन जो सम वास पुत वरने के लिये भीरत किया (७ २०, १-०-१)। 'पायवस्तु महातेना मुद्रां स्थानमास्थित । विज्वसामास विश्वयी विधूम इव पावक ॥', (७ २०, २०)। रावण और पान ने मुद्र को वेसाने से वौद्युटक के सरण से भी यम छोक गर्म (७ २०, १०-१)। यम के पात जा कर रहोने जनते पात वास वर्ग से पात वास करी पात के पात जा कर रहोने जनते पात वास वर्ग से वर्ग से वर्ग से पात वास वर्ग से पात वास करी (७ ११, १-७)। स्वस्थ के अनुरोव पर सहीने वर्ग से वर्ग स्वरांच के अनुरोव पर सहीने वालिन और सुधीय के जनम ब्रांच का वास वास वर्ग अनुरोव पर सहोने वालिन और सुधीय के जनम ब्रांच का वास वास वास वर्ग अनुरोव पर सहोने वालिन और सुधीय के जनम ब्रांच का वास वास वास वास वास करी (७ ११, १-७)।

निक्रम | ( 900 ) निकुम्भ क्या (७३७ क, ४-६)। मेरु पर्वत पर देव-सभा में इन्होंने रावण द्वारा सीना के अपहरण के कारणो का वर्णन किया (७ ३७ प. ४-७)। रावण के पूछन पर इन्होंने उससे बताया कि वह मवेत द्वीप मे निवास करने वाले चढ़-सकाश मानवो को अपना योग्य प्रतिबन्द्वी पा सकता है (७ ३७ ड, ७-१०)। रावण में पूछने पर इन्होंने बताया कि वे लोग नारायण की कृपा से वहाँ के िवासी बन गये हैं (७ ३७ ड, १३-१७)। कौतूहलबदा य भी राषण के

पीछ पीछ देवेतद्वीप गये (७ ३७ इ, १९-२०)। प्रवेतद्वीप की युवित्यो द्वारा रावण ने अपमानित होने को देख इन्ह विस्मय हुआ (७ ३७ ड, ४२-४३)। इनकी उपेक्षा बरने पर इन्होने राजा नग को शाप दे दिया (७ ५३,१६-२२)। राम के आमन्त्रण पर ये राम वे भवा∗म गये जहाँ इनका उचित स्वागत हुआ (७ ७४,४-४)। "एक ब्राह्मण के राम र राजद्वार पर सत्याप्रह करने के सम्बन्ध म राम के बचन को सुनकर इन्होन बताया कि इस ब्राह्मण के पुत्र की इसलिये मृत्यु हो गई है, क्योंकि राम के राज्य में नहीं पर नोई सुद्र सपस्या नर रहा है जिसका उसे त्रेदा युग में व्याधकार नहीं है (७ ७४, ७-३२ )।" इन्होन राम के दरवार में उपस्थित हाकर सीता के रापय-ग्रहण को देखा (७ ९६, ५)।

निकुम्भ, रावण के एवं मधी का नाम है जिसे हुमान ने रावण के सिहासा वे बगल मे खडा देखा (५ ४९, ११)। हनुमान् ने इसने भवन म काग लगा थी ( ५ ५४, १५ )। यह बुस्भवणं का बीर्यवान् पुत्र था (६ ६, १९ )। इसने अनुमृति मिलने पर विना किमी सहायना के ही धीराम आदि या यथ वर देने या वचन दिया (६. ८, २०)। राम आदि या यथ करने वे जिये यह अस्त्र-मन्त्रों से सुगण्जित होकर रावण की सभा म सम्रद्ध सडा था (६ ९, १-६)। इसा नील के साथ द्वन्द्व-ग्रद्ध किया (६, ४३, ९)। इसने अपने प्रतिद्वादी को आहा किया (६. ४३, ३०-३२)। यह अना राप में तक उदलम्स परिष सकर रावण व साथ युद्ध भूमि में आया (६ ४९, २१)। यह बुस्भवर्ण वा पुत्र या जिसे सावण न सुद्ध के लिय भेण (६ ७६ ४४-४७)। मुसीव में दारा अपने भ्राप्त कुम्म का मारा एया देगरर दमी वानररात्र की ओर इस प्रवाद देवा माता इन्हें दाप कर देगा (६ ७०, १-२)। 'तिहुम्भो भीमविक्तम', (६ ७० ४)। 'इसरे वशायल म स्वर्ण-पदव था, मुत्राओं स बाजूबाद सीभा द रहे थे, बानों में दिवित कुछल और गर्ने में विभिन्न मान्य जगमना रही थी। इन आभूपत्रों तथा अपनी परिष ग तिहुम्म वैने ही मुनोभित हो रहाया जैन विष्यु और गर्जना ने पुरू मेप इप्त्रपत्र में मुगोनित होता है। (६ ७०, ५-६)।" धनाराण्यतनवे

सचन्द्रसमहाग्रहम् । निकुम्मपरियापूर्णं भ्रमतीव नमस्यलम् ॥ दुरासदम्ब सजने परिधामरणप्रम. । कोचेन्धनो निकुम्भानियुगान्तामिरिवोत्यित ॥', (६ ७७, ९-१०)। इसने हनुमान् के साथ घोर युद्ध किया परन्तु अन्त मे हनुमान् ने इसका बद्य वर दिया (६ ७७,११-२५)।

निकुम्भिला, लद्भाके एक पवित्र स्थान का नाम है जहाँ जाकर इन्द्रजित ने अग्नि मे आहुनि दी (६ म२, २५-२६)। यह बटवूरों के मध्य में स्थित था जहाँ इन्द्रजित हवन सम्बन्धी नाय पूर्ण करने के लिये गया (६ ८४, ११ १४-१५)। रावण ने यहाँ आकर मेवनाद को यज्ञ करते हुउ

देला (७ २४,२-३)।

निद्या-जब यहा के आदेशानुसार इन्द्र सीता को हविष्यात्र विलाने के लिये लंका आये तो वे अपने साथ निद्रा को भी लावे (३ ४६क, ८)। इन्द्र के बहुने पर इन्होंने राणसो को निदा से मोहिन कर दिया (३ ४६क, ९-१०)। ये इन्द्र के साथ ही लीट आई (३ ४६४, २६)।

निमि, जनक के पूर्वज और देवरात वे पिता का नाम है (१. ६६, म्राजामूरितपु लोवेषु विश्वत स्वेन यमेगा। निमि परमधमारमा सर्वे सत्त्वदतावर ॥', (१ ७१,३)। मिचि इनवे पुत्र मे (१ ७१,४)। "ये इस्तानु के बारहर्वे पुत्र ये जिन्होंने गीतम के आश्रम के निकट देवपुरी के समान वैजयन्तपुर नामव एक नगर बसाया । इन्होंने एर यज्ञवरने वा विचार व रते उमे सम्पन्न परने वे लिये विसन्द का वरण क्रिया, किन्तु वसिन्द के अस-मर्थना प्रकट करने पर महर्षि गौतम से अपना सज कराना आरम्भ कर दिया। इस पर कुड होतर विसय्ठ प साथ देतर इन्ह सरीर रहित (विदेह) बना दिया । प्रतिवार स्वकृष इन्होने भी विसष्ट वो बेना ही शाप दिया । इन प्रकार से और बलिष्ठ दोनों ही परस्पर द्याप स विदेह हो गये (७ ४४, ४-२१)।" इह दह से पूपर हुआ देशकर ऋषियों न इनने ग्रारीर का मुरक्षित रखनर स्वय यज्ञ पूरा बार दिया (७ ५७, १०-११)। दवी के सर देने ने आग्रह पर इन्होंने यह सर मांगा नि से मनुष्यों ये नत्र म निवाग बर्रे (७ १७, १४)। 'महपिया ने पुत्र की उत्पत्ति के लिय इतर गरीर का माया किया जिससे मिथि उपन्न हुए । इस अपूक जन्म के कारण ही सिथि जार बहलाये (७ ५७, १७-२०)।"

नियातकपञ्च, देश्यों क एक पर्वका नाम है जो एक मणिमयी पूरी मे निवास करते थे। इन लोगों ने एक वर्ष तक लगा शर रावण के साथ यद हिया, हिन्दू अप्त मंबद्धानी मध्यस्थता पर् उनी समिनर सी (७ २३, X-2Y) 1

( १७२ ) [ দীত

निशाकर 7

निशाकर, एक महाँच का नाम है जो बिन्ध्य पर्वत के शिक्षर पर रहने थे (४ ६०, ६)। सम्पाति ने बताया कि पूर्वकाल से जब पूर्व को किरणों से दथा होकर वे बिन्ध्य पर्वत के विवार पर गिरे तो उन्होंने 'ज्वक्तित तेज' 'ओर उस तप करनेवाले इन ऋषि का दर्शन किया (४ ६०, १३-१४)। 'समाति ने देखा कि ये सनान करके बिमिन्न पण्डों से घिर हुने आश्रम की ओर आ रहे हैं। उस समय समाति को सुरी तरह दम्य देखकर इन्होंने उनदा समावार पूछा (६. ६०, १४-२१)। 'सम्पाति हारा अपने वाह को क्या का वर्णन करने पर (६. ६१, १-१७), इन्होंने सम्पाति को सान्तवा देते हुने उनता का श्रीराम के हुतो को रावण के स्थान क्या पता बता कर उन्हें पत्र और ने न-स्थाति आर प्रता बता कर उन्हें पत्र और ने न-स्थाति आर प्रता वता कर उन्हें पत्र और ने न-स्थाति आर पुछा प्रता दि पुष्ठा प्राप्त हो जायगी (६. ६२, १-१४)। 'महिस्स्वववीवेव इष्टतस्वार्वर्सन', (६. ६२, १५)। 'निवाकरस्य राजर्प. प्रसारावािमतोजस', (६ ६३, १०)।

निशुस्मक, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने वध कियाया (७.६,३४)।

निपाद — एक निपाद ने कौश्व पक्षियों के एक जोड़े के नरपक्षी वा वध कर दिया (१. २, १०)। बाल्मीकि ने उसे साप दिया (१. २, १४)। ये दूसरो की हिंसा करके जीवन व्यतीत करते थे (१. ४९, २०-२१)।

नील, अन्ति के पुत्र थे. 'पावकस्य सुत श्रीमाधीलोऽन्तिसदुशप्रभ'। तेजसा यससा वीर्यादत्यरिच्यत वीर्यवान् ॥', (१.१७,१३)। 'नलं नील हुनूमन्तमन्याश्च हरियूयपान्', (१.१७,३२)। ये सुग्रीव के साथ किष्किन्धा आये (४. १३, ४)। तारा के विलाप के समय इन्होंने वालिन के हृदय मे विथे वाण को निकाला (४. २३, १७)। 'सदिदेशातिमतिमान्नील निरयकृती-द्यमम्', (४. २९, २९)। किब्किन्धा जाते समय मार्ग मे लक्ष्मण ने इनके भवन को भी देखा (४. ३३, ११)। 'नीलाञ्जनचयानारी नीलो नामाय यूचप. । अदृश्यत महाकाय. कोटिमिर्दशमिद्रंत ॥', (४. ३९, २२)। सीता की सोज के लिये सुग्रीय इन्हें दक्षिण दिशानी ओर भेजना चाहते थे (४.४१,२)। श्रीराम नै इनसे कहा कि ये समस्त बानर सेना को ऐसे मार्ग से लेकर चलें जिसमें फल-मूल की अधिकता, शीतल छाया, और ठण्डा जल उपलब्य हो (६ ४, १०-११)। ये आज्ञानुसार सेना का मार्ग ठीक करते हमें चले (६,४,३१)। में सेनापित के रूप में अपनी सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियन्त्रण कर रहे थे (६. ४, ३६)। ये समुद्र-तट पर स्थिन यानर सेना की रक्षा और नियन्त्रण कर रहें ये (६.५,१)। इन्हें सेना के हृदय-स्थान में स्थित किया गया (६.२४,१४)। श्रीराम ने इन्हें पूर्व द्वार पर जाकर

नुग ]

प्रहस्त का सामना करने का आदेश दिया (६३७,२६)। इन्होने निकुम्भ के साथ इन्द्रपुद्ध किया (६ ४३,९)। निकुम्भ के साथ युद्ध करते हुये उसके साराय का वध वर दिया (५ ४३, ३०-३२) । राम की आज्ञा से ये इन्द्रजित् का पता लगाने के लिये गये किन्त इंद्रजित ने अत्यन्त बेगशाली वाणो की वर्षा करके इनका मार्गरीक दिया . (६४४,२–५)। येभी उस स्वान पर लौट आये जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मुस्थित पडेथे (६४६,३)। इन्द्रजित्ने इन्ह आहत तिया (६ ४६, १९)। ये सतकंतापूर्वक बानर-सेना की रक्षा कर रहे थे (६. ४७, २-३)। प्रहस्त को बानर सेना का निदंयतापूर्व सहार करते देख ये उसनी ओर बढ़े (६ ५८, ३४-३५)। उस समय प्रहस्त ने इन पर बाणो की वर्षा की (६ ५ म, ३६)। जब प्रहस्त ने इन्ह अनेक वाणों से बीध दिया तो इ होन एव विशाल वृक्ष से उस पर आक्रमण किया (६ ४८, ३८)। इन्होंने प्रहस्त वे रथ और धनुप के ट्रकडे ट्रकडे कर दिये (६. ५८, ४३-४४)। प्रहस्त के साय युद्ध वरते हुय इन्होने जसका वध कर दिया (६ ५८,४५-५५)। तदनन्तर ये श्रीराम और लक्ष्मण से मित्रे और हुयं वा अनुभव वरने लगे (६ ५८,६०)। इन्होंने रायण के साथ युद्ध किया किन्तु अत मे रायण ने एक ग्रस्तिशाली याण मार कर इन्हें मूज्छित कर दिया (६ ५९, ७०-९०)। इन्होने श्रीराम के आदेशों को बानर सेना तक पहुँचाया (६ ६१,३४-३७)। इन्होंने कुम्भवर्ण पर एक विशाल पर्वत शिक्षर फेंका (६ ६७, २२)। बुम्भ-कर्ण ने इनको अपने घुटनो से रगड दिया (६ ६७, २९)। अङ्गद को शतुओ से विरादेश कर ये उनकी सहायना वे लिये दौड पड़े (६ ७०, २०)। इन्होंने त्रिशिरा से युद्ध किया (६ ७०, २०-२२)। इन्होंने महोदर से युद्ध करते हुवे उसका वध किया (६ ७०, २७-३२)। इन्होंने व्यतिकाय पर काकमण किया दिन्तु उससे पराजित हो गमे (६ ७१, ३९-४२)। इन्द्रजित् ने इन्ह बाहत किया (६. ७३, ४५) । श्रीराम का ययोजित सत्तार प्राप्त करने के बाद ये अपने घर कोटे (६ १२८, ८७-८८)। देशों ने इनकी श्रीराम को सहायता के लिये मृष्टि की थी (७ ३६,४९)। राम ने इनका स्वागत-सत्कार किया ( ७ ३९, २० )। च्चरा—"एव राजावानाम है जो ब्राह्मण-भक्त, सत्यवादी और आचार

स्वापत-सरकार पारा पि प्रश्निक विश्व हास्यान-सत्त, सत्यवादी और आचार हुना — "एन राजा वा नाम है जो ब्राह्मण-सत्त, सत्यवादी और आचार हिवार से पवित्र में । एक समय जब ये गायों वा दान कर रहे में तो उन्ध्वति से जीवन-निवाह करनेवांते आजिहोत्री ब्राह्मण की गाय भी अपने वच्छे हित् अग्य गायों वे साम हो आ गर्द। रहीने उस गाय को भी विकी ब्राह्मण की ब्राह्म की दान में दे दिया। जिस ब्राह्मण की वह गाम भी उतने उसे बूँबते हुमें वनसक्त

, ( ৭৩৬ ) ু [ पद्माचल

में एक ब्राह्मण के पास देवा और गाय को उसके परिषित नाम से पुकार कर अपने साथ के चका जो ब्राह्मण उन दिनो उसका पालन कर रहा था, यह उताते हुँथे कि उसने गाय को राजा नृत से सान म प्राप्त निया था, अपनी गाय मांगा जब विवाद होने लगा तो दोनो ब्राह्मण राजा नृत के पास आये, किन्तु राजगबन के द्वार पर अनेक दिना तक वर्के रहने पर भी उनको राजा का न्याय प्राप्त नहीं हो मका जिस पर मुद्ध हो कर दोनो ने राजा को यह साथ दिया कि वै ममस्त प्राणियों हे छित्रकर रहनेवाल कुकला हो वर सहस्वीं वर्षों तक एक गर्इ में पड़े रहें। (७ ५३, ७-२४)। इस्होंने अपने पुन, बसु को, राज्य तोयकर साथ भोगन ने लिये गर्इ में प्रजेस किया (७ ४४, ५-१४)।

नृपद्ग ]

चृषङ्गु, एक महिंप का नाम है जो राम के बनवास से छौटने पर उनका अभिनन्दन करने के लिये अयोध्या पंषारे थे ( ७ १, ४ ) ।

## प

ं पञ्चित्रन, एक दानव वानाम है जिसका विष्णुत चक्रवान् पर्वत पर वध कियाधा (४४२,२६)।

पञ्चावटी—राम के पूछने पर (३ १३, ११) महर्षि अगस्य ने उन्हें एकपूछ तथा जल मी सुविधा से युक्त पश्चवटी मे आप्रम बनावर मुस्तपूर्वक रहने का आदेश दिया (३ १३, १३–२२)। राम आदि ने पञ्चवटी की ओर प्रस्थान विषया (३ १३, २३–२४)। राम, छक्षण, ओर सीता, जटापु के साथ पञ्चवटी के लिये प्रस्थित हुये (३. १४, ३६)। ध्यीराम ने नाना प्रवार के सभी, हिसक जन्नुओ और मूगो से भरी हुई पञ्चवटी मे प्रवेश किया (३ १४, १)। अब पञ्चवटीवेश सोम्य पुणित कानन', (३ १४, २)।

पञ्चापसर, एर-एक योजन कमाई नीटाई वाले एक सरोदर का नाम है (३११,४) माण्डकाण महिष ने दण्डकारण्य में अपने तप के द्वारा 'इतका निर्माण किया था, जहीं ये पीच अप्सराकों के साथ अलायय में बने भनन में निर्वास परते थे (३११,११-१८)।

ै . १. पद्मा, निषियों म से एन का नाम है को रावण ने विरुद्ध पुद्ध करने के लिये पुचेर वे साथ मर्थे थे (७ १५,१७)। रावण के प्रहार से आहन हमे पूर्वर को से नन्दन बन म के गये (७ १५,३५)।

हुये बुवेर को ये नन्दन यन में लेगये (७१४,३४)। २. यद्मा,एक दिगज कानाम है (७३१,३४)।

पद्माच्चेल, एर पर्वंत गानाम है, जहीं निवास करने वाले यानरो को बुलाने वे लिये सुग्रीय ने हनुमान् को भेता था (४. २७,४)।

१ पनस, एक महापराक्रमी यूयपति का नाम है जो तीन करोड वानरो के मार्थ सुग्रीव की आज्ञा स उपस्थित हुये थे (४ ३९, २१)। य प्रस्थान करती हयी वानर-मेना के दक्षिण भाग की रशा बर रह थे (६४,३४)। युद्ध म दुःसह वीर पनम पारियात्र नामक पवत पर निवास बरते थे (६ २६, ४०)। इन्होने लका के परनोटे पर चटकर सेना का पडाव डाल दिया (६ ४२, २२)। बुमुद की सहायता के लिये ये लवा के पूर्वद्वार को घरकर यडे हो गये (६ ४२, २४)। इन्होंने सेना की व्यूहरवना करक सावधानी स उसकी रक्षा की (६ ४७, २-४)। राम ने इनका स्वागन सत्कार विसा (७ ३९, २१)।

२. पनसः, विभीषण के एक मश्री का नाम है जिसने एक पक्षी का रुप घारण करवे राक्षस-मेना की दांकि वा गुप्त रूप से पना लगाया था (६३७,

७-१९)।

पुरुषा, एव सरोवर का नाम है जिसके तट पर ही श्रीराम का हनमान स परिचय हुआ (११,५८)। श्रीराम क इसके समीप आने की घटना का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन क्या था (१ ३,२१)। यहाँ निवास करनेवाल प्राप गण राक्षसा में अत्यन्त प्रस्त थं (३ ६,१७)। सीना का अपहरण वर्ष लौटते समय रावण इसको लांघकर लकापुरी की ओर चला (३ ५४,५)। 'तत पुरनरिणी थीरी पम्पः नाम गमिष्यय ॥ अशकरामविभ्रया समतीथाम-रीवलाम् । राम सजातवालुवा कमलोत्पल सोभिताम् ॥', (३ ७३. १०-११)। "इमने तट वीचड से रहित और इसकी भूमि सक ओर से बराबर थी। यह बमाज और उत्पलों से सुपाधित था। इसमें विचरनेवाले हस, बारण्ड, क्रीख और कुरर सद्देव मधुर स्वर म कूजते रहत थे। इसवा जल तया क्षत्र विविष प्रकार वे मत्स्यो और कन्द्र-मूली आदि से परिपूर्ण था। (३ ७३, १२-१५)।" 'पर्चगन्पि शिव वारि मुखबीतमनाभयम् ॥ घद्मृत्य स तदा क्लिप्ट रूप्यस्फटिकसनिभम् ।', (३ ७३, १६-१७)। मोटे और पीले रग व थानर इसके जल का पान करन के लिये भाने थे (३, ७३, १८)। 'शिवादक बानर इसर अल का नाग न राज रूप च पम्पायां दूटना सोन विद्यासीत', (३ ७३, २०)। इसर पूर्व में ऋष्ममून पर्वत स्थित था (३ ७३, ३०)। 'तो कव थेने स मार्ग पंणाया देशित यन। प्रवास्थत था (३ ०५, ४०) । जनगण का कुरान पर्या होता पर्या जातस्थतुदिर्ग मूह्य प्रतीनी नवरासात्री ॥, (३ ७४, १)। तदााच्छ शनिष्याच यम्या तां त्रियरांनाम, (३ ७४, ७)। सीना वे सोन से व्यापुट हुव श्रीराम ने इस रमनीय और कमलो से व्याप्त पुष्परिणी, पम्पा, वे श्रप्त म प्रवेश हिसा । इसके तट पर तिलक, असोक, नामक्सर, बहुल, सेवा जिमाडे क्षेत्र थे। यह भौति भौति के समगीय उपन्ता से पिरा था। इसका जरु कमल-पूज्यों से आच्छादित और स्फटिकमणि के समान स्वच्छ या। इसमें मत्त्य और कश्यप भरे हुँवे थे। किन्तर, नाग, गन्धर्व, यक्ष और राक्षम, इसका सेवन करते थे। भौति भौति के वृक्ष और लताओं ते व्याप्त होकर यह सरोवर शीनक कर की सुन्दर निध प्रतीत होता था। इसमें अरविन्द उत्पल, प्रघ और सोजक कार्य पुष्ट विके थे। यह आम के बनो से थिए। इसा पा किनमें महूरों की वाणी सर्वव गूंजती रहती थी। तिलक, विजीरा, यर, लोग, विले हुँवे करवीर, नामकेनर, मालसी, कुन्द, गुन्स, मण्डीर, वच्छुन, अतोर, छितवन, कतक, माजबी, तथा नाना प्रकार के पुष्टों और वृक्षों से सुशीमित पम्पासरोवर वस्त्राभूषणों से सुशिन्तत युवती के समान प्रतीत हो रहा था (३ ७५. १६–२४)।" 'स ता पुष्करिणी गत्वा पयोरजञ्जपाङ्गलामूं, (४. १, १)। 'सीमिन्ने शोभते पम्पा वैद्वर्यविमणीवका', (४. १, १)। शीराम वे पप्पा के के वसन-शोमा का लक्ष्मण से वर्णन करते हुँवे सीता के लिये विलाप किया (४. १, ४–११४)। श्रीराम देत लेवाद र आप वेद (४. १, १२०)। अयोध्या छोटते समय श्रीराम वर्ग विमान इसके क्षेत्र के अपर से भी उद्यता हुआ आया (६. १२३, ४१)।

परशुराम-श्रीराम के साथ इनने सवर्ष की घटना का वाल्मी किने पूर्व-दर्शन किया (१ ३,१२)। "मिथिला से अयोध्या छीटते समय मार्ग में अनेक अपशकुनों के पश्चानुदशस्य ने देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मान-मर्दन करनेवाल मृगुक्छनन्दन, जमदग्नित्रुमार (परशुराम) सामने आ रहे हैं। वे उस समय अत्यन्त भयानव दिखाई पड रहे थे। उनके मस्तव पर बडी बडी जटायें थी। वे कैलास के समान दुर्जय और वालाग्नि के समान दूसह प्रतीत और तेजोमण्डल द्वारा जाज्यस्यमान हो रहे थे। साधारण लोगो को उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कन्धे पर फरसा रवसे और हाथ में विद्युद्गणो के समान दीष्तिमान् घनुप और भयकर याण लिये हुये त्रिपुर-विनाशक शिय के समान प्रतीत ही रहे थे। (१ ७४,१७-१९)।" 'त दृष्टा भीमसनाश ज्वलरनिव पायकम् । वसिष्ठप्रमुखा वित्रा जपहीमपरायणा ॥'. (१ ७४, २०)। विस्टादि ऋषियो का अभिवादन स्वीवार करने के पश्चान् इन्होंने राम को सम्बोधित अपरते हुये कहा : 'तुमने शिव के धनुप को तोड दिया है। उसी समाचार को जानकर मैं एन अन्य उत्तम धनुप लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, जिस पर तुम बाण चढ़ाओ । (१ ७४, २३-२४, ७४, १--३)। राजा दरारम ने इनको प्रसन्त करने में लिये इनकी स्तुति की। (१. ७४, ४-९)। दशरय के नियेदन का अनादर करते हुने झुहोंने विषयकर्मी द्वारा निमिन राँबी और बैष्णवी धनुषों का इतिहास बताया। सदनन्तर इन्होंने श्रीराम

२. पाण्ड्य ] (१७८) [२. पिशाच २. पाएड्य, सुदूर दक्षिण में समुद्र-नट पर स्थिन एक नगर का नाम है

. २०१७२०, १८,२००० ने त्युक्त १८,४०० एक नवाद का वानरा ॥', (४ ४१, २०)। सीता की लोज के लिय सुपीय ने अंदुर की - यहाँ मेजा था (४ ४१, १९–२०)।

पारियाम, एक पर्वत का नाम है जो पश्चिमी समुद्र के बीच में स्थित या "इतना सिक्तर सो योजन विस्तृत और मुजणनय सा । इस पर सीता ही खोज के लिंड मुगीव नो सुपेन आदि को आदेश दिया । इस पर्वत के शिक्तर पर अलिलुड़्य देजस्थी और वेगसाले चीबीस वरोड सम्पर्ध निवास करते थे । मुगीय ने इन मन्ययों के निवास जाते अपना उस पर्वत-सिक्तर से मोई कर मृत्र तोडने इस्यादि या बातरों के निवट जाने अथवा उस पर्वत-सिक्तर से मोई कर मृत्र तोडने इस्यादि या बातरों के निवंद कर दिया था (४ ४२, १८-२२)।" पनस

नामक बानर यूपपति इसी पर्वत पर निवास करते थे ( ६ २६, ४० )। पाचनी, बिन्दु सरीवर से निकलनेवाली सात नदियों में से एर का नाम

है जो पूर्वदिया को ओर बहती है (१,४३,१२)।

पिद्गल, सूर्य के द्वारपाल का नाम है (७ २३छ, १०)।, 'पित-गण-देवों के श्नरोध पर इन लोगों ने इन्द्र को एक भेडे का

अण्डदोप लगाया (१ ४९, ९)। उसी समय से समस्त पितृगण अण्डरोप-रहित भेडी को ही उपयोग में लाते और दाताओं भी उनके दानजीतित फलों का भागी बनाते हैं (१ ४९, १०)। इन्होंनत् के किरद्ध मुद्ध करते समय य लोग भी लक्ष्मण की रहा कर रहें में (६ ९०, ६४)। मीना की जेगेशा करने पर राभ के सम्मुक्त उपस्थित होतर इन लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया (६ ११७, २-१०)। क्षीरसागर से ही स्याहा तथा स्वधाभी भी पितरों की समार पार वर्ष (७ २३ २३ )।

को स्वया प्रगट हुई (७ २३, २३)। पित्रस्वोक्त को दक्षिण में ऋषम पर्वत के निकट स्थित बतामा गया है।

इस भूमि को यमराज को राजधानी और कष्टम अध-पकार का आधारित की मया है। मुग्नीय ने सीता की होज के लिये दिशाश जानेवाले बानर सूचपनियो को यहाँ जाने ने लिये मना क्या क्योंकि इसमे जङ्गम प्राणियों को गति नहीं मानी गई है (४ ४१, ४४, ४५, ४)।

माना गड ह (४ ४१, ४४,-४६)।

१. पिशाच, (बहु०) -- श्रीराम ने बनवास ने समय जनकी रक्षा के लिये नीसत्या ने इतका भी अध्याहन किया (२ २४, १७)। यहा। ने रावण को इतने हाराभी अध्यक्ष रहने का बक्षा दिया (३ ३२, १६०-१९)। ये लोग रातभर राम और रावण के मुद्र को देलने रहें (६ १०७,६४)।

२. पिशाच, एक राशस प्रमुख का नाम है जो एक घोडे पर सवार होकर

रावण ने साथ मृद्धमूमि मे आधाः 'योऽती ह्य काञ्चनचित्रमाण्डमारहा सन्याप्रयितियकारा । प्राप्त समुद्धान्य मरीचिनद्ध विद्याच एवोऽवनितृत्ववेग ॥', (६ ४९, हेम् )।

पुण्डरीका, एक अप्परा का नाम है जिसने भरदाज के आवाहन पर भरत के तम्मुख नृत्य किया था (२ ९१, ४६)।

पुंजिकस्थला--देखिये अञ्चना ।

रे. पुराइ, पूर्व के एक देश का नाम है जहाँ सीता वी खांत्र के लिये सुग्रीद ने बिनत को भेजा या (४ ४०,२२)।

२. पुराह, दक्षिण के एर देश का नाम है जहाँ सीता की लोज के ल्यि सुप्रीय ने अङ्गद को भेजा या (४ ४१,१२)।

पुस्तसम्, एन राजा ना नाम है जिन्हे उपैधी ने दुकरा कर पश्यादाप निया था ( हे ४६. १६ )। इत्होन जिन्न प्रतायुक्त राज्य के नामन अपनी पराध्य स्वीनार कर लो थी ( ७ १९, १)। 'मिन्न के धार के कारण उपैधी मूनल पर आनर इनकी पत्नी वन गई। वे काशिरान, बुग, के पुत्र वे (७ १६, १२-१६)।' इत्होने उपैधी के गर्भ से लागु नामन पुत्र दलन विधा (७ १६, २७)। इतने उत्म का उत्लेख (७ ६९, २३-२४)। इस ने स्वर्थभान के बाद उनने इत्हा पुत्र ने प्रतिद्वानपुर ना राज्य प्राप्त विधा (७ ९०, २३)।

पुलस्त्य, भीवे प्रवापति का नाम है जो ननु के बाद हुवे से (व १४, क) विषया हनके मानत पुन से (५ १३, ६-७)) ये प्रवापित के पुन लोर उत्तरुप में हुवे थे पुरा इसकुत राम प्रवापति कुन प्रमु । पुलस्तो नाम प्रवापति का नाम हिन्द प्रवापति प्रवापति का प्रवापति का प्रवापति प्रवापति का प्रवापति प्र

· ' े [ पुष्कर ( 360 )

नामक पुत्र उत्पन्न विया (७ २,७-३४)।" जब विश्ववा को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ तब इन्होने प्रसन्न होक्र उम पुत्र का बैश्रवण नाम रुकते हुवे उन आगे चल्दर धनाध्यक्ष होने का आशीर्याद दिया (७ ३, ६-८)। इन्होने मध्यम्य यनवर रावण और मान्धाता है बीच शान्ति स्वापित सी (७ १३ग, ् ५६-५७ )। "स्वर्ग में देवताओं ने मुल से इन्होंने सूना हि रावण की पाउना वायु को पवडने के समान है। महान् धैर्यशाली होन के विवशीत भी ये मन्तान प्रेम के कारण पायुके बेग और मन की गति के समान, यायुषय दा आध्य लेकर, महिरमती नगरी में आये । आवादा से उत्तरते समय ये सूर्य के समान प्रतीत हो रह थे और धनकी ओर देखना अत्यन्त मठिन था हैहै हमराज की जब इनके आगमन का समाचार मिला तब उसने इनवा स्वीपन सरहार करने वे पश्चात् दतव पधारने का प्रयोजन पूछा । दन्होन हैहयराज अर्जुन से यहा वि वे इनवे पौत्र, दर्मानन रायण, को मुक्त कर दे। अर्जुन न इनकी आज्ञा को शिरोधीये बरते हुए रापण वो मुक्त वरते उससे मैत्री-सम्पन्ध स्थादित दिया । ैदगग्रीय रावण को छुडाकर ब्रह्मापुत्र पुरस्त्य पुन ब्रह्मरोन चर्ते गय (७ ६३, १-२१)।" जब इल को पुरवस्त्र प्राप्त कराने ने सम्बन्ध में महर्षि बुध अन्य मित्रों से परामर्श कर रहे में तो वे भी उनरे आश्रम म पधारे ( ७, ९०,९ )। राम की सभा में इन्होंने भी सीता के शपय प्रत्ण की दला (७ ९६,३)। पुरुषाद्याः, नरभक्षी राक्षमी वे लिये प्रवृक्त हुआ है 'कर्णप्रावरणारचैय तथा चाप्योध्ठरणंबा । घोरालोहमुखाश्चीर जवनाश्चीवपादमा ॥ अक्षया

पुरपादकाः ]

बल्यन्तप्रच सर्वेव प्रपादका ।', ( ४ ४०, २४-२६ )। सीना की खोज के लिये मुग्रीय ने विनन वो इनवे निवास क्षेत्र मे भेजा था।

पुलह, एक प्रजापति का नाम है जो प्रचेता के बाद हुये थे (३ १४,८)।

पुलिन्द, उत्तर के एक देश वा नाम है जहाँ सुप्रीय ने सीता की सीज के लिये शत्यले को भेजाया (४ ४३,११)।

पुलोमा, एक दानव वा नाम है रो श्रेची वा पिना था। अनुह्लाद ने इसकी पुत्री, राची, का छलपूर्वक अपहरण कर लिया थाऔर इन्द्र ने इसका वध क्या था (४, ३९, ६-७)। इन्द्रजित से गुद्ध करन के समय जब जयन्त उससे पराजित हाने लगा तो यह जयन्त यो लेकर यहाँसे दूर चलागया ( ७ २५, १९-२० )।

पुष्कर, एक तीर्थ का नाम है जहाँ विश्वामित्र तपस्या करने गये (१ ६१,४)। राजा अम्बरीय ने यहाँ विश्वाम किया था (१ ६२,१)।

यही शुनुशोफ ने विश्वामित्र का दर्शन करने उनसे अपनी रक्षा की गाचना की (१६२,४-७)। विश्वामित्र मे गहाँ और एक सहस्र वर्ष तक तपस्या की पुष्काल, मरत के बीर पुत्र का नाम है (७. १००, १६)। राम ने इनका अभिनेक निया (७. १००, १९)। भरत की सेना के साथ ये भी गये (७ १००, २०)।

पुरसलावत, गान्यार क एक नगर का नाम है जिसकी भरत ने स्थापना की। इसका वर्णन (७ १०१, १०-१४)।

पुष्पक्क, एवं विमान का नाम है जिसपर श्रीराम ने लका से अयो या की · पात्रा की (१ '१, e६)। इस पर बैठकर श्रीराम इत्यादि नन्दीप्राम आये (११, ६६) । बाल्मीकि न इसका पूर्वदर्शन किया (१३, २९)। राम द्वारा इमके अवलोका की घटना का बाल्मीकि ने पुबंदशंत कर लिया (१३,३६)। पहते यह जुबेर की सम्पत्ति था जिसे रावण न छीन्। लिया (३ ३२ १६)। यह जाराश में उडता था (३ ४८,६)। पुणक , नाम मुथोणि आतुर्वेशवणस्य मे । निमान मुर्यंसवाश तरसा निवितं रणे । विद्यार रमणीय च तदिमान मनोजयम् ।', (३ ४४, २९-३०)। "लंका म हनुमान् ने पुष्पक विमान को देखा जो मेच के समान ऊँचा, सुवर्ण वे समान मुन्दर, अपनी कान्ति सं प्रव्यक्ति, अनेवानर रहनो से व्याप्त और विभिन्त प्रकार के पुष्पो सं आच्छादित था। यह अध्यन्त सुन्दर और नाना प्रवार के रत्नों से निर्मित होन के कारण अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता था। इसम क्षेत्र भवन, सुन्दर पुष्को से सुरोमित पुष्कर, केशरपुक्त मनल, विचित्र वन और अद्भत सरीवरो ना भी निर्माण तिया गया था। इन पर बिविध रत्नो स ऐसे विहुङ्गम बने हुये थे जी साक्षाह कामदेव के सहायक प्रतीत हाते थे। इसम तजस्विभी लक्ष्मी की प्रतिमा भी थी जिसका हाविषो के द्वारा अभिनेत्र हो रहा था। इसे दलकर हनुमान् अत्यन्त विस्मित हुये ( ५ ७ ५-१५ )। "इनके गयाझ तप हुय सुवर्ण में निर्मित न्ये और" रचनासीदर्यकी दृष्टि ने मह विश्वकर्माकी चरम कृति थी। जद शह झानारा में उठकर बायमार्ग म स्थित होता या तब सौरपाम के जिल्लामा मुद्राभित होता था। इसम जा विशेषतायें थी यह देवताओं वे विमाना संभी नहीं भी। सन म जहाँ भी जान का सकल्य उठना मा वहीं यह जिमान पहुँच जाता था। स्वामी व मन वा अनुसरण करत हुये यह विमान अयस्त शीध-सामी, दूसरा के लिय दुर्जम, बाब के समान बेगरील और पुष्पकारी महात्माओ का आध्य था । इसम आक्वयंत्रतक विकित्रवस्तुओ का सदह किया गया था। अनेर शिवरवारा यह विमान ब्छोटे छोटे शिवरा स पूँतः विसी

पुरियतक] (१८२) [पुरियतक] पर्यंत के समान सुगोभित होता था। कुण्डलो से सुगोभित मुलसण्डल, निमेप-रहित विशाल लोचन, अपरिमित भोजन सम्मे और राज में भी निज के मामन

रहित विद्याल लोचन, अपरिमित भोजन गरने, और रात में ही दिन के समान चलनेवाले सहस्रो भूतगण इसका भार बहन करते थे (४ फ, १-६)।" विश्वकर्मा ने इसे ब्रह्मा वे लिये निर्मित किया था और ब्रह्मा ने विशेष अनुकरण ्करके कुवेर को दे दिया जिनसे अन्तत. रावण ने हम्तगत कर लिया (४,९, ११-१२)। "इपमें ईहामृगी की मूर्तियों से युक्त सीने चांदी के सुन्दर स्तम्म, सुमेर और मन्दराचल ने समान ऊँचे अनेवानक गुप्त गृह, और मगल भवन थे। इसका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। इसमें सोन की मीढियाँ, अत्यन्त मनोहर वेदियो, स्फटिक के वातायन आदि बने थे। इसका पत्रा मूँगे मणियो से निर्मित था। सुवर्ण के समान लाल रग के सुगन्धयुक्त चन्दन से समुक्त होन के कारण यह बालसूर्य के समान भनीत होता था। हन्मान न इसमे प्रवेश करके इसकी शोभा का अवलोकन विया ( ५ ९, १३-२० )।" इसका दिस्तृत वर्णन (६ १२१, २३-२९)। 'खगतेन विमाने । हसपुक्तेन भास्यता । प्रेह-पृथ्व प्रतीतश्व वभी राम अवेरवन् ॥', (६ १२२, २६)। श्रीराम की आजा -पाकर यह हसपुक्त उत्तम विमान् महान् शब्द करता हुआ आकाश मे उडन . ल्गा(६-१२३,१)।श्रीरामने इसे कुवेर वा लौटा दिया (६ १२७, ५७-५९)। बुधेर को पराजित करने रावण ने इसे हस्तगत कर लिया था इसका विस्तृत वर्णन (७ १४, ३६-४०)। श्वतद्वीप मे पहुँचने पर यह अस्थिर हो गया जिससे रावण ने इसे लौटा दिया (७ ३७ड, २४-२७)। कुवेर की आज्ञा से यह राम की सेवा के लिय उपस्थित हुआ (७ ४१, ३--रo)। इसका पूजन करने के पश्चात् राम न इस छीटा दिया (७ ४१, ११—१४)। राम की आज्ञा शिराधार्य करके यह लौट गया (७ ४१, १५)। राम क स्मरण करने पर यह तत्काल उनके सम्मुख उपस्थित हुआ (७ ७४, ५-७ )।

पुरिवृतकः, "एन पर्वन का नाम है जो छका स आगे को योजन विस्तृत्व इतिया समुद्र के मच्य मे स्थित था। यह परमञ्जामा स सन्त्रत्व तथा किछी और चारणा। से नेबित, चन्नमा और सूप के समान प्रकाशमानृ तथा समुद्र की गहराई तक पुना हुआ था। इसके विस्तृत शिवर आकाश मे रेखा धीवते हुये से प्रतीन होते थे। इस पर्वत के एक सुक्रणमय शिवर का प्रतिदिन सूर्यदेश सेवन वरते थे तथा एक रखतमय शिवर का चन्नमा। इतकन, नृतस और नास्तिक पुरुष इस पर्वत शिवर को नहीं वेख पाने थे। सुधीव न अञ्चद को इस पर्वत को मस्तक सुनावर प्रणाम वरन सावधानीपूचक शीना को इस पर को अने ने लिये मेजा (४ ४१, २६–६१)!"

सुग्रीव वे साथ इन्द्र युद्ध निया (६ ४३,१०)। सुग्रीव ने इमना बघ किया (६ ४३, २५)। यह सुमालिन और वेतुमती का पुत्र या ( U X, 34-88) ! प्रयस्ता, एक राधसी का नाम है जिसने रावण को अस्वीवृत कर देने पर

( 828 )

प्रथस, रायण के एव सेनापति वा नाम है जिसने रावण के आदेग पर हनुमान् के साथ इन्द्र युद्ध विया (५ ४६, २ ३१-३५)। "सने

प्रभाव

सीतानो मक्षण वर लेने की घमकी दी (४, २४,४२)। मचेता. एव प्रजापित ना नाम है जो अङ्गिरा के बाद हये थे ै (३. १४, = )।

१. प्रजञ्ज, एव वानर यूथपति वा नाम है जो वानर सेना ने दिर्णि की ओर जाते समय उसे प्रोत्माहिन करता हुआ चल रहा था (६४,३७)। इसने हुनुमान् के साथ मिल कर पश्चिमी फाटक पर युद्ध निया (६ ४१, ४०-४१)। राम ने इसका स्वागन सत्नार किया (७ ३९, २२)। २. प्रजह, एक रामस प्रमुख का नाम है जिसने सम्पाति से इन्द्र गुद्ध किया था (६ ४३, ७)। इसने अपने प्रतिद्वन्द्वी को तीन वाणो से बीध दिया

(६ ४३, २०)। रावण न इसे कूम्भ और निवृत्म के साथ युद्ध मृशि म जाने का आदेश दिया (६ ७४ ४६)। शाणिताल को अञ्जद द्वारा पराभून होते देखकर यह उसकी सहायना के लिये दौड पटा (६ ७६, १२)। यूपान बीर शोणिताक्ष के साथ इसने भी अज़द वे साथ युद्ध किया (६ ७६, १४-१५)। अङ्गद ने इसका यथ कर दिया (६ ७६, १९-२७)। यह सूपाण काचाचाया(६ ७६,२⊏)।

भघस ]

प्रतर्दन-देखिये काशी ।

र. प्रतिप्राच, एक नगर का नाम है जहाँ आकर शापभ्रष्ट उर्वशी अपा \* पति, पूरुरता स मिली (७ ५६, २६)। यह बाशिराज बी राजधानी थी ( ७. ५९, १९ ) 1

२. प्रतिष्ठान, मध्यदश के एक नगर का नाम है जिसकी राजा इल न स्थापना को थी (७ ९०, २२)।

प्रतापन, एक राक्षस प्रमुख का नाम है, जिसने नल के साथ **ड**न्ड युद्ध किया था 'बीर प्रतपनो घोरो राक्षमो रणदुर्धर । समर तीक्ष्णवेगन नलेन समयुष्यत ॥, (६ ४३, १३)। नल न इसकी आंखे निकाल सी (६ ४३,

23-28)1 प्रसाव, मुग्रीय के एक विश्वासपात्र गरंथी का नाम है। इन्होंने सुप्रीव स

अपने कर्त्तं य पर अन्ल रहन तथा सत्यप्रतिज्ञ दने रहकर रूक्ष्मण के त्रीय को

हारत करने की प्राथना था। य उदार रिष्ट्रश्वाने तथा मुखीब को श्रव और पम के बिगय स ऊच नीच समझान क लिये नियुक्त स (४ ३१ ४२~४१)। मझोद्य, एक बानर प्रमुख का साम है जिसकी देवताओं न राम वी

मजीज्य, एक बानर प्रमुख का ज्ञाम है जिसकी देवताओं न रा। सहायना के जिय सृष्टि की भी (७ ३६ ५०)।

प्रमति, विभीषण वे एक मधी का नाम है जिसन एक पशी का रच भारण करने मुश रूप सं राक्षस सना की गतित का पता लगाया था (६३०) ७-१९)।

१ प्रामाध्यी द्याण क एक मधी ना नाम है जो राम के किन्द्र पुद्र करने यमा था (६ १३ ६४)। यह दूषण की दाना के आन आग चन्नेवाला महावली वी भा (३ २६ १८ ६८)। इसने दूषण के मारे जान पर हाथ म फरमा करा राम यम आश्रमण या (३ २६ १०-१९)। औराम न इसको असर दाल सहुद्दा म यम "गण (३ २६ २०)।

चारी घोडो का बध सरमें उसके रख का भी तोड शला (६ स९ ४८ ५१)। प्रमुचि, एक दशिस दिशा के मर्शिसानाम है तो राम क बनवास से जीटन पर उनका स्वागत सरने सारिय अयोध्या प्रधारे था (७ १३)।

प्रामीद्न, एक मुनिका नाम है जिहें हुथ न इक के प्रयाव प्राप्ति क विषय म पर मश करने के लिये आमित्रित किया था (७ ९० ५)।

प्रयास—धीरास न अपने प्रयाग के निकट पहुंचन था अनुमान रूपाया (२ ५४ १) भीराम और उद्याग सूर्यास हो द्वारी गाम प्रवाम के समय के मानी क महाज वे आश्रम पर बहुब नाम (२ १४ ६ )। सेना सहित अस्त नामा चाने पार करके प्रयाग वन पहुंच और साना के बही विभाग करक की आजा देकर स्वय भरहाज मुनि क आध्यम पर गर्च (२ ६९ १९-२२)। अञ्चलक मन क पून और अवस्थीय के पिता का नाम है (१ ७० ४१)।

मशुक्त मन क पुत्र और अम्बरीय के पिता मा नाम है (१ ७० ४१)। मस्सम्, एक बानर यूवपति का नाम है जो कमुद्र की सहायता के लिय पूर्वी कार पर राज्य हुआ (६ ४२ २४)।

प्रस्थल उत्तर ने एक दा नानाम है जहां मुग्रीव न सीना नी सोत के रिये पत्तवत्र को भना (४ ४३ ११)।

प्रस्तवार, एक पबत ना नाम है जिससे अनव मदिया निकलो भी (२ ° २१)। भाता वे अवहरण के परचात् भीताम न इस पकत से भी प्रहस्त ]

सीता वा पता पूछा, परन्तु दसके बुत रहने पर इसे साप दे दिया (३ ६४, रन-१४)। मुग्नीय के राज्याण्यित के पत्रवान् धौराम और लक्ष्मण प्रमयण गिरि पर चले गये (४ २७,१)। 'साद लम्मणमुष्ट खिहैभीमरवैद्वतम् । नानापुर्वन्यपापुर बहुनायपत्रकुलम् ॥ क्ष्मणवारपोपुर्वन्धान्तिरिव निष्यितम् । मेथारातिनिम सेल नित्य मुप्तिकर शिवम् ॥" (४ २७, २-३)। इस पत्रेत के प्राक्षातिक सीत्यमं ना विस्तृत वर्णन (४ २७ ३-२४)। धौराम और लक्ष्मण ने चार महीन यो वर्षामणु को अवधि म इसी पर्यत पर निवास वर्णन का नित्यय किया, स्वाक्ति सहै किरास्या वे भी निकट वा (४ २७, २४ -२६)। 'बहुर्व्यवरिकुल्जे तिस्पायतक्ष्मण ने सीत्य वा साचार क्यां के सेल है है (४ २६,१)। राम और लक्ष्मण ने सीता वा साचार लाने वे खिरो मेले गये दूनो वो प्रतीक्षा में इस वर्षन पर एक मास तक और निवास किया (४ ४४,३)। पूर्वादि तीन दिसाओं में गये हुवे वानर निरास होकर इसी पर्वत पर लोट आरे (४ ४७ ६)।

प्रहस्त, एक राक्षस प्रमुख वा नाम है जिसके भवन में हनुमान गयेथ (५६,१७)। हनुमान ने इस मन्त्र तत्त्वज्ञ राक्षस को रावण के हिसासन वे निकट देखा (५ ४९ ११)। रावण की आज्ञा से इमने हनुमान् से उनके लगा आने आदि या प्रयोजन पूछा (४-५०,७ १२)। हनुमान् ने इसवे भवन मे आग लगादी (५ ५४, = )। इस सूर सेनापनि ने रावण को आश्वासन दिया कि यह अवेले ही बानरो वा सम्पूर्ण पृथिवी सं उन्मूलन वर सबता है (६ ६, १-५)। यह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राम भादि के वध में लिये रावण की सभा में सन्तद खड़ा था (६ ९, ३)। इसने रावण का धरण-स्पर्न किया जिसके पश्चान रायण ने इसे यथायोग्य आमन प्रदार किया (६ ११.२९)। रावण की इच्छा के अनुसार इसने लका की रक्षा व्यवस्था सुदृढ बरन ने पश्चान रावण को इसवा समाचार दिया (६ १२, ३-४)। राज्य था हिन चाहनवाले प्रहस्त की बात को सुनकर रावण ने अपन मुहुदी म विश्वास उत्पन्त निया (६ १२,६)। श्रीराम से मन्यि वरने वे निभीपण के प्रस्ताव पर मत व्यक्त करते हुय इसने यहा कि श्रीराम ने भय का कोई बारण नहीं है' (६ १४, ७-६)। इसन बैलास पर्वत पर मणिभद्र को पराजित वियाधा (६१९ ११)। इसे लका में पूर्वी द्वार का रक्षा नियुक्त किया गया (६ ३६ १७)। 'प्रहस्त युद्धकोविदम्', (६ ५७,४)। 'प्रहस्त्रो बाहिनीपति', (६ ४७,१२)। ' सबण वे पूछने पर इसा कहा 'हम लोग पहले ही इस प्रियय पर पहुँच चुते थे कि गदि आग सीता को नहीं लीटायेंगे तो निश्चित का से युद्ध छिड जायगा। आपने सर्वेग ही मेरा

ित साथन किया है अत मैं उसका ऋण चकाने वे लिये युद्ध की ज्वालाम अपने जीवन की आहुति देने क लिय प्रस्तुत हूं। इतना वहकर इसने विभिन्न सेनाध्यमों से अपने लिय सेना माँगी (६ ५७ १२-१८)। जब इसकी सेना तयार हो गई तब यह अपने चार सेनापितयो के साथ एक सुदर रथ पर बैठवर सेना को आग किये हुये पश्चिमी द्वार की ओर गागवटा (६ ५७ २४–३३)। प्रहस्तत हिं निर्मात प्रत्यातगुण पौन्पमः। युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाभ्यवततः।। (६ ५७ ४२)। युद्ध आरम्भ होने पर यह विजय की अभिलामा से उसी प्रकार वानर सेना म प्रदेग करने की घेट्टा करने छगा जिस प्रकार गल्भ अग्नि म प्रदेग करता है (४ ५७ ४२-४६)। स एप सुमहाकायी बलेन महता बृन । आप ठिति महावग किरूपवरूपीच्य ॥ आचटर म महात्राहो वीयवत निराधरम । राधवस्य वच श्र वा प्र युवाच विभीषण ॥ एप सेनापातस्तस्य प्रट्रस्तो नाम रा उस । जङ्काया राक्षसे तस्य तिभागवलसमूत ॥ बीयवानस्रवि छर मुप्ररवात पराक्षमः । ततः प्रहस्तः नियातः भीमः भीमपराज्ञममः । गजातः समहाकायः रा उसरिभसवृतम् ॥ ददा महती सेता वानराणा वलीवसाम । अभिसजातघो ष पा प्रहस्तमियजनाम् ॥ (६ ५८ २६)। रख पर वैठ हुत प्रहस्त वै वानरो का धीर सहार बारम्म निया (५ ५८ २४)। नील को अपनी ओर आते देखकर इसने उन पर वाणो की वर्षा आरम्भ वर दी (५ ५८ ३४-°६)। जब मील ने इस पर एक वृत्य से प्रहार कियाताइसने उन पर और अधिक बाणो की वर्षा आरम्भ की (६ ५८ ३९ ४०)। जब ील ने इसके अ वो का वध करके इसके पनुष तया रथ मो ब्यस्त कर दिया तब इसने हाय म एक गदा तेकर नील के साथ ढढ़ युद्ध आरम्भ क्या पर तु अंत म नील ने एक पवत पिखर से इसका वध कर दिया (६ ५८ ४१ ५५)। य० सुमाप्ति और केतुमनी वा पुत्र वा (७ ५ ३८ ४०)। सुमालिन के साथ यह भी रावण का आमिन जन सरने के लिय गया (७ ११ २- )। कुछ समय ने पत्तान् इसने रावण से कुबेर को पराजिन करके पन उका पर अभिकार कर नेन का परामश निया (७ ११ १३-१९)। राज्य की आना द अनुसार त्सने ठका मे जादर कुवेर से राशमा की सम्पत्ति रावण को लीगदन कल्यि वहा (७ ११ २३-३१)। जब ५४र लगा छाण्ट कैलास पवत पर घरे गय तब इसने राजा वा वसकी सूचना दा (७ ११ अनरच्य से पराज्नि होशर यह मूमि से भाग गया (७ १९ १९)। रान्ध महास ] (१८८) [ प्रीष्ठपद के आदेश पर इसने निर्दिष्ट भवन से प्रवेश करने उसके सातवे कथा से एक ज्याकामयी मूर्नि देखी जिसने इसे देखकर तीत्र अदृहास किया। कौटकर इसने रावण को इसकी मूमना दी (७ रहक, ५-८)।" इसने रावण के सदेश को

सूर्य के द्वारपालो तक पहुँचाया (७ २६ स, ७-११)। मान्याता ने जब इस पर आक्रमण विया तब इसने भी उनपर प्रत्यायमण वर दिया (७ २३ ज, ३४-२४)। चन्द्रलोक में पहुँच कर जब यह चन्द्रमा की सीतल विरणों से दम्ध होने लगा तब इसने लौटने वी इच्छा प्रगष्ट की (७. २३ प, १८-१९)। देवो के विषट युद्ध में यह भी सुमालिन् के ताब युद्ध भूमि मे नया (७ २०, २८)। इसने नर्मदा में स्नाव करने के पदवान रावण में लिये पूष्प एक प्रविच

(७ २१, २४-२०)। इनने निदयनापूर्वक राजुओं ना संहार विया (७ २२, २६)। इनने अर्जुन के नारा एक इन्हें गुद्ध किया जिसमें यह अर्जुन के नारा प्रहार से आहन होकर पृथियों पर गिर पड़ा (७ २२, ४२-४८-)।

प्रहास, वश्न के एक मंत्री का नाम है जिनने रावण के अनेक दार रें पूर्ण पर नहीं कि उस समय वरण इस्तानेक से समीत मुनने के लिये गये हुय हैं (७. २३, ४१-४२)।

प्रहास, हिरप्यक्शिपु के पुत्र, एक दैरव-प्रमुख का नाम है जिसके अपने थिता के साथ सचर्य ना उल्लेख है (७ २३क, ६६-६९)।

प्रहित, रावण के पूर्व लका में निवास करनेवाले एक राशस-प्रमुख का नाम है जी अरयन्त पर्मासा होने ने कारण तथीवन में जाकर तपस्या करने

लगा (७ ४, १४-१४)। प्राप्यट, गगा के तट पर स्थित एक नगर का नाम है जिसके निवट भरत ने गगा को पार क्या था (७ ७१, ९-१०)। प्राप्त्योतिष, मुदर्श से बने हुये एव नमर वा नाम है को बीच मधुद्र मे

प्राज्योतिष, धुनर्शसे बने हुने एक नगर का नाम है जो बीच पशुर्र में वराह पर्वन पर स्थित था। सुपीव ने सीक्षा की लोग के लिये मुपेण को यहाँ भेजा था (४.४२, २८–२९)।

प्राजापत्य-पुरुष, महाराज दशरम के पुत्रेष्टि यज के समय अनिरुष्ण से प्रमट हुमें दिल्म पुरुष का नाम है: इनने प्रमट होने का वर्णन (२.१६.११-१४) मह अपने हाथ में सोर ने भरा हुआ एक सुषण पात्र किये हुमे थे (२.१६,१४)। अपना परिचर्ष देते हुमें इन्होंने उस विषय कीर सो दशरम की प्रदान करते हुमें उनसे अपनी रामियों को खिलाने के लिये नहां (१.१६,

१६६ १=-२०)। तदननर ये अन्तर्धात हो गये (१.१६,२४)। प्रौष्ठपद, निर्वयों में से एक वानाम है जो रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये जुबेर के साथ गये थे (७.१४,१७)।

प्लाचा, सुग्रीय के एव विश्वासपात्र मंत्री का नाम है जिसने स्वेभण का क्रोब कान्त करने के लिये सुग्रीव को अपना यचन पूर्ण करने की प्रेरणा दी ( ४ ३१, ४२-५१ ) ।

ब

सभ, एव गन्धर्य प्रमुख का नाम है जो ऋषभ पर्वत के चन्द्र वन म निवास गरता था (४ ४१,४३-४४)।

यला एक दैस्य कानाम है जिसना इन्द्र ने अपने यस्र से बर्य निया था

(३ ३०, २८)।

चिलि, विरोधन के पुत्र का नाम है, जो इन्द्र-सहित समस्त देवलाओ को पराजित सरवे त्रिलोकी का घासक बन गया (१ २९, ४-५)। "इस असुर-राज ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। ज्यं यह यज्ञ कर रहा था, उसी समय ्रअस्ति आदि देवनाओं ने विष्णु को बताया 'विरोजन कुमार बेळि एव उत्तम सर दा अनुष्टान वर रहा है। इस समय जो भी माचा उसके पास उपस्थित होता है उसे वह मनोशाल्यन बस्तुर्थे प्रदान वरने सन्तुष्ट वर देना है। अतः आप अपनी योगमाया वा आश्रय ले देवताओं के हित के लिये वामन रूप धारण वर उस यज्ञ मे जाइये और हमारा उत्तम बस्याण-साधन वीजिये। (१ २९, ६९)।'' 'फ्लस्यरूप विष्णु ने वश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिया और बामा रूप में बिल ये पास जाकर तीन पग भूमि की याचना वी। इस प्रवार तीन पग से सीनो लोगो पर अधियार कर बिष्णुने चलि का निम्नह बररे उन्द्र को त्रिलोक्सी का शासक बना दिया (१.२९, १९-२१)।" विष्णु द्वारा इनने बीचे जाने का उल्लेख (३ ६१,२४)। 'एव वे परमोदार गुर. सत्यवरात्रम । योरो बहुगुणोयत पाग्रहस्त इवान्तकः ॥ यालावः इव तेजस्वी शमरेप्यनिवनः । अमर्पी दुर्जयो जेता बळगान्गुणसागरः ॥ प्रियवदः संविभागी गुरविप्रप्रिय स्दा। नालाराङ्की महासस्य सत्यवावगोम्यदर्शन ॥ दक्ष रुवंगुणांपेत शुर स्वाप्यायनस्पर । एव नच्छनि वास्येष ज्वलंदे तपो सदा ॥ देवैवन भृतसङ्घीष्ठ पत्रगीरच पपत्रिमा । भय यो नाभिजानाति तेन त्वं योद-भिन्छिमि ॥ विलिया यदि ते योड्यु रोचते राक्षसेश्वर । प्रविश त्र महासत्व सम्राम बुरमा चिरम् ॥', (७. २३न, २२०२७)। इसने रावर्ण का अद्रहास में नाथ स्वागत सरते हुये उसे अपने गोद में बैठानर उसने आने नाकारण पुछा। (७ २६र, २६-३१)। "रावण वे उत्तर देने पर इसने उससे बताया 'भेरे द्वारपाल वे का मे थिया क्यित हैं जिल्होंने पूर्ववाल में अनेक बार पृथियों को दानयों से रहित निया था। दस प्रकार विष्णु की प्रणंसा बरते हुये इसने रावण से अग्नि के समान दीक्षिमान् एक चक उठा कर लाने वर्वर 1 ( 990 ) [ बुध के लिये कहा (७ २३क, ३४--५७)।" "रावण को लज्जा का अनुभव करने

हुये देखकर इसने उससे कहा . 'यह एक मेरे पितामह हिरण्यकशिपु का कुण्डल था, और अनेक अन्य दानवो के अतिरिक्त उन्हीं हिरण्यवक्षिपु का भी विष्णु ने बध कर दिया था। बही विष्णु मेरे द्वारपाल है (७ २३क, ४६-७३)।" रायण के पूछने पर इसने बनाया कि विष्ण ही जैलोज्य के विधाता. सर्वेजानी. सुरश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान् हैं ( ७ २३क, ७८-८६ )।

वर्चर-विसष्ठ के वहने पर उनकी शबला गाय ने अपने यन से शहत-धारी वर्षेरो को उत्तम्न किया (१. ५५, २)।

बाए, विकृक्षि के पुत्र और अनरण्य के पिताका नाम है (१ ७०,२३)।

याह्नी, एन देश का नाम है जिस पर राजा इल का शासन था (७ 20, 3):

याह्नीक, एक देश का नाम है जो सुन्दर अस्वो के लिये प्रसिद्ध था (१. ुः ६ २२)। "के क्य जाते समय वसिष्ठ के दून इस देश से भी होते हुये गये थे। इस देश मे चेदविद् ब्राह्मण निवास करते थे (१ ६८,१८)।" सीता गी सोज के लिये मुग्रोब मैं सुपेण से इस देश में भी जाने के लिये यहां (४ ४२, ६)।

बिन्द, एक सरोवर का नाम है। अपनी जटा में स्थित गड़ा को शिव ने इसी सरोवर में छोड़ा था। इससे सात नदियाँ निक्ली हैं (१ ४३, १०-११)।

वहुदंष्ट्र, एव राश्रस-प्रमुख का नाम है, जिसके भवन मे हनुमान् गये थे ( 4 8, 29) 1

बहुपुत्र, एर प्रजापित का नाम है जो सथय वे बाद हुये पे (३

28, 0)1

द्भाष्टा, सीम के पुत्र का नाम है जिन्हें इला ने एक सरोवर मे स्नान करत देखा में उदिन होने हमें चन्द्रमा के समान सुन्दर थे (७ ८८, ९-१०)। "इला को देलवर में उस पर अत्यधिक आसक्त हो गर्मे । मरोजर में बाहर निवल कर इन्होंने उसका परिचय पूछा और आध्रम में आकर उसकी सरियो को सिपुन्गो होतर पल मूठ साते हुये बाश्रम वे तिकट ही नियास यरने की क्षाला दी ( ७ देद, १२-२४ )।" जब इला के साथ की निपुरिवर्ष परंत क विनारे थली गई तो इन्होंने इला से अपना प्रेम व्यक्त विवा (० ६९, ३-४)। इन्होने एक माम का गमय इला के साथ व्यक्तीन विया (७ ८९, ७-८)। एक मास के बाद जब इक पुन पुनप हो गये और अपनी मेना आदि के सम्बाय में पूछने लगे तब इन्होंने नहां. 'राजन्! आपने समस्त सेवन एक भीयण अक्रम-वर्षी में मारेगय, और आपने निसी प्रनार बच कर मेरे आध्रम मे

बरण ली।'(७ द९, १२ १४)। इन्होने मधुर अनुरोध वस्ते हुम इला से एक वप तक अपने आश्रम में ही रहने के लिये कहा (७, ६९, १९-२०)। 'बुधस्याक्षित्रहकर्षण,'(७ ६९, २१)। 'बुध परमबुद्धिमा मधावया', (७ ९०, ४)। 'बाम्यज्ञस्तस्वस्दर्भन', (७ ९०, ६)। युक्त्या का जन्म होने के पत्रवान इन्होने इल को युक्पस्य आग्त कराने के उत्पाम के साम्बन्ध म अपन मित्र, अन्य महर्षियो, से परामदा क्या (७ ९०, ४ ७)।

युटद्रथ, देवरात के पूत्र और महाबीर के पिता का नाम है (१ ७१, ६७)।

पृद्धस्पति ने श्रह्मा के आद्यानुसार तार नामक वातर प्र्यपित को उत्पन्न चिया (१ १७, ११)। श्रीराम के वनशस के समय उनकी रक्षा करने क जिय क्षेमस्या ने दनका भी आवाहन निया (२ २५, ११)। श्रीराम के हन क्ष क्ष्म म हुनुमान् के उनस्थित होने पर सीना न दन्ह नमस्कार क्षिया (४ ३२, १५)। इन्होंने अपुरो के साथ युद्ध म मारे गये देवो की विक्तिसा नी (६ ४०, २८)।

महादत्त, महींग चूलिन तथा गन्धीं सीमदा के यत वा नाम है (१ ३३, १८)। य क्रान्गित्व नामव नगर म निवान करने थे (१ ३३, १९)। इसोने चुत्रनाम नी एक सी पुत्रियों के माय विवाह किया (१ ३३ २१ -२२)। बुद्यनाभ ने इहे इनकी परिनयों सहित विदाकिया (१ ३३, २४)।

प्रसमान १९९२ ब्रह्ममाल, एक देश का नाम है जहाँ सीना की खोज करने के लिये

सुग्रीय न विनत से यहा या (४ ४०, २२)। ब्रह्म-राज्तस, (बढ़ु०)—ये लोग यहा में विष्न डाल्य थे (१ ५, १७)।

ब्रह्मश्रामु, एक राक्षम प्रमुख का नाम है ब्रिसके भवन में हनुगन् ने आग रुपा दी थी (५ ४४, १४)।

प्रश्लिदस्या—जब इन्न ने वृत्र का वध कर दिया ता बह्यहुंबा त काल ही उनके थी छे लग गई (७ द ४, १६)। जब इन्द्र ने अप्रक्षेप पत्न के अनुष्ठान द्वारा अपने थी गुढ़ किया तो इसने देशा से अपने विवास का स्थान पूछा हारा अपने थी गुढ़ किया तो इसने देशा से अपने की चार समामे में विभक्त कर कहा में अपने एक अपन कपने के चार समामे में विभक्त करके कहा में के प्रयोद स्थान कर के कहा में के प्रयोद स्थान कर के वार समामे पर निवास कर के वार समामे पर निवास कर के वार समामें पर निवास कर की। इसने भाग से में सहा और सब ममय मूमि पर निवास कर की। अपने तृत्रीय अपने सिवास कर की। अपने तृत्रीय स्थान सिवास कर की। अपने तृत्रीय स्थान सिवास कर की उनके देश का गुरू कर की हुई रहेंगी। अपने तृत्रीय से उनके से सिवास कर की उनके देश का गुरू कर की हुई रहेंगी। अपने तृत्रीय से उनके से सिवास कर की उनके देश का मामे प्रयास कर की से सिवास की का लोग ता साम कर की सिवास कर

. (१९२) [ब्रह्मा

मह्या ।

ं **प्रह्मा**—जब हतुमान् को राक्षसो ने बन्दी बना लिया तो उन्होने प्रह्मा की कुपासे अपने को मुक्त कर लिया (१.१,७६)। 'आजगाम तनो ब्रह्मा लोककर्त्ता स्वयप्रभु । चतुर्मुलो महातेजा द्रष्टु त मुनिपुगत्रम् ॥', (१ २ २३)। इन्होने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान् होकण वाल्मीकि मुनि को भी भासत ग्रहण करने की आजा दी (१.२ २६)। इनकी आजा में पाल्नीकि ने आसन प्रहण निया (१ २, २७)। जब इन्दे देखकर बाल्मीकि कीजन-पक्षी की घटना के सम्बन्ध में चिन्ता करने लगे तो इन्होंने उनकी मन स्थिति को समझ कर उन्हें रामायण की रचना का आदेश दिया (१२,३०-३८)। इन्होने पूर्वकाल में जिन अववमेब-यज्ञ हा अनुष्ठान किया था उसमे ऋत्विजो को प्रच्र दक्षिणा दी गई थीं (१ १४, ४४)। दशस्य के पुत्रेटि-पज्ञ मे उपस्थित देवो, गन्यर्जी, आदि ने इन ही स्तुति की (१ १४ ४-११)। इन्होते देवताशी आदि को आश्वासन दिया कि शीझ ही एक मानव के हाथ से रावण गारा जायपा (१ १५, १२ १४) । 'बेन त्योऽननद्यताः लोकहल्लोहपूर्यत', (११६'४)। पिनामह ब्रह्मा के वरदान से रावण को गर्व हो गया था (१.१६,६--७)। जब विष्णु ने दशरय के पुत्र के रूप में जन्म सेना स्वीकार कर लिया तो इन्होंने गन्यवियो, अप्तराशो, यक्षिणियो, विद्याघरिया इत्पादि के गर्भ से वानर-पुत्र उत्पन्न करने की देवों को आज्ञा दी (१ १७, १--६) । इन्होने बनाया कि दन्होने ऋक्षराज जाम्प्रवान की पहले ही सृष्टि कर दी है (१.१७,७)। इन्होने अपने मानसिक संबस्य ने कैंजान पर्वन पर 'मानम' सरोवर को प्रकट किया (१ २४,८)। जब महादेव अपनी पत्नी उमा के साथ कीडा-विहार कर रहे थे तो अन्य देवनाओं सहित ये उनके पास गये (१३६, ७--८)। देवो ने एक देव सेनापति के लिये इनसे निवेदन किया ( १. ३७, १-४ ) । यद्यपि इन्होंने देवताओं को बनाया वि देवी उमा का काप निष्फल नहीं हो मक्ता, तथापि देवों को आक्वासन देते हमें अनको अनामा कि उमा की बड़ी बहुत आकाशगङ्गा से अमिनदेर एक ऐसे पुत्र की जन्म देंगे जो धत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति हो सकेगा (१.३७,४-८)। यज्ञ के घोडे की खोज करते हुये जब सगर-पुत्र विविध आयुधो से पृथिवी की सोदने लगे तो देवता शत्मदि हाहाकार करने हुये इनशी शरण में आये (१ ३९, २३-२६)। "देवताओं बी वात सुनकर इन्होने कहा : 'यह समस्त पृथिवी जिन भगवान् वासुरेव की यस्तु है वे ही कपिल मुनि का रूप धारण करके निरन्तर इस पृथिवी को धारण बरते हैं। उन्हीं की कोपारिन से समस्त सगर-पुत्र जल कर भस्म हो जायेंगे। (१, ४०, २-४)।" भगीरय की घोर तपस्या से प्रसन्त होकर इन्होंने उन्हें

वर दिया (१.४२,१४-१७)। "भगीरम को वर देने के पश्चात इन्होंने उनसे महादेव को प्रमन्त करने के लिये कहा क्योंकि गङ्गा के गिरने के वेग को केवल महादेव ही महन कर सक्ते थे। तदनन्तर इन्होने गङ्गा से भी भगीरव पर अनुग्रह करते के लिये कहा (१ ४२, २२--२१)।" "अव भगीरण के प्रयास से गङ्गा के जल से सगर-पुत्रों की भरम-राधि आप्कावित हो गई तो इन्होने भगीरथके सम्मय उस रसातल में ही उपस्थित होनर उनके प्रयासों की प्रशासानी। इन्होने भगीरथ को बताया कि उस समय से गङ्गा इस लोक में भागीरथों के नाम से विष्यान होंगी। इन्होंने यह भी बताते हवे कि मगीरथ ने गङ्गा को लान म सफलना प्राप्त करके वह कार्य किया जिसमे भगीरय के अन्य पूर्वज असफल हो चुके थे, भगीरथ को अक्षय यश और कीति का वरदान दिया। सदन-तर इन्होन भगीरम से कहा कि वे गङ्गामे स्नान करके अपने पितामहो का तर्पण करें। (१ ४४, ३-१५)। अगीरण से इस प्रकार वह कर सर्वलीक पिनामह, महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा अपने लोक लौट गये (१. ४४, १६)। एक सहस्र बर्प पूरा होने पर इन्होंने तपस्या के धनी विश्वा-मित्र को दर्शन देकर उन्हें सक्वा राजपि कहा (१ ५७, ४-७)। इन्होंने एक सहस्र वर्ष तक तपस्या कर चुके विश्वामित्र से वहा कि वे (विश्वमित्र) अपने कमों के प्रमाव से 'ऋषि' हो गय (१ ६३,१-३)। देवताओ के कहने पर इन्होंने विश्वामित्र को 'महर्षि' की उपाधि से विमृषित किया (१, ६३, १७-१९)। विश्वामित्र के पूछने पर इन्होंने बनाया कि वे (विश्वामित्र) अभी जिनेन्द्रिय नहीं हुये हैं (१ ६३, २२)। इन्होंने विश्वा-मित्र को ब्रह्मापि करने हए उन्हें दीर्थाय प्रदान की (१ ६४, १०-१९)। 'अव्यक्त प्रभवी बह्या साध्वतो नित्य अव्यव ! (१ ७०,१९)। मरीचि इन्हे पुत्र थे ( १, ७०, १९ )। देवो के कौतुहल या निवारण करने के लिये इन्होंने शिव और विष्णु के बीच वैमनस्य उत्पन्न क्या (१ ७५, १४-१६)। श्रीराम और परभूराम के इन्द्र गुद्ध को देखने के लिए ये भी उपस्थित हमें (१ ७६ ९)। श्रीराम ने बनवास ने समय उनकी रक्षा है लिए कौसल्या ने इनका भी मानाहम निया ( २ २४, ८ )। 'सर्वेलोकप्रमुद्रह्मा भूतकर्ता तथप्य.' ( २ २४, २४ ) । इन्होंने अपने पुत्रो, सनकादिको को बन म जाने की आजा प्रदान की भी (२ ३४,२४)। जब शीराम ने तिमिष्यज के पूत्र का बध कर दिया सो इन्होंने राम को अनेक दिन्यास्त्र प्रदान विये (२ ४४, ११)। भरत-गेला ब सत्कार के रिए भरद्वाज न इनकी सेवा करनेवाली देवा हुनाया का बाबाहन निया (२ ९१, १८)। इनकी भेजी हुई २०,००० दिन्याञ्चनाये भरद्वाज हे आधम पर उपस्थित हुई ( २ ९१, ४२ )। विराध की तपस्या से प्रसन्न होरार १३ ग्रा० को०

धसा ] ( 198 ) विहार इन्होंने उसे किसी भी प्रकार के शस्य से अवच्य रहने का वरदान दिया (३३, ६)। जब महर्षि धरभङ्ग अग्नि मे प्रवेश करके ब्रह्मजोक आये तो इन्होने जनका अभिनन्दन विया (३. ४, ४२-४३)। भरद्वाजाश्रम मे श्रीराम ने इनके स्थान को भी देखा (३ १२, १७)। दस सहस्र वर्षों तक तपस्या करने के बाद रावण ने इन्हें अपने मस्तकों की बाल दे दी (३ ३२, १७-१०)। जब रावण ने सीता वा वेश पकड कर खीचा तब के बील उठे 'अब कार्य सिद्ध हो गया 1' (३ ४२, १०)। सीता की जीवन रक्षा की दृष्टि से इन्होंने इन्द्र से सीता को दिव्य हविष्यान्न खिलाने के लिए कहा (३ ४६क, १-७)। कबन्ध की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे दीर्घायु होने का वर दिया (३.७१,६-९)। पूर्वकाल में इन्होंने ही ऋष्यमूक पर्वत की सृष्टि की थी ( ३. ७३, ३० )। 'गीतोऽयं ब्रम्हणा क्लोक सर्वलोकनमस्त्रत ,'( ४. ३४, ११ ) इन्होने इछ सागर के असुरो को बहुत दिनो तक युमुक्तित रहने वा वाप दिया था (४.४०, ३५)। ये बहावियों से विरे हुए उत्तर में सोमगिरि पर निवास करते हैं (४ ४३, ५७)। मयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे शिल्पशास्त्र में अन्यतम होने का वर दिया (४ ५१,१२)। मय की मृत्यु के पश्चात इन्होंने उसके भवन और उपवन इ यादि को हेमा को दे दिया (४ ५१ १५)। इन्होने हनुमानुको किसी भी शस्त्र मे अवध्य होने का वरदान दिया (४, ६६, २६)। सागरलद्धन के पूर्व हनुमान ने इन्हें नमस्कार किया (४ १, = )। इन्होने सुरसा को वर दिया था ( १ १, १५९ )। इन्होने सिंहिका ना विनाश करने के लिये हनुमान की सृष्टि की (५ १, १९९)। लका की निशावरी देवी को इन्होंने यह वर दिया या कि जिस दिन एक वानर उसे परास्त कर हैया उसी दिन उसे यह समझ लेना होगा कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया ( ५, ३, ४७-४८)। इनका वचन कभी निष्फल नहीं होता ( ५ ३, ४९)। विश्वकर्मा ने इनके लिए पुष्पक विमान बनाया या किन्तु इन्होंने उसे कुपापूर्वक कुबेर को दे दिया ( प्र ९, ११-१२ )। राम के दूत वे रूप मे हनुमान के उपस्थित होने पर सीता ने इन्हें नमस्कार किया ( ४ ३२, १५ )। व्यक्तिनो वा मान रखने के लिए इन्होंने द्विविद और मैन्द को अमरत्व का वर दिया था ( ५ ६०, २-३ )। पुञ्चितस्यक्षा के साथ यहारवार करने के कारण इन्होने रावण को ज्ञाप दिया (६ १३,१३--१४)। इन्होने रावण को स्वष्ट रूप से बता दिया कि उसे मनुष्यों से भय प्राप्त होगा (६ ६०, ६-७ )। इन्द्र सहित देवो की बात सुनकर जगत के बल्याण के लिए इन्होने बहा कि कुम्भकर्ण सदैव सोता ही रहेगा, किन्तु रावण की प्रार्थना पर यह निर्णय दिया कि प्रति छ मास के बाद बहु (कुम्मकर्ण) एक दिन के लिए

जाग जाया करेगा (६ ६१, १६~२९ )। इन्द्रजित् की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे शीघगामी अवन तथा बहाशित्म् अस्त्र प्रदान किया (६ ६४, १३ । 'इन्होने इन्द्रजित को बर देते हुए उससे कहा: 'निवृश्यिला नामक यट बुल के पास पहुँचने तथा हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पूर्व ही जी शत्रु तुम्हे मारने के लिये आत्रमण करेगा उसी के हाथ तुम्हारा वस होगा।' (६ ६५, १५-१६)।" देवो की स्तुति से प्रसन्न होकर इन्होने कहा कि उस दिन से समस्त राक्षस तथा दानक भय से युक्त होकर ही तीनो स्त्रोकों में विचरण करेंगे (६ ९४, ३२-३३) 'कर्ता सर्वस्य लोकस्य बह्या ब्रह्मविदा बर, (६ ११७,३)। सीता की उपेक्षा करने पर श्रीराम के सम्मुख उपास्त्रित होनर इन्होने भी उन्हें (राम को) समझाने का प्रवास किया (६ ११७, ३-१०)। राम के पूछने पर इन्होंने उन्हें विष्णु के तथा सीता को रुक्मी के साथ सभीष्टत करते हुए इस बात का स्मरण दिलाया कि उन्होंने रावण वध के लिए ही मानव रूप ग्रहण किया है (६ ११७, १३-३४)। बुवेर की तपस्या से प्रसप्त होकर इन्होंने चनसे वर मानने के लिए कहा ( ७ दे, १३-१४ ) । क्वेर की प्रार्थना स्त्रीकार करते हुए इन्होंने उन्हें चौथा छोक-पाल बनाया और पूर्णक विमान भी प्रदान किया (७ ३,१६-२३)। जल से प्रवट हुए वसन से उत्पन्न ब्रह्मा ने पूर्वकाल में समूद्र-जल की सिंह करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल-जन्तुओं की उत्पन्न किया (७ ४,९)। सूजित प्राणियों ने जब इनमे अपने नाम के सम्बन्ध म पूछा तो इन्होंने उन्हें यस्तपूरव जल की रक्षा वरने वे लिये वहा ( ७. ४, १०--११ )। "उन मुख्ति प्राणियों में से कुछ ने वहा कि वे इस जठ बीरक्षा करेंगे, और बन्ध ने कहा कि वे इसका पूजन ( यक्षण ) करेंगे। उनकी बात सुनकर इन्होंने बहा कि जिन लोगो ने रक्षा वरने की बात कही है वे 'राक्षस', सथा जिन लोगो ने पक्षण की बात कही है वह 'पक्ष' के नाम से विरुपात होंगे ( ७ ४, १२-१३ ) ।" माल्यवान् आदि से प्रसन्न होतर इन्होंने उ हे चिरजीवी और शत्रुओं पर विजयी होने वा बर दिया (७ ४, १२-१६)। रावण को अपना दसवी मस्तक भेंड करने से रोजते हुव इन्होंने उसे वर देने की इच्छा प्रश्रद की (७ १०, १२-१४)। रावण को अमरत्व का बर देना अस्वीरार विया ( ७ १०, १७ )। रावण को बरदान देते हुवे इन्होंने उसके मस्तको को भी यसस्यान उत्पत्न कर दिया, साम ही इन्होंने उसे इक्टानुसार रूप पारण करने का भी घर दिया ( ७ १०, १८-२४ )। इन्होंने दिसीयन को यर देते की इच्छा प्रकट की (७ १०, २७-२८)। विभीयण की चिरशीवी होने वाबर देकर इन्होते बुग्भकर्णयों भी वर देने की इच्छा प्रवट की

घसा 🕽

( ७. १०, ३३ – ३५ )। जब देवों ने इनसे कुम्मकर्णको वर न देने की विननी की तो इन्होने सरस्वती से कुम्भकर्ण की वाणी वो प्रभावित करने के लिये कहा (७ १०, ४१-४३)। तदनन्तर इन्होने कुम्भकर्ण से वर माँगने के लिये कहा (७ १०, ४३-४४)। इन्होने कुम्भकण को वर दिया (७ १०. ४५)। यम और रावण के युद्ध को दैखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ २२, १७)। जब यम अपने कालदण्ड से रावण पर प्रहार करने को उद्यत हुमे तो इन्होने सृष्टि के कल्याण की दिए से उन्हें ऐसा करने से रोका ( ७ २२, ३६-४५)। जब निवातकवची और रावण का गुढ सतत् एक वर्ष तक चलता रहा तो इन्होंने दोनो के बीच सिध कराई (७ २३, १०-१३)। रावण को चन्द्र पर प्रहार करने से रोकते हुये इन्होंने उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक मन्त्र बताया (७ २३ घ, २२-५०)। देवो सहित इन्होने रावण के पास जाकर उससे इन्द्र को छोड देने का निवेदन किया (७ ३०, १-७)। इन्द्रजित् को अमरत्य का वर देना अस्वीकार कर दिया (७ ३०, ९-१०)। "जब ब्रह्मा के अनुरोध पर इन्द्रजित ने इन्द्र को मुक्त कर दिया तो उस समय उनका तेज नष्ट हो गया । ब्रह्मा ने इन्द्र को बताया कि अहत्या के साथ बलात्कार ही उनके उस पराभव का बारण है। तदनन्तर इन्होने इन्द्र की बैटणव यज्ञ करके स्वगं लीटने का परामशं दिया (७ ३०, १८-४८)।" देवो के निवेदन पर इन्हाने बायु के कोप का कारण बताया और उसके बाद बायु को प्रसन्न करने के लिये गये (७ ३४, ५७-६५)। वेदवेत्ता ब्रह्मा ने अपने लम्बे फैंसे हुये, और आभरण भूषित हाथ से वायु-देवता को उठा कर खडा विया तथा उनके उस शिशुपर भी हाथ फेरा (७ ३६,३)। वायु देवता को प्रसप्त करन के लिये इन्होंने वहाँ एकत्र देवो से बायु-पुत्र को वर देने के लिये यहा (७ ३६,७–९)। इन्होने बायु वे बालक को अस्त्र-शस्त्रो से अवध्य तथा चिरजीवी होने का बर दिया (७ ३६, १९-२०)। वाषु पुत्र हनमान को अनेक प्रकार बावर देकर ये अपने लोग चले गये (७ ३६, २१-२४)। इनका भवन मेर पर्वत के केन्द्रीय शिखर पर स्थित या (७. ३७४, ७-८)। योग-साधना करते समय जब इहाने अपने नैत्रो से अगी पर गिर अश्रुविदु नो मला तो उससे एक बानर की उत्पत्ति हुई (७ ३७४, ९-१०)। इन्होने उस बानर को नियट के ही पर्वतों पर पत्र मूल साकर निवास करने के शिय कहा (७ ५७४, ११-१६)। ऋसराष्ट्र तथा जाने पुत्रों का लिनन दा करने के बाद इन्होंने उन्ह कि रिकाम में रहकर बातरों पर दासन करों में लिये यहा (७ २७४,४४-५२)। जब निमि में पाप से बहहीन दूवे बतिष्ठ ने इति यह वे निय पुन प्राचना की तो इहाने इसके

रिये उनसे मित्र और यरुण के छोडे हुये तेज मे प्रविष्ट होने वे लिये वहा (७ ५६, ९-१०)। जब छवणासुर का वध करने के लिये हायुष्टन ने अमीध बाग का संधान किया तो इन्होंने भयभीत देवताओं बादि की उस दिव्य बाज का इतिहास बताते हुये उनके भय का निवारण किया (७ ६९, २२-२९)। 'प्रवेत के पूछने पर इन्होंने उनसे कहा 'तुम मत्यंतीन में स्थित अपने ही धरीर का मुखाद मास प्रतिदिन साया करो ।... वय दुर्धंपं महर्षि अवस्त्य तुम्हारे वन में पथारेंग तब तुम इस नष्ट से मुक्त हो जाओंगे।' ( ७ ७८, १३-१०)।" सीता ने रापय ग्रहण की देखने के लिये ये भी श्रीराम की सभा मे उपस्थित हुये (७ ९७,७)। सीता वे रसातल म प्रवेश कर जाने पर इन्होने राम को सारवता देते हुये भायी जीवन ने सन्वत्थ मे ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्ह रामायण ने उत्तरकाण्ड ने श्रवण का परामर्श दिया ( ७ ९८, ११-२३ )। जब घरीर स्वाग ने लिय श्रीराम सरयू ने निकट आये तो इन्होने करोड़ी दिव्य विमानो महित उनका स्वागत किया (७ ११०, २-४)। इन्होने राम और उनने भाताओ का स्थापत करते हुये उन्हें विष्णु-तेज में सम्मिलिन होने के लिये आमन्त्रित किया (७ ११०, ६-११)। विष्णु के अनुरोध पर इन्होने उनके अनुचरों को 'सतानक' नामक लोक में जाने का आशीर्वाद दिया ( ७ ११०, १८-२० )। इस प्रकार, यहाँ आये सब प्राणियों की सतानक लोक मे स्यान देवर ब्रह्मा देवो सहित अपने लोग में चले गये (७ ११०, २८)।

प्राह्मण्य-"प्रदुष्प को मयुष अंजकर भगवान् यांग जब मस्त कीर रूपमण वे आय राज्य का पारन कर रहे में तो कुछ दिलों के प्रकार एक बुद बाहुन, को उसी जनपर का निकासी था, अपने मृत साजक का प्रव केवर राज्य केवा बाया और राज्य को दोधों बताकर विकास करने रुपा। उसने कहा कि उसने कमी भी कुठ नहीं कोछा, कमी किसी की हिता नहीं की, और न कभी किसी साधी को नट पहुँचाता, कमी जन उसे पुत की मृत्यु राज्य के ही किसी दुल्म के कारण हुई है (%, ७३, २-१४)।"

## Ħ

भाग-जनवात के तमय श्रीराम की रक्षा करने के लिय कीमत्या ने इनका आवालन रिवा या (२ २४, ८)। श्रीराम ने अगस्य के आवस पर रनके स्थान को भी देया या (३, १९, १८)।

भागीस्था, राजा दिल्लीय के मुत्रामिक पून का नाम है (१.४२ ७, ७०,१६)। इनरे दिला ने इन्हें राजा बनाया (१.४२, १०)। वे एन सम्बद्धायन राजिय वे (१ ४२,११)। यहां को जूनण यर लात तथा दुन-प्राप्ति के लिये इन्होंने सोकने नामक सीर्थ पर दोपेकाल तक सहस्वा की भगीस्थ ] (196) [ भगीरथ (१. ४२, ११-१३)। "ये दोनो मुजायें ऊपर उठाकर पश्वाग्ति का सेवत करते और इन्द्रियों को वस में रखते हुये एक-एक मास पर आहार ग्रहण करते थे । इस प्रकार तपस्या करते हुये इनके एक सहस्र वर्ष व्यनीत हो गये (१४२. १३-१५)।" इनकी तपस्यासे इन पर ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्त हुये और इनके सम्मुख उपस्थित होकर इनसे वर माँगने के लिये कहा (१.४२,१६)। इन्होंने ब्रह्मा से यह वर माँगा कि सगर-पुत्रों की भस्मराशि को इन्हों के हाथ से गगाका जल प्राप्त हो और इन्हे एक सन्तान भी मिले जिससे इनकी कूल-परम्परा पष्ट न हो (१ ४२, १६-२१)। ब्रह्मा ने इन्हें मनोवाद्यित वर देते हुय, गग के येग को सहन करने में एकमात्र समयं शकर को प्रसन्न करने का परामशं दिया (१ ४२, २२-२५) । तदनन्तर ब्रह्मा ने गगा से इनपर अनुग्रह करने के लिये कहा (१ ४२,२६)। ब्रह्मा के चले आने पर इन्होंने पृथियी पर केवल अँगूठे के अग्रमाग को टिका कर खडे हुये एक वर्ष तक भगवान् सकर की उपासना की (१४३,१)। इनकी तपस्या से पसन्त होकर शकर ने गगा को अपने मस्तक पर धारण करने का आश्वासन दिया (१ ४३,३)। गगा को शिव के जटाजूट मे ही खलझा हुआ देखकर इन्होने पुन घोर तपस्या की जिससे असन्त होकर शिव ने अन्तत गंगा को बिन्द्र-सरोवर मे छोड दिया (१ ४३,७-११)। उस समय गगा की सात घाराओ

मे से एक धारा मगीरय के दिव्य रथ के पीछे पीछे चलने लगी (१४३, १४-१५)। जिस समय गगा इनके रय का अनुसरण कर रही थी तय ऋषि, राक्षस, गम्धर्व, किन्नर, देवता, दैत्य, दानव और अप्सरा इत्यादि भी गगा के साथ-साथ चल रहे थे (१ ४३, ३१-३३)। जब जह्नु ने गगा को अपने कान के छिद्रो द्वारा प्रकट किया तो वे पुन इनके रथ का अनुसरण करती हुई चलने लगी (१४३,३९)। ये गगा को उस रसातल प्रदेश मे ले गये जहाँ सगर-पुत्रो की मस्मराशि पडी हुई थी (१ ४३, ४०-४१)। "इस प्रकार गगा को साथ सेकर इन्होने समुद्र तक जाकर रसातल में प्रवेश क्या जाती इनके पूर्वेचों की भस्मराशि पडी हुई थीं। जब वह भस्मराशि गगा के जल से आप्लावित हो गई तब ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर इनकी उस कार्य मे सफलता प्राप्त कर क्षेत्र के लिये प्रशास की जिसमे इनके पूर्वज असफल हो चुके थे (१ ४४, ३-१५)।" 'तारिता नरशादूंल दिवं यातास्व देववत'. (१ ४४, ३)। वितामहाना सर्वेषा त्वमत्र मनुजाधिप । कुरुव्य सनिल राजन्मतिज्ञामपवर्जय ॥', (१ ४४, ७)। 'युवर्त घिकता तेतु गगा प्रापेयता-नय', (१ ४४, ११)। धा त्वया समतिकान्ता प्रतिक्षा पुरुषपंभ', (१ ४४, १२)। 'भगीरपस्तु राजपि कृत्वा सन्दिक्षुत्रमम। ययात्रम ययात्र्याय साग-

्रि. भरत (188) 1. মর্ 🕽

राणा महायद्या ॥', (१. ४४, १७ )। ग्रह्मा के देवलोक औट जाने पर (१ ४४, १६) इन्होने गगा के पवित्र जल से ऋमश सभी सगर-पुत्रों का विधिवत् तर्पण किया (१ ४४,१७) । इस प्रकार सफल मनोरथ होकर ये अपने राज्य को लीट गये और राज्य का शासन करने लगे (१,४४,१८)। इनके पुत्र का नाम कजुत्स्य था (१ ७०,३९)।

 भद्र, उत्तर दिया में स्थित हिम वे समान श्वेत एक दिगाज वा नाम है जो अपने दारीर से इस पृथिवी को भारण किये था। सगर के साठ हजार

पुत्रो ने इसकी प्रदक्षिणा की (१.४०, २२–२३)। २. भद्र, एक हास्यवार का नाम है जो राम का मनोरंबन करने के लिये उनके साथ रहता था (७. ४३, २)। राम ने पूछने पर इसने बताया कि पुरवासी मुख्यत रावण के विनाश और राम की विजय की ही विशेष रूप से चर्चा करते हैं (७ ४३, ७-६)। राम के बहुत आग्रह करने पर इसने बताया कि नगर वे लोग रावण द्वारा अपहुत होने के बाद भी सीता को पुन ग्रहण कर

सेने को बहुन अच्छा नहीं मान रहे हैं (७ ४३, १२-२०)। सद्भादा, त्रोधवता और कश्यप की एक पुत्री का नाम है (३.१४,

२१)। यह इरावती की माता थी (३ १४, २४)। भाय, यम की बहन का नाम है जिसका हैती से विवाह हुआ था। इसने

विद्युनवेदा मामन पुत्र उत्पन्न हिया (७. ४,१६-१७)। भरगड़, एक बन का नाम है। वेजय से लोटते समय भरत इससे होकर

आ में थे (२ ं७१,५)।

१. भरत, ध्रवसन्य के पुत्र और असिन के पिता का नाम है (१.

२. भरत, उत्तर वे एव देश का नाम है जहां सीना वी सोज के निये ७०, २६ ) ।

सुबीव ने शायल को भेजा था (२ ४३,११)। ३. भरत, वहेयी के गर्भ से उलाह दशरण के पुत्र का नाम है। कहेथी

ने इनके राज्याभिषेक सथा राम वे बनवान वा आग्रह विया (१.१, २२)। दराग्य की मृत्यु के परचान् विगय्य आदि बाह्मणी ने इन्हें राजा बनाना चाहा परन्तु ये श्रीराम के अधिकार का अपहरण नहीं करना चाहते ये अन यन म जारर इन्होंने राम को सीटाने का प्रयास किया (१.१, ११-१६)। जब भारत करा पान का स्थापना स्थापना वस्त्रीकार कर दिया हो ये अनकी करण-पादुका सेवर लोट आये और मन्दियाम में निवास करने लगे (१.१.३६-३९)। हुनुमान इतने पास सीराम का गमाबार शावे (१.१, ८७)। राम के वनवास के समय इनके वन में जाकर राम से मिलने की पटना का बान्मीकि २. भरत] (२००) [२. भरत ने पूर्वदर्शन किया (१ ३, १६)। इनके द्वारा राम गी पादुकाओ के अभिषेक

तथा नन्दिप्राम मे निवास का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया ( १ ३, १७ )। ये कैकेमी के गर्भ से उत्पन्न हुये . 'भरतो नाम कैकेम्या जज्ञे सत्यपराकम । साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणै ॥', (११८,१२)। इनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ और ये सदैव प्रसन्न रहते थे (१ १६, १४)। दशरथ ने इनका नामकरण किया (१ १८, २१)। शत्रुघ्न को भरत प्राणी से भी अधिक प्रिय थे (१.१८,३३)। विश्वामित्र की सम्मति (१ ७२, १- = ) के अनुसार जनक ने कुशब्बज की कन्या ना भरत के साथ पाणिग्रहण कराने नी अनुमति दी (१ ७२,९-१२)। ये रूप और गौदन से सम्पन्न, लोकपालों के समान तैजस्वी तथा देवताओं के तुत्य पराश्रमी थे (१ ७२, ७)। इनके समे मामा, केक्य राजकुमार बीर युधाजित , इन्हे देखने अयोध्या आये (१. ७३, १-५)। इनका माण्डवी के साथ विवाह हुआ (१ ७३, २९)। विवाह के पश्चात अयोध्या छौटकर इन्होंने जनता ना स्वागत ग्रहण किया (१ ७७, ६-९)। विवाहित जीवन वा आनन्द प्राप्त करते हये ये अपने पिता दशरथ की सेवा करने लगे ( १. ७७, १४-१४ )। दशरथ ने भरत की अपने माना युघाजित के साथ केकय जाने की व्यक्ता दी (१. ७७,१६-१८)। दशरय, श्रीराम, तथा अपनी माताओं से पूछकर, ये शत्रुष्त के साथ वहाँ से चल दिये (१. ७७, १९-२०)। इनके मामा इनको पुत्र से भी अधिक स्नेह तथा लाड-प्यार से रखते और इनकी समस्त इच्छाओ की पूर्ति करते थे, किन्तू इन्हें अपने बुद्ध पिता दशरय की सदैव स्मृति बनी रहती थी (२ १, २-३)। राजा दशरय भी महेन्द्र के समान पराश्रमी अपने पुत्र भरत का सदैव स्मरण किया करते थे (२ १,४)। 'काम खलु सतां वृत्ते भाता ते भरत स्थित । ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुकोशो जिलेन्द्रिय ॥', (२ ४, २६)। दशरथ श्रीराम का राज्याभिषेक भरत की अनुपश्चिति में ही कर देना चाहते थे (२ ४, २४-२७)। दरारथ के द्वितीय पुत्र होने के कारण ये शीराम के बाद ही राज्य के अधिकारी हो सकते के (२ ८, ७)। 'नतु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना', ( २, १२, २१ ) । 'न नथविटत रामा दूरतो राज्यमावसेत् । रामा-द्यवि हित मन्ये धमतो यलवत्तरम् ॥', (२ १२, ६२)। 'भरतस्वावि धर्मात्मा सर्वभुतिप्रयंवद ॥ भवतीमनुवर्तेत स हि घमरत सदा ॥, ( २ २४, २२ )। 'पितृवदाचरित्रज्ञ', (२ ३७, ३१)। 'स हि मन्याणचारित्र मैंगेय्यानन्द-यर्चन , (२ ४४, ७)। 'ज्ञानवृद्धो वयोबालो मृदुवीर्यगुणान्वित । अनुरूप

स वो भर्ता सविष्यति भयावह ॥', (२ ४४, ६)। 'स हि राजपुणैयुक्तो युवराज समीक्षित ', (२ ४४, ९)। 'मरत ससु पर्मामा', (२ ४६,७)। ३. भरत रे ( tot ) 🤋. भरत

राम के यनवास पर विलाप करती हुई अयोध्या की स्त्रियो द्वारा इनका धर्मन (२ ४८, २८)। राम ने समन्त्र को छौटाते हुये भरत के जिय सदेश भेजा

(२. १२, ३४-३६) । श्रीराम ने इनके मुखी जीवन का बर्णन किया (२ प्रव. ११-१२) । दरारण की उपस्थिति में समन्त्र ने भरत के प्रति शोराम का

सदेश सुनाया ( २ १८, २१-२४ )। 'वतस्यरथ महावाहरिदवाहुक् लनन्दनः । वितर योवराज्यस्यो राज्यस्यमनुवालय ॥,' (२. १८, २२) । दशरप की मृत्यू वे समय ये वेषय देश में थे (२ ६७, ७)। इनको वेषय से संयोध्या लाने के लिये दूत भेजे गये (२ ६८, ३)। जिस रात दती ने केरय नगर से प्रवेश शिया उभी रात इन्होंने एक अब्रिय स्वध्न देखा (२. ६९, १) । अब्रिय स्वध्न

मां देलकर में मन ही मन अत्मन्त संतप्त हुये (२ ६९, २)। मृहदीं द्वारा इसकी अप्रसम्रता का कारण पूछ जाने पर इस्होते अपने इस्वप्न का वर्णन विमा (२ ६९, ६-२२) । दूत केक्य देश में भरत से जा मिले, और मरत ने उत्तरा स्वायत किया (२.७०.२) । "भरत ने दूर्ता द्वारा साई गई उपहार की बस्तुर्वे अपने मामा और नाना के लिये अधिन कर दी । सत्यवनान् इच्छाक्सार वस्त्यें देशर दूनो का सत्कार करने के अनग्तर जनते दश्राम, धीराम, स्टमम,

वीसत्या समित्रा और वेथेयी का कुराल-ममाचार पूछा (२ ७०, ६-१०)।" प्रतिने देती के समक्ष केक्यराज से अयोध्या चलने की आजा माँगने के प्रस्ताव

३. भरत ] (२०२ ) [३. भरत

३)। इनकी माता ने इन्हें छाती से लगा लिया और इनका कुशल समाचार पूछा ( २. ७२, ४-६ )। 'भरत'''राजीवलोचन.', ( २. ७२, ७ )। "कंकेयी के पूछने पर इन्होंने बतामा कि नाना के घर से अयोष्या पहुँचने मे इन्हें सात रात्रियां मार्ग मे व्यतीत करनी पडी। इन्होंने यह भी बताया कि भाग मे दूतों के जल्दी चलने के आग्रह के कारण इन्होंने अपने दल को पीछे ही छोड दिया। तदनन्तर इन्होने पिता के सम्बन्ध में पूछा (२.७२, ८-१३)।" 'तच्छु त्वा भरतो वावयं धर्माभिजनवाद्रच्छुचि.', ( २. ७२, १६ )। 'महाबाहु', (२. ७२,-१७)। 'देवसंकाक्ष.', (२. ७२, २२)। ये दशरयं की मृत्यु का समाचार सुनकर विलाप करते हुये भूमि पर गिर पड़े ( २, ७२, १६-२२ )। मतवाले हायी के समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने इस पुत्र को मुमि पर पडा देखकर कैकेसी ने उठासा (२.७२,२३)। "इन्होने पूछा कि दशरथ की मृत्यु कैसे हुई ? श्रीराम कहाँ हैं ? और दशरथ के अन्तिम शब्द वया थे <sup>?</sup> (२.७२,२६–३५) ।" इन्होंने राम आदि के सम्बन्ध मे पुन. पूछा (२, ७२, ३९-४०)। इन्होंने कैनेयी के वचन को सुनकर पून: राम आदि के सम्बन्ध मे पूछा (२ ७२, ४३-४५)। 'दशरथ की मृत्यु और श्रीराम के वनवास के लिये कैंग्रेगी को दोषी बनाते हुये इन्होने उसे फरकारा। तदनन्तर इन्होने वन मे जाकर श्रीराम को लोटाने तथा सिहासन पर बैठाने का निश्चम किया (२.७३,२-२७)।" इस प्रकार कह कर ये पून: जोर-जोर से कैंकेयी की फटबारने लगे ( २ ७३, २८ )। "इन्होने अत्यन्त कदु शब्दों में कैंकेमी को धिक्कारते हुये बताया कि उसने अपनी कुटिलता के कारण किस प्रकार माता कौसल्या को दुखी किया। तदनन्तर इन्होने श्रीराम को राजसिंहासन पर बैठाकर स्वयं वन चले जाने वा निश्चय किया जिससे कैकेयी के पाप का प्रायश्चित्त हो सके (२. ७४, २-३४)।" इस प्रकार कहते हुये ये कोध से मृष्टित हो गये ( २. ७४, ३४-३६ )। "जब इन्हें पून होश आया तो अपनी माता की ओर देखते हुये उसकी निन्दा की और मन्त्रियो से कहा: 'मुझे राज्य नहीं चाहिये । महात्मा श्रीराम के बनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्यासन का भी मुझे ज्ञान नही है कि वह कव और कैसे हुआ ।'(२ ७५,१⊢३)।" इस प्रकार कह करये शत्रुष्त के साय कौसल्या के भवन से गये, जहाँ उन्हें अचेत देख कर उनकी गीद मे लिपट कर फूट-फूट कर रोने लगे (२.७५,७-९)। कौसल्या वा बोकपूर्ण वचन सुनवर इन्होंने विविध प्रकार से शपथ खाते हुये अपनी निदोंपिता प्रमाणित करने का प्रयास किया ( २. ७५, १७-५० )। इस प्रकार अपने का रापयपूर्वक निर्दोप सिद्ध करते हुये ये कौसल्या के चरणों से अधेत होकर गिर

पडे, और सारी रान उसी प्रकार घोक करते रहे (२ ७४, ६३–६४) । वसिष्ठ के कहने पर इन्होंने दशरम के दाह-सस्कार की व्यवस्था करने की आज्ञा दी (२ ७६,३)। दशरय के शव को देखकर ये अत्यधिक विलाप करने रूपे (२. ७६, ५ – ९)। बसिष्ठ के कहने पर ये कुछ शान्त हुये (२ ७६,१२)। दशरय की रानियो सहिन इन्होने दशरय को जलाञ्जलि दी (२ ७६,२३)। दशाह व्यतीन हो जाने पर इन्होंने ग्यारहवें दिन आत्मशुद्धि के लिये स्नान और श्राद्ध तथा वारहवें दिन अन्य श्राद्ध सम्पन्न करके ब्राह्मणी की प्रबुर दान दिया (२.७७,१-२)। तेरहर्वे दिन जब ये पिता वे चितास्थान पर आये तो फूट-फूट कर रोने लगे और मूमि पर गिर पडे (२ ७७,४–९)। इनके मिन्त्रयों ने इन्हें उठाया (२. ७७, ९-१०)। वसिष्ठ ने इन्हें सान्त्वना दी (२ ७७, २०-२३)। मन्त्रियों के आदेश पर इन्होने अन्य नियार्ये सम्पन्न की (२ ७७, २४ - २६)। सनुष्त का कठोर वचन सुनकर भयभीत कैंकेसी इनकी द्वारण में लाई (२ ७८, २०)। इंन्होने मन्यरा को और विधिक बातना देने से रायुष्टन को रोका (२ ७८, २१-२३)। ''दशरथ की मृत्यु के चौदहर्वे दिन जब राजकर्मचारियों ने इनसे राज्यसिंहासन ग्रहण करने का निवेदन विया तब इन्होंने विनम्नतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुये कहा कि राज्य के वास्तविक अधिकारी श्रीराम ही हैं। इंग्होने वन मे जाकर श्रीराम को राजा बनाने तथा उन्हे छीटा कर अयोज्या लाने का निर्णय करत हुये सेवको और शिल्पियो से एतदर्य मार्ग ठीक करने के लिये कहा (२. ७९,६−१३)।" "उस दिन राति के घोडा द्येय रहने पर मून और मागभो ने भरत को जगाने के लिये स्तवन धारम्म क्या। इन व्वतियो को सुनकर भरत जाग गये और 'में राजा नहीं हुँ, बत इनकी बन्द करों, कह कर पुन विलाप करने लगे (२ ८१, १-७)।" वसिष्ठ ने महने पर सभाभवन मे बाह्मण, धनिय, सनापनि, अन्य राजकुमार आदि एकत्र हुये, और इन लोगों ने वहीं उपस्थित होने हुये भरत का दशरथ की ही भौति अभिनन्दन किया (२ =१, १३-१५)। उन समय वह समा दगरम-पुत भरत से मुगोभिन होकर वैसे ही शोभिन होने छगी जैसे पूर्व समय दारमञ्जूत नरत सञ्जान स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स निव ॥', ( २. ८२, १ )। "वसिष्ठ हाराः राज्यसिहामत-प्रहण ने बाग्रह पर ानव ॥ १, ६ -६५ ४ / " इन्होंने जनते बहा कि राज्य विहासन वर जीराम को ही वैया अविराद है। तदनबाद अपनी माता के हुकसे का प्रायम्पित करने के जिसे रहोंने वन से जारर धीराम को लोडाने की दग्छा व्यक्त की (२, ६२,६–१६) ।" "सहीने जारर धीराम को लोडाने की दग्छा व्यक्त की (२, ६२,६–१६) ।" "सहीने

३. भरत ] ( 808 ) [३ भरत यह भी कहा कि श्रीराम को छौटाने में असफल होने पर ये स्थय वन मे रहेगे। इस कार्य के लिये इन्होने तत्काल प्रस्थान परने का निश्चय निया (२८२,१६-२०)।" इस प्रकार निश्चय करके इन्होंने सुमन्त्र को सेना आदि सैयार करने के लिये वहा (२ ५२, २१-२२)। इन्होने अपना रय लाने के लिये सुमन्त्र से कहा (२ ६२,२७)। इनकी आज्ञा से सुमन्त्र रथ लाये ( २, ६२, २६ )। तब सुदृढ, सत्य पराक्रमी, सत्यपरायण, और प्रतापी भरत ने बन मे गये हुये अपने यशस्वी भ्राता श्रीराम को लौटा लाने के लिये यात्रा के उद्देश्य से सुमन्त्र को सेना तैयार कर दूसरे दिन ही कूच करने का आदेश दिया (२ ६२, २९-३०)। दूसरे दिन प्रात काल ये रय पर आरूढ होकर दल-वल सहित यन ने लिये प्रस्थित हुये (२ ६३,१-५)। गङ्गाजल से अपने पिता का तपण गरने के उद्देश्य से इन्होंने श्रुज़ूबेरपुर मे अपनी यात्राभगकी (२ ६३, १९-२६)। सुमन्त्र के कहने पर इन्होंने गुह की बुलवाया (२ ८४, १४)। यह के इनके स्वागत सत्कार करने के आग्रह की सुनकर इन्होने उसे घन्यवाद दिया और उससे भरद्वाज के आश्रम का पता पूछा (२ ६५, १-४)। 'तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निमल । भरत श्लक्षणया वाचा गुह वचनमद्भवीत् ॥', (२ ८४, ८)। गुह के पूछने पर इन्होने बताया कि ये श्रीराम को अपने पिता के समान मानते हैं, और उन्हें लौटाने के लिये ही उनके पास वन में जा रहे हैं ( २. ५४, ९-१० )। इन्होने गुह की अरयधिक प्रशासाकी (२ ८५, १२-१३)। रात्रिके समय इन्होने शत्रुष्त के साथ ही शयन किया (२ ८५,१४-१५)। शोक के कारण इन्हे रात भर नीद नही आई ( २ ८४ १६-२१ )। 'गुहेन साध भरत समागतो महानुभावः सजन समाहित । सदमैनास्त भरत तदा पुनः शर्ने समाश्वासयदग्रज प्रति ॥', (२ = ५, २२)। 'भरतायाश्रमेयाय', (२ = ६,१)। गुह का श्रीराम के जटाधारण आदि से सम्बन्ध रखनेवाला वचन सुनवर से चिन्तामग्न हो गये और श्रीराम के सम्बन्ध में ही चिन्तन करने लगे (२ ८७,१)। 'सुकुमारी महासत्त्व सिहस्कन्धो महामुज । पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुण प्रियदर्शन ॥, (२, ६७,२)। गृह की बात सुनकर पहले तो इन्होंने धैर्य धारण करने का प्रयास किया किन्तु फिर मूच्छित होकर गिर पडे (२ ६७ ३)। चैतना लौटने पर इन्होंने कौसल्या को सान्त्वना दी और गुह से श्रीराम की शस्या तया भोजनादि ने सम्बन्ध मे पूछा (२. ८७, १२-१३) । गुह से राम ना समाचार सुन कर इन्होने इङ्ग्रदी-पृथ्व के नीचे उस कुश समूह की देखा जिस पर श्रीराम ने रात्रि के समय शबन किया था, और उसे अपनी मानाओं को भी दिलाया

(२ ==, १-२)। "श्रीराम सीता के बन के क्यों की फल्पना करने इन्हाने

घोर विरुप करते हुवे रूदमण की भक्ति की सराहना की जो उस परिस्पिनि में भी राम के साथ थे। इन्होंने कहा कि उस समय, जब सब लोग अयोध्या से दूर हैं, अयोध्यापुरी श्रीराम के बाहूबल से ही रक्षित है। तदनन्तर इन्होने प्रतिहा करते हुये कहा 'आज से मैं भी पृथियो पर ही शयन, फल-मूल वा भोजन, और वत्कल तथा जटा धारण करूँगा । वनवास के जितने दिन दौप हैं उतने दिन अब श्रीराम के स्थान पर मैं बन में रहूँगा और श्रीराम अयोध्या का पालन करेने। मैं श्रीराम के चरणो पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेट्टा वहुँगा। यदि इस प्रकार आग्रह करने पर भी श्रीराम छोटने के लिये प्रस्तुत न हुये तो मैं भी दीर्घकाल तक बन मे ही निवास व हैंगा। (२ ८८, ३-३०)।" शृङ्गदेरपुर में गङ्गा के तट पर एक रात्रि व्यतीत वरके इन्होने गङ्गापार नराने के लिये शत्रुधन से गृह को बुलाने के लिये कहा (२ ८९, १–२)। गुह के दुशल समाचार पूछने पर इन्होंने बताया कि रात को इन्हें भरी प्रकार निद्रा आई, और इसके बाद गङ्गा-पार उतारने की व्यवस्था बरने के लिये गुड़ से निवेदन दिया (२, ५९, ६-७) । इन्होंने स्वस्तिक नामवाली गुह की नीका द्वारा गङ्गा को पार क्या (२ ८९, १२) समस्त सेना ने साथ गङ्गा को पार करके ये प्रयश्यवन मे पहुँचे जहाँ अपनी सेना को विश्राम करने का आदेश देकर ऋिलबो तथा राजसमा के सदस्यो के साथ महिंप भरद्वाज के आश्रम पर गर्मे (२.८९, २०-२२)। भरद्वाज-आश्रम के निकट पहुँच कर इन्होंने वेवल दो वस्त्र धारण विया और पुरोहितो को आगे दर के पैदल ही मुनि के आध्या पर गये (२. ९०, १-२)। आध्या के शागे दर के पैदल ही मुनि के आध्या पर गये (२. ९०, १-२)। आध्या के इप्टिंगन होने पर इन्होंने मन्त्रियों को भी पीछे छोड दिया और केवल पुरोहितो वे साथ ही आगे गये (२ ९०, ३)। इन्होने भरदाज को प्रणाम विया (२९०, ४)। विधिवत् स्वागत वरते हुये मरद्वाज ने इनका नुराल-समाचार पूछा (२ ९०,६-७)। इन्होंने भी भरदाज वा तुराल-समाचार पूछा (२ ९०,८)। "जब भरदाज ने राम के प्रति इनवे उहेंग्योपर रूपार प्राप्त हुए इनसे सन में आने का कारण पूछा तो दुस वे कारण श्वरा प्रवट परत हुव २१० प्रतास स्वाप्त का स्व क्षार प्रकार प्रश्निक अपुपस्यिति में ही क्या गया जिसके लिया ये तिनक भी दन वा १९१९ व प्रदान जुनारका जुना का जिल्ला के प्रति है कि प्री जा रहे हैं दोषी नहीं और अब वे श्रीराम को बामे टीटाने के रिये ही जा रहे हैं (२,९०,१४ –१६)।" मरदान का निमयन स्वीकार ज्यते हुने रहेने ( र. रण, ८०-८ / ) उन्हों के आश्रम पर राजि व्यतीत करने का निश्चय किया (२९०, उन्हाभ वाला १९ २३-२४)। जब भरद्वाज मुनिने इन्हें शानिष्य ग्रहण वरने वा निमायण रर-१३ ) विश्व प्रति के अपने कहा . 'दन में जेश आदिम्य-शानार ३. भरत ] (२०६) 🗓 ३. भरत

सम्भव है वह तो आप पादा, अध्यें और फल-मूल आदि देकर कर ही चुके हैं। (२ ९१,२)। भरद्वाज के पूछने पर इन्होने बनाया कि आश्रम मे विघ्न न न उपस्थित हो इसलिये इन्होने अपनी सेना को पीछे हो छोड दिया है (२९१,६-९)। महिष भरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने अपनी सेना को भी वही बुलवा लिया (२ ९१, १०)। भरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महल मे प्रवेश निया और वहाँ की व्यवस्था देखकर अत्यन्त प्रसन्त हुये ( २ ९१, ३५-३६ )। "उस मवन मे इन्होने दिव्य राज-मिहासन, चेंबर, और छत्र भी देखे तथा श्रीराम की भावना करके मन्त्रियो सहित उन समस्त राजकीय वस्तुओ की प्रदक्षिणा की। सिहासन पर श्रीराम के विराजमान होने की भावना से उसका पूजन करने के बाद ये अपने हाथ में चैंबर लेकर मन्त्री के आसन पर बैठे (२ ९१, ३७-३८)।" गन्धवाँ और अध्यराओ ने नर्तन तथा गापन से इनका मनोरजन किया (२ ९१, ४०-५०)। दूसरे दिन प्रात काल प्रस्थान की आज्ञा लेने के लिये ये भरद्वाज मुनि के पास गये (२ ९२,१)। भरद्वाज के पूछने पर इन्होने बताया कि आतियय-सत्कार की . सुन्द्वर व्यवस्था से ये तथा इनकी सेना अत्यन्त सन्तुष्ट हुई, और तदनन्तर इन्होने मनि से चित्रकट में श्रीराम के निवास का पता बताने के लिये कहा (२,९२,४,–६)। भरद्वाज के कहो पर इन्होंने उनसे अलग-अलग अपनी माताओं का परिचय कराया (२ ९२,१९-२६)। कैंकेयों का परिचय कराने समय ये क्रोध से भर कर फुफकारते हुए सर्प की भौति लम्बी सास खीवने समें (२ ९२, २७)। महर्षि भरद्वार से आज्ञा लेकर इन्होंने अपनी सेना आदि को यात्रा के लिये सन्तद्ध होने का बादेश दिया (२ ९२, ३१)। य स्वय एक शिविका में बैठकर चले (२ ९२,३६)। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ, जो समूद्र जैसी प्रतीत हो रही थी, मन्त ने यात्रा आरम्भ की (२ ९३, ३-४)! चित्रकृट के निकट पहुँचने पर इन्होंने उस स्थान के प्राकृतिक सौन्दर्यं का वसिष्ठ तथा रात्रुघ्न से वर्णन किया ( २ ९३, ६-१९ )। सहतत्तर इन्होंने श्रीराम और लंदमण का पता लगाने के लिये अपने आदिमयों -को आदेश दिया (२ ९६, २०) । जब सैनिकों ने एक स्थान पर धूँआ उठता हुआ देखकर इन्हें सुचित किया तो अपने समस्त सैनियो को वही स्वने का आदेश देवर सुमन्त्र और धृति वे साथ स्वय उन स्थान पर जाने वी इच्छा प्रकट की (२ ९६, २२-२४)। जहाँ से चूँबा उठ रहा या उस स्थान पर इन्होने अपनी दृष्टि स्थिर की ( २ ९३, २६ )। इनको और इनकी सेना की देखकर ल्डमण ने रोपपूर्ण उद्गार प्रकट किये (१ ९६ १७-३०)। 'मुसरब्यं तु सीमिनि एक्मण त्रोपमूच्छितम्', (२ ९७,१)। 'महाबले महोत्साह भरते

म्बयमागते', (२ ९७, २)। 'मन्येऽहमागतोऽयोध्या भरतो स्नानृबत्सल । मम प्राणात्मियतर कुछधर्ममनुस्मरत्।।, (२,९७,०९)। इन्होने सेना से उस स्थान की प्रान्ति को भङ्ग न करते हुये विध्याम करने की आज्ञा दी (२९७, २९) । "अपनी सेना को एक स्थान परठहरने का आदेश देने के पश्चात् इन्होंने समुद्र तथा गुह और उसके अनुवरों से श्रीराम के आध्यम का पता लगाने के ल्यि क्हा। ऋतिबजी और मन्त्रियो सहित इन्होंने भी आश्रम का पता लगाने का निश्चय करते हुये कहा कि जब तक श्रीराम आदि का पना नही चल जाता इनके मन को शान्ति नहीं मिल सकती (२.९६,१-१३)।" इस प्रकार व्यवस्था करके इन्होंने पैदल ही बन में प्रवेश किया और एक साल-मृक्ष पर चडकर श्रीराम की कुटिया की देखा (२ ९८, १४-१६)। श्रीराम का पता चल जाने पर ये अस्यन्त होंपत हो साथियों सहित उनके स्थान की ओर चले (२.९६,१७−१८)। "अपनी सेनाको ठहरा कर ये श्रीराम के दर्भन के लिये शत्रुघन के साथ चले। उस समय ये शत्रुघन से मार्ग का वर्णन बरने जाते थे (२ ९९, १)। इन्होंने-गुरवत्सल - महाप वसिष्ठ से वहा कि वे इनकी माताओं को लेकर आयें (२ ९९, २)। श्रीराम की कृटिया को देखकर इन्होंने समझ लिया कि ये अब मन्दादिनी के तट पर विदाल हावियो सया ऋषि मुनियों से सेवित उस स्थान पर पहुँच गये हैं जिसका मुनि भरद्वाज ने निर्देश किया था (२ ९९,४-१३)। "मन्दाविनी के तट पर स्थित चित्रकूट में पहुँचकर यह इस बात को सीचकर विलाप करने लगे कि श्रीराम को इन्ही के कारण अनवास मिला । इस प्रकार सोवकर इन्होंने ध्वीराम, सीता (२ ९९, १४-१७)।" इस प्रवार विलाप करते हुये बुटिया के सम्मुख खडे होकर इन्होंने देखी कि बेदी पर श्रीराम बीरासन में, सीता तथा ल्क्ष्मण के साय, विराजमान हैं (२ ९९, १८--२६)। "श्रीराम को देखने ही इनका घैँयँ जान, ज्याना है। समाप्त हो गया और ये दीन के आवेग को रोक नहीं सके। इन्होंने अनु चनात हा पार वाणी में कहा 'जो सर्वेषा सुख-वैभव के ही योग्य हैं वे श्रीराम बहाते हुमें मद्गद वाणी में कहा चुराप हुए पर । ..... हुन जाराम भेरे कारण ऐसे दुख में पढ़ गये हैं। मेरे इस छोत्र मन्दित जीवन को घिवरार है। भरभारत पर उ ्र २० २०५ २ १ वर्ष हसके अतिरिक्त कोई ग्रस्ट इनके मुख से निकल गिर पडे और शोक के कारण इसके अतिरिक्त कोई ग्रस्ट इनके मुख से निकल 1915 पुरु पार पार प्राप्त है जाने है है अपनी मही सक्षा (२ ९९, ३७–३९)। श्रीराम ने इन्हें छानी से ल्यांते हुये अपनी नहां संव। ( र 🔌 २००, १००, १००)। श्रीराम ने बुदाल प्रस्त गोद में बैठा लिया ( २ ९९, ४०, १००, १–३)। श्रीराम ने बुदाल प्रस्त के बहाने इन्हें राजनीति का उपदेश दिया (२,१००,४-७६)। वन्त्रल क वहात २० धारण करते, जटा जूटा रखने, तथा बन मे आने का जब श्रीराम और रूपमण ३. भरत ] (२०८) [३. भरत

ने इनसे कारण पूछा तो इन्होंने श्रीराम से अयोध्या छीट कर राजसिहासन ग्रहण करने का निवेदन किया ( २. १०१, ४–१३ ) । इन्होंने पुन. श्रीराम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हुये पिता की मृत्यु का समाचार दिया और उनसे पिता का अन्तिम संस्कार आदि करने का निवेदन किया (२. १०२. १-९)। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जब श्रीराम मूब्छित हो गये तो इन्होंने उन्हें सहारा दियां (२.१०३,५)। इन्होने श्रीताम से पिता को जलाञ्जलि आदि देने के लिये कहा ( २. १०३, १७ )। पिना को जलाञ्जलि देने के लिये, ये भी थी राम के साथ मन्दाकिनी के तट पर गये (२, १०३, २४-२५ )। जब श्रीराम और वसिष्ठ ने अपना-अपना आसन ग्रहण कर लिया तो अपने अनुचरो सहित ये हाय जोड़कर बैठे ( २. १०४, २९-३०')। समस्त ,रात्रि गोकपूर्वक व्यतीत करने के पश्चात् इन्होंने श्रीराम से अयोध्या लौटकर सिंहासन ग्रहण करने के लिये कहा ( २. १०४, १-१२ )। "जब श्रीराम ने अयोध्या न छौटने का अपना दुवनिश्चय व्यक्त किया तब इन्होंने उनसे करबढ़ होकर चरणो मे शीश नवाते हुये एक बार पुनः राज्य-सिहांसन ग्रहण करके क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करने के लिये कहा । साथ ही इन्होंने इस प्रकार निवेदन किया: 'आप पिता की योग्प सतान बने रहें और उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें । कैकेयी, मैं, पिताजी, सुहृदगण, बन्धु-बान्धव, पुरवासी, तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिये आप भेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आज आप मेरी माता के कल दू को थो डालें तथा पिता को भी निन्दा से बचायें। यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी आपके साथ वन चसुँगा।" (२. १०६, २-३२)।" श्रीराम ने इन्हें समझाकर अयोध्या लौटने का आदेश दिया (९. १०७, १-१९) । "श्रीराम को अपने निरुवय पर हड देखकर इन्होंने विना अम्र जल ग्रहण किये उसी प्रकार सत्याग्रह करने का विचार प्रकट किया जिस प्रवार साहकार के द्वारा निर्धन किया हुआ बाह्मण उसके घर वे द्वार पर सह दंक कर बिना अग्न-जल के पड़ा रहता है। इस प्रकार निश्चय करके इन्होंने सुमन्त्र से श्रीराम की कुटिया के द्वार पर नुश विछाने के लिये कहा (२ १११, १२-१४)।" सुमन्त्र को सकीच करते देखकर इन्होंने स्वयं ही बुत बिछाया (२ १११, १५)। जब शीराम ने इनसे अधीच्या छौट जाने गा 'आग्रह क्यातो इन्होंने नगर और जनपद के छोगो से पहा कि वे छोग भी श्रीराम को समझायें (२. १११, १९)। विना के यचन की रक्षा के लिये इन्होंने श्रीराम में स्वान पर स्वयं धन में रहने की इच्छा प्रकट की ( २. १११, २४-२६)। उस समय अन्तरिक्ष में अदृश्य भाव से राडे हुवे मुनियो समा प्रत्यक्ष रूप से बैठे महर्षियो की बात गुनकर इन्होंने श्रीराम से करबद्ध प्रार्थना

इ. भरती

की कि ये सिहासन को स्वीकार करके बनवास की अवधि के लिये अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दें (२. ११२, ९-१३)। यह कह कर ये श्रीराम के चरणों पर गिर कर उनसे अपनी बात मानने के लिये प्रवल आग्रह करने लगे ('२.११२,१४)। "इन्होने श्रीराम से कहा: 'ये दो सुवर्णमूपित पादकार्ये आपके घरणों में अपित है, आप इनपर अपने चरण रख दें। ये ही सम्पर्ण जगत के योग-क्षेम का निर्वाह करेंगी ।' (२.११२,२१) ।" ्र "श्रीराम की चरण-पादुका को ग्रहण करते हुये इन्होंने श्रीराम से कहा : 'मैं भी चौदह वर्ष तक जटाओर चीर घारण करके फल-मूल का आहार करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षामे नगर से बाहर ही निवास करूँगा। यदि चौदहवां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुक्ते आपका दर्शन न मिला तो में अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा।' (२, ११२, २३-२४)।" इन्होंने, श्रीराम की घरण-पादुकाओं को राजकीय हामी के मस्तक पर स्थापित किया और श्रीराम से बिदा ली (२ ११२, २९)। श्रीराम की दोनों चरण-पादकाओं को अंपने मस्तक पर रक्षकर ये धात्रुझ के साथ रखपर बैठे (२. ११३, १)। चित्रकृट पर्वत की परिक्रमा करके ये महर्षि भरद्वाज के आध्यम मे पहुँचे (२.११३,३—५)। इन्होने आदरपूर्वक महर्षि का अभिवादन किया (२.११३,६)। महर्षि के पूछने पर इन्होंने बताया कि श्रीराम ने अयोध्या न लोटने का दढ निश्वय कर लिया था और वसिष्ठ जीके कहने पर अपनी अनुपस्थिति में अपनी चरण-पादुकाओं की अपना प्रतिनिधि मानना स्वीकार किया (२. ११३, ६-१४)। 'भरतस्य महारमनः,'(२.११३,१४)। इनके उच्च विचारी की महर्षि भरद्वाज ने अत्यन्त प्रशंसा की (२. ११३, १६−१७)। इन्होने महर्षि भरदाज से विदा ली (२,११३,१६-१९)। यमुनातथा गङ्गाको पार करने के पश्चातु श्रु झुवरपुर होते हुए ये अयोध्या आये जो निरत्साह, अन्धवारपूर्ण और उदास दिलाई पड़ रही थी ( २. ११३, २०-२४ )। इन्होंने अयोध्या को उदात देखा ( २. ११४, १९-२६ )। इन्होंने अधुपूरित नेत्रों के साथ दसरप से रहित महल में प्रवेश किया (२, ११४, २७-२९)। अपनी माताओं को पहुँचा कर इन्होंने श्रीराम के स्टोटन सक नन्दियाम में निवास बरने का निक्तय व्यक्त विया ( २. ११४, १-२ )। जब मन्त्रियों ने इसकी स्वीवृति दे दो तो इन्होंने सारिय से अपना रच हैयार करने के लिए बहा (२. १४४,७)। मानाओं से विदा लेकर इन्होंने धातुष्त और मन्त्रियो-सहित नन्दियाम के लिए प्रस्थान हिया। (२ ११४, ८-४)। भानुबरमल भरत अपने मस्त्रक पर श्रीराम की घरण-पादुरा लिए हुए रथ पर बैठ कर घी छता से नित्याम की ओर पने १४ याः को०

(२ ११४, १२)। निद्धाम पहुँच कर इन्होंने गुरुजनो से कहा 'भेरे भ्राता ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है और उनकी ये चरान पादुकार्यें ही सबके योग-रोम का निर्वाह करने बाली है।'(२ ११४, १३– १४)। उदनन्तर मस्तक झुकाकर रन चरण पादुकाओं के अनि घरोहरस्वरूप राज्य को समित्त करते हुए इन्होंने समस्त अकृतिमण्डल से भी यही बात कही

( २१० )

३. भरत

३. भरत

( २. ११५, १५-२० )। बल्कल, जटा, तथा मुनि का वेश घारण करके भरत अपने मुन्त्रियो सहित नन्दिग्राम में पादुकाओं को श्रीराम का प्रतिनिधि मानते हुयें निवास करने लगे (२ ११५, २१-२४)। इनके तपस्या के इस बत की लक्ष्मण ने सराहना की 'अस्मिस्तु पुरुपव्याघ्न काले दु ससमन्त्रित । तपश्चरित-धर्मात्मा त्वद्भवत्या भरत पुरे ॥ '(३ १६, २७)। 'अत्यन्तमुखसबृद्ध सुकुमारी हिमादित , (३ १६, ३०)। 'पञ्चपत्रेक्षण श्याम श्रीमानिरुदरी महान्। धर्मज सत्पवादी च होनिपेघो जिलेन्द्रिय ॥ विवासिभाषी मधुरो दीर्घबाहर-रिंदम । सत्युज्य विविधान्भोगानार्यं सर्वात्मना श्रित ॥,' (३ १६ ३१-३२)। इन्होंने इस उक्ति को मिथ्या प्रमाणित कर दिया कि 'मनुष्य प्राय पिता के नहीं वरन् माता के गुणो का ही अनुवर्तन करते हैं। (३,१६ ३४)। राम उस दिन की उद्विग्नतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे जब उनका इनसे पुनर्मिलन होगा (३,१६,३९-४०)। 'ता पाल्यति धर्मात्मा भरत सत्यवागृजु। घर्मकामार्थंतस्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रत ॥ नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिनसत्य च सुस्थितम् । विक्रमश्च यथा हष्ट स राजा देशकालवित् ॥, (४.१८, ७-८) 'यस्मिन्नपतिवादुं ले भरते धमवत्सले,' (४ १८, १०)। श्रीराम ने इनका स्मरण क्या (४ २८, ४४)। "अयोध्या से एक कोस की दूरी पर हनुमान ने आश्रमवासी भरत की देखा जो चीर वस्त्र और काला मृगुचमें 'धारण किये हुए दु स्त्री एव दुवेल दिखाई पड रहे थे। उनके मस्तक पर बड़ी हुई जटा और धरीर पर मैल थी। भ्राताके बनवास व दुस्त ने उन्हें बहुत कृश कर दिया या। फल-मूल ही उनका आहार था। वे इन्द्रियों का दमन करके तपस्या मे लिस तथा धर्माचरण करते थे। उनके सर पर जटा का भार बहुत ऊँचा हो गया था, और उनका शरीर भी वस्कल तथा मृग चमें से ढेंका था। वे बडे सयम से रहते थे। उनका अन्त करण अत्यन्त निर्मल या, और वे एक प्रहापि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। वे श्रीराम की चरण पादुकाओं नो आगे रखकर पृथिवी का शासन करते थे। (६ १२४, २९-२४)। "जब

हतुमान् ने इन्हें थीराम ने सन्दाल लीट बाने का समावार दिया तो पहले तो ये हुएं ते मूर्जित हो गय किन्तु चेतना लीटने पर हतुमान् का आलिङ्गन करके उन्हें अबुबो से तिचित कर दिया। तदनन्तर हत्होंने हनुमान् को बहुमून्य ३ भरती

रपहार दिये (६ १२५ ४०-४६)। अनेक वर्षी ने पश्चात् श्रीराम ना नाम सुनकर इ.ह अपार हप हुआ, और इ.होने हनुमान से पूछा वि श्रीराम और वानरों की मैत्रो किस प्रकार हुइ (६ १२६ १-३)। हनुमान् से समस्त वृत्तान्त सुन कर इन्हान कहा कि इनकी मनीकामना पूण हा गई (६ १२६, ५६)। श्रुत्वातुपरमानन्दभरत सत्यविक्रम, (६१२७१)। 'इहाने शत्रुष्त से वहा 'गुढाचारी पुरुष मुल-देवताओ तथा नगर व समस्त दबस्यानों का मुगबिन पुष्पों द्वारा ससमारोह पूजन करें। नगर को भरीभौति सजाया जाय तथा समस्त पूरवासी श्रीराम के स्वागन के लिए नगर से बाहर चलें। इनकी बात को सुन कर नथुष्त ने तदनुरूप व्यवस्था परन की आ ता दी (६ १२७, १-४)। ये श्रीराम की चरण-पाइकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके मानात्रा अयोध्यावासिया, मतियो इत्यादि के साथ श्रीराम के स्वागन ने लिए निद्याम आये (६ १२७ १४-१९)। बुछ दूर चलने ने परचात् इ होन हनुमान् से पूछा कि उन्होंने सत्य समाचार दिया था या नहीं वयोंकि उम समय तब श्रीराम का कोई कि ह नहीं लित हुआ (६ १२७, २०-२१ ) 1 जब धाराम वा विमान इनकी और बढ़ा तो य उत्तपर हिट लगा बर करवद्ध लड हा गये और दूर से ही अध्य-पाद्य लादि सेश्राराम का विधिवत् पुत्रन किया (६ १५७ ३०-३२)। 'जय श्रीराम का विमान मूमि पर उनराती इहीन एक बार पुत श्रीराम का अभिवाटन करने के बाद उनका आल्डिन किया। इसके बार एरमण तथा मीताका अभिवादन करके इन्होंने वानरयूयपतियों का आलिङ्गन तथा मुग्रीय और विभीषण का स्वागत किया (६ १२७ ३४-४४)। इन्होंने श्रीराम की चरण पादुकार्वे उनदे परणो म पहना दी और बोते मेरे पास घरोहर के रूप मे रक्खा हुआ समस्त राज्य बाज मैंने बापक श्रीचरणों में सीटा दिया बिससे मेरा जाम सफल हो गया (६ १२७ ५०-५३)। इन्होंने बरबद होकर श्रीराम से प्रापना की कि व अब राज्य तिहासन प्रहण करें (६ १२८ १-११)। तत्रकलर इन्होंने स्नान आदि करके नवीन वस्त्र भारण किया (६ १२० १४-१४)। सभीरान केरण व गारिय बन (६ १२० २०)। राम की बाला में इन्होंने मुप्रीय की श्रीराम के बलोकवाटिका से पिरे हुए भवन म प्रदेश कराया स्था भीराम के अभियेश के निमित्त जल लाने के निय उना यानकों को अबने कलिय कहा (६ १२० ४६-४०)। <sup>सर</sup>मम के अध्योकार करन पर इन्हें सुवराजनाद पर अभिषित्त किया गया (६ १०८ ९३)। राम के राज्यामियक के दूसरे तिन अन्य भाताओं के नाय से भी उनकी गंभा म एमन्यत हुवे (७ ३७ १३)। वन में सीता के बाहरण का ममाबार

३. भरत ( 757 ) 4 B. भरत सुनकर इन्होने अनेक भूपालो को राक्षसो पर आक्रमण करने के लिये एकत्र ... किया था (७ ३८,२४)। राजाओं ने जो रत्नादि के उपहार दिये थे उन्हे लेकर लक्ष्मण और बनुष्टन सहित थे अयोष्या आये (७ ३९,११–१२)। इन्होंने श्रीराम के विलक्षण प्रभाव के अन्तर्गत अयोध्या की समृद्धि के लिये श्रीराम की प्रशसा की (७ ४१,१७-२२)। राम के बुलाने पर ये तत्काल उनसे मिलने वे लिये पैदल ही उनके भवन की ओर चल पड़े (७ ४४ ७-ह )। 'राम ने पास पहुँच कर इन्होंने उन्ह अत्यन्त उद्घान देखा। उनके चरणो मे प्रणाम - करने के पदचात् इन्होंने आसन ग्रहण किया (७ ४४, १४-१८)।" राम के शब्दों को सुनकर इनको यह उत्सुकता हुई कि श्रीराम क्या कहना चाहते हैं (७ ४४, २१)। श्रीराम के पूछने पर ये स्वयं लवणांसुर का वध करने के लिये प्रस्तुत हुये (७ ६२, ९)। राम के आदेश पर इन्होंने शत्रुष्त के अभिषेक की आवश्यक व्यवस्था की (७. ६३, १२)। ये शत्रुष्त को पहुँचाने के लिये गये (७ ७२, २१)। श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के लिये गये (७ ६३, १-२) । श्रीराम द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव करने पर इन्होंने विनम्रता-पूर्वक विरोध वरते हुये कहा कि इस प्रकार के यज्ञ से भूमण्डल के समस्त राजवशो का विनाश हो जायगा (७ ६३, ९-११)। श्रीराम द्वारा इल की

क्या कहने पर इन्होंने उत्सुक होकर पूछा कि बाद में इल का क्या हुआ (७ ८८, १-३)। किंपुरुष जाति की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर ल्दमण सहित इन्होने अत्यन्त आश्चर्य प्रगट किया (७ ८९, १)। पुरूरवा के जन्म का बृत्तान्त सुनने के पश्चातु इन्होने पुन श्रीराम से इल के सम्बन्ध में पूछा ( ७. ९०, १-२ ) । राम के आदेश के अनुसार में उस स्थान पर गये जहाँ यह की व्यवस्था हो रही थी (७ ९१, २७)। यज्ञ के समय ये शत्रुष्त के साथ आमन्त्रित राजाओं के स्वागत सत्कार के लिये नियुक्त विये गये थे (७ ९२, ४)। राम के आदेश पर इन्होंने अपने पुत्रो सहित एक विदास सेना लेकर गंग्यवों के देश के लिये प्रस्थान किया (७. १००, २०-२४)। ये पन्द्रह दिन के पश्चात् नेकय पहुँचे ( ७. १००, २५ )। युधाजित् ने साथ मिलकर इन्होंने गन्धवी ने देश पर आक्रमण किया (७ १०१, १-३)। मप्ताहान्त तक इन्होंने तीन करोड गन्धर्वो का विनाश कर दिया (७ १०१, ५-६)। "गन्धर्व देश को विजित करने इन्होंने उसकी दो राजधानियो, तक्षशिया और पुष्पलावत् की स्थापना की जहाँ से इनने पुत्रगण गान्धार देश पर झासन वरने रुगें। तदनन्तर पाँच वर्ष के पश्चात् इन्होंने अयोघ्या सीटकर श्रीराम को सम्पूर्ण वृतान्त से अव्यत विया (७ १०१, १०-१०)। श्रीराम वे वहने पर इन्हाने

राजदुमार अङ्गर को बारूप का और राजदुमार करहेतु को करहकाल का 
गामन कतान ना प्रस्तान निया (७ १०१, ५-६)। 'तानो राम परा मीति 
करमची भरतस्तवा। मुन्तुं दे दुराचर्या ,व्यक्तिक कु विकरेगा', (७. १०२, १०)।'एन वर्ष तक करहेनु के साथ रहने वे परचार्य ने व्यक्तिका', (७. १०२, १०-१)।'एन वर्ष तक अनन्दपूर्व जीवन 
व्यतीत करते रहे (७ १०२, ११-१७)। अब इन्होंने यह समाचार सुना कि 
शीराम इन्हें राज्य मीर कर वन पने जाना वाहते हैं तो में जैसे कताईन हो 
मर्चे (७ १००, १-५)। पात्रय को अन्तीकार करते हुने इन्होंने कि की 
कुग का राज्यानियंत्र करने ना प्रस्तान स्वत्ता, और सीझगाभी हूँगों के झारा 
शीराम महित अरनो सहायाज का समाचार राहुक वे यास मेना 
(७, १०७, १-५)। शीराम के परमामा जाने के समय मं भी उनके साथ

गिर्मे (७, १००, १-८)। शीराम के परमामा जाने के समय मं भी उनके साथ

गिर्मे (७, १००, १-८)। शीराम के परमामा जाने के समय मं भी उनके साथ

 भरद्वाज, एक ऋषि का नाम है जिनके परामधं पर ही श्रीराम ने चित्रगृष्ट म अपना आथम बनाया (११,३१)। लच्चा से औटते समय श्रीराम में इन्ही के आध्यम में एक कर स्त्रमान के द्वारा भरत के पास अपने आगमन का मभाचार भेजा (१ १, ६७)। इनके साथ धीराम के मिलन की घटना का बाल्मीकि न पुर्वदर्शन किया (१.३,१४-३७)। इनकी पर्णशाला में प्रवेश करके श्रीराम ने, तपस्या के प्रभाव से सीनी काली की समस्त यानों को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेनेवाले एकाप्रचित समा \* सीक्षण प्रत्यारी महात्मा मरद्वाज गा, दर्शन विमा जो अग्निहीत करके निध्यों से पिरे हुवे आसन पर विराजमान थे (२ ४४, ११-१२)। श्रीराम आदि का हार्रिक स्थागत करने के पत्रवात इन्होंने उन लोगो को विविध उपहार दिय ( २ ४४, १७-१९ ) । इन्होंने श्रीराम से बनाया कि य उन लोगा के बनवास का कारण जानत है, और इसके बाद इन्होंने उन लोगों को अपने आथम में इनने के रिच आमन्त्रित किया (२ १४, २१-२२)। श्रीराम के आपति बारने पर इन्हाने उन्हें विवतत्र नामक स्थान पर आवास बताने का परामगं दिया ( २ ६४, २८-३२ ) । 'प्रमाताया तु शबेयाँ मरदाजपुरागमन् । उवाच नरपाईलो मृति उद्यक्तिनेजसम् ॥ शर्वसी भगवसय गत्यसील स्वायमे । उपिता स्मेह बमिनवजातात को भवात ॥', (२ ४४,३६-३७)। दमरे दिन प्रात काल श्रीराम के पूछन पर इन्होंने वित्रवृद्ध का वर्णन करने हुये पूत उसी का जारेल किया (२ ६४, ३६-४३)। जब श्रीराम आदि विश्वनद के लिये अस्पात करने लगे तो इन्होंने उन लोगों का 'स्परययन' हिया ( दे ४४, १-२)। वितर् ने मार्ग का विरत्त वर्णन करते के परवात् ये लीट

१. भरद्वाज ] ( 818 ) १. भरहात आये (२ ४४, ३~१०)। भरत ने गुह से इनके आश्रम का मार्ग पूछा (२ ५४, ४)। 'भरद्वाजमृषित्रवयम्', ( २. ८९, २१ )। 'स ब्राह्मणस्याधममम्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य । ददशं रम्योटजवृक्षदेशं महद्वन प्रियवरस्य रम्यम् ॥'. ( २ = ९, २२ )। महर्षि वसिष्ठ को देखकर महातपस्त्री भरद्वाज अपने आसन से उठ खडे हुये और अपने शिष्यों से बीझतापूर्वक अध्यं लाने के लिये कहा (२ ९०, ४)। जब भरत ने इनके चरणों मे प्रणाम किया तो उन्होंने इन्हेपहचान लिया (२९०,४)। इन्होने वसिष्ठ और भरत को अर्घ्य, पाद्य तथा फल आदि निवेदन करने के पत्रवात उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा (२ ९०, ६)। यह दश्रत्थ की मत्युका समाचार जान गये थे अत जनके सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा (२ ९०,७)। 'मरद्वाजो महायशा', (२. ९०, ९)। इन्होंने राम के प्रति भरत के उद्देश्यो पर शका प्रगट करते हुये उनसे एतदिषयक प्रश्न किये (२ ९०, ९-१३)। भरत के उत्तर से अत्यन्त प्रसम होकर इन्होने श्रीराम का पता बताते हुये भरत को अपने आश्रम मे ही वह रात्र व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित किया (२ ९०, १९-२३)। इन्होंने भरत का सत्कार करने की इच्छा प्रगट की (२ ९१,१)। जब भरत ने इनके इस प्रस्ताव पर कुछ सकीच का अनुभव किया तब इन्होंने उनकी सेना का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुये पूछा कि उन्होने सेना को पीछ क्यो छोड दिया है (२ ९१, ३-५)। इन्होंने भरत से सेना की आश्रम म ही बुलाने के लिये कहा ( २. ९१, १० )। इन्होंने अपनी अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन करने के पश्चात भरत के आतिच्य सत्कार के लिय विश्व-कमी तथा अन्य देवताओ, गन्धवी आदि का आवाहन विया (२ ९१, ११-२२)। इन्होंने भरत से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवन मे प्रवश करने का

भरत का सत्कार करने की इच्छा प्रगट की (२ ९१, १)। जब भरत वे इनके इस प्रस्ताव पर कुछ सकोव का अनुभव किया तब इन्होंने उनकी सेता का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुँ पूछा कि उन्होंने सेना को पीछे क्यों छोड़ दिया है (२ ९१, १-५)। इन्होंने भरत से सेना को आध्रम म ही खुळाने के लिये कहा (२. ९१, १०)। इन्होंने अपनी अनिनताला मे प्रवेश करके जल का आध्रमन करने के पश्चात भरत के आतित्य सत्कार के लिय विशवकर्मा तथा अन्य देवताओ, नप्यवी आदि का आवाहृत विशा (२ ९१, १९) ने प्रतेश के आतित्य सत्कार के लिय विशवकर्मा द्वारा निमित्त भवन मे प्रवेश करने के अनुरोध किया (२ ९१, १४)। जो पूल देवताओं के उदानों और पंतरम वन मे उत्तरम हुआ करते थे वे महींच भरदाज के प्रताप से प्रयाग म दृष्टिगत होने लगे (२ ९१, १५)। प्रति का तथा तथा हुल इन्होंने नप्यवी तथा तमस्त मुग्दरी अन्यताओं आदि को विदा विशा (२ ९१, २२)। प्रति काल काल इन्होंने नप्यवी तथा तमस्त अन्यता करते कही हिन स्वताओं का ति का विदा विशा (२ ९१, २२)। प्रति काल काल इन्होंने नप्तवी तथा तथा करते कही हिन स्वता काल इन्होंने नप्तवी तथा तथा करते के सुछ विश्व के स्वता काल इन्होंने नप्तवी पूछा विश्व स्वता करते हिन से इन्होंने विषय (२ ९२, १०)। भरता के पूछने यर इन्होंने विषय इन्होंने प्रता काल काल इन्होंने विषय (१ ९२, १०)। भरता के पूछने यर इन्होंने विषय इन्होंने प्रता काल काल इन्होंने विषय हुछ। विश्व काल इन्होंने विषय हुछ। विश्व काल विषय स्वता नहीं (१ ९२, १०)। भरता के पूछने यर इन्होंने विषय हुछ। विश्व काल विषय काल काल विषय स्वता के सुछ विषय सुष्ट के सुछ विषय स्वता नहीं (१ ९२, १०)। भरता के पूछने यर इन्होंने विषय हुछ। विषय स्वता कि सुछ विषय सुछ व

बुबन्त भरतं तदा । प्रम्युवाच महाबुद्धिरिद वचनमर्पवत् ॥, (( २ ९२, २८ )।

इन्होंने मरत को यह परामधं देने हुने कि उन्हें कैनेयों पर आरोप नहीं करना पारिये, यह वताया कि श्रीराम् द्वा सनाल सास्तव मे देवें, दानवों और ऋषियों, के बन्धाण के श्रीराम् द्वा सनाल सास्तव मे देवें, दानवों और ऋषियों, के बन्धाण के श्रीर ही हुना है, ५, ६, २, २, २००)। चित्रकृट के लिटते समय भरत पुन इनके आश्रम पर आये (२, १६३, ४)। भरत के प्रधास करने पर कहोंने उनते पुरत कि वे श्रीराम के पूष्पे पर इन्होंने जतते पुरत कि अध्या मही (३, १६३, ४)। भरते के श्रीर जनकों प्रशास के श्रीर उनकों प्रशास के श्रीर उनकों ने तत्या कि आपता मही त्वाचा कि अध्या में सह बुनत है। इन्होंने यह भी बताया कि श्रीराम के स्वाच्या में सह बुनत है। इन्होंने यह भी बताया कि श्रीराम के श्रीर करने कर स्वाच्या में सह बुनत है। इन्होंने यह भी बताया कि श्रीराम के स्वच्या में सह अपता कर बुनते परिया (६, १२४, ४–१७)। इन्होंने राम को उनके ह्वारा मीण हुआ परदान दिया (६, १२४, ४–१७)। स्होंने राम को उनके ह्वारा मीण हुआ परदान दिया (६, १२४, ४–१७)। औराम के अवोच्या श्रीर पर ये उत्तर दिया ते उनके साम के किया (७, १, ६)। इन्होंने स्वच्या के समय ये भी भीराम की साम में उत्तरियन थे (७, ६, १) स्वोच्या के समय ये भी भीराम की साम में उत्तरियन थे (७, ६, ४)।

२. भरहाज, बाल्मीकि मुनि के एक शिष्य का नाम है जो तमग्रा नदी के तट पर अपने गृह के साथ उपस्थित थे (१. २,४)।

सार्गव — इनका बपनी पत्नी रेजुरा से मिछने का उल्लेख (१. ५१, ११) में सीरान के दर्शन के लिये सुमन्त्र को सपने बायनन को सुपना देते हैं (७. ६० ४)। सीरान ने उत्तर से मार्गव सादि म्हिप्तों से उन्तेक कार्य को मिद्र करने के सिन् पूजा (७ ६१, १) महीने क्लागुर ने बल तथा क्लाग्या का वर्गन करने के तथे सुपा क्लाग्या का वर्गन करने के तथे सीराम से प्रार्थना भी (७ ६१, २-२४)। धनुष्ण ने ममुना-नट पर मार्गव आदि मुनियों के साथ क्या-धार्ती द्वारा कार्यन्त करते हुँचै निवस्त क्लिय (७. ६६, १६)। सीनों के साथ क्या-धार्ती द्वारा कार्यन करते हुँचै निवस्त क्लिय (७. ६६, १६)। सीनों क्या-धन्य-हुण के समय ये धीराम के दरवार में उपस्थित थे (७ ९६ १)।

भासकर्ष, रावण के एक तेनापित का नाम है। इसने रावण की जाता-तुमार (४ ४६ १-१४) प्रभात की लाग केवर हुनुमान पर आक्रमण विचा परासु दुनुमान देशका वर्ष कर दिया (४. ४६, ६१-३४)। यह बेनुमानी और मुमालिन् का पुत्र था (७ ४, ३६-४०)।

भारती, ताम्रा और बश्यव की एक पुत्री का नाम है ( व. १४, १७ )। इसने भाग नामक पश्चिमों को जन्म दिया ( व. १४, १८ )। भीम] (२९६) मेगेगवती

भीम, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुमान् ने दर्शन किया था ( ५ ६, २३ )।

१. भृगु, हिमालय पर्वत के एक शिखर वा नाम है (१ ३८, ५)।

भृगु-परती—देवापुर-सप्राम मे देवताओं से पीडिन हुने देखों वो भृगु-परती ने अभय प्रदान किया जितसे कुपित होनर विष्णु ने चक्र से उनका (मृगु-परती का) सर काट लिया (७ ४१, ११-१३)।

भृगुतुङ्ग, एक पर्वत का नाम है जहाँ पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुये फूचोक मुनि का अम्बरीय ने दर्शन किया (१. ६१, ११)।

भोगमवती, पाताज को एक नगरी का नाम है जो नगराज बागुकि की राजधानी थी। रावण ने इस पर आजमण करके इने अपने अधिकार में कर जिया था (३ २२, १३)। "जुज्जर पर्यंत पर स्थित यह पुरी दुजंब थी। इसमी सहकें बहुत बड़ी और मिस्तुत थीं। यह सब ओर से सुरक्षित थी और तीसी दाहों वाले महावियें से सुंद क्षानी रहा करते थे (४, ४१, ३६-३६)।" यहाँ समराज वाहु कि निवास करते थे; सुधीव ने अञ्चर को बियेष रूप से इस नगरी ने प्रदेश कर से सिंग करने थे; सुधीव ने अञ्चर को बियेष रूप से इस नगरी ने प्रदेश करने से सिंग हुए से इस नगरी ने प्रदेश करने सी स्थाप करने सी स्थाप करने से साम से से सुधीव ने अञ्चर करने सी स्थाप करने से साम से अपने से सिंग (४, ४१, ४५)। राषण हारा इस नगरी में प्रदेश करने गुढ़ में नामों के पुरक्षित का रिने प्रदेश करने गुढ़ में नामों को प्राजित कर देने का उल्लेख (६. ७, ४; ७, २३, ४)।

## म

सकरादा. एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने आग लगादीची (५.५४,१४)। यह खर का पुत्र या (६.७६,२)। बानरीं सहित राम और लक्ष्मण का यथ करने की रावण की आजा (६. ७८, २-३) को इसने स्वीकार कर लिया (६.७६,४)। इसने रावण की आज्ञा पर सेनाध्यक्ष से रथ और सेना लेकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले निशाचरों के साथ युद्धभूमि की और प्रस्थान किया। इस समय इसके मार्गुमे बहुत से अपराजून हुये ( ६, ७८, ५-२१ )। "वानरों और राक्षसों का युद्ध हुआ। इसने वानरों को बाणसमूहों से घायल कर दिया जिससे वे युद्धमूमि से इधर-उधर भागने लगे (६. ७९, १-७)।" इसने राम के पास जाकर उन्हें इन्द्र युद्ध के लिये ललकारा (६. ७९, ९-१६)। "इसका राम के साथ युद्ध हुआ। राम ने इसके घनुष, रथ और सूल के दुकडे-दुवडे करके अन्त में अपने आग्नेयास्त्र से इसका वध कर दिया (६ ७९, २१-४१)।"

मगध, एक देश का नाम है जहाँ के शूरवीर, मर्वशास्त्र-विशास्त्र, परम उदार और पुरुषों से श्रेष्ठ राजा, प्राप्तिज्ञ, को दशरण ने अपने अध्वमेष यज्ञ मे अप्रमन्त्रित किया था(१.१३.२६)। शोण नदीका इम देश में दहने के नारण 'मागबी' का नाम पडा (१.३२, ≒−९)। दत्तरय का यहाँ आधिपत्य या. अतः उन्होने केनेयी को शान्त करने के लिये इस देश में उत्पन्न होने वाली बस्तुर्ये भी प्रस्तुन करने के लिये कहा (२.१०,३९-४०)। सुग्रीव ने विनृत को यहाँ सीसा की खोज के लिये भेजा था (४.४०, २२।।

मझल, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरंजन करने के लिये

उनके साथ रहता या ( ७. ४३. २ )।

मिंगु-भद्र, कुवेर के सेनापित का नाम है जिसे रावण के सेनापित प्रहस्त ने कैलास पर्वत पर घटित हुये युद्ध मे पराजित किया था (६.१९,११)। कुबेर की आजा पर (७. १४, १-२) इन्होने ४,००० मधी की साम लंकर राक्षसो पर आक्रमण क्या ( ७. १४, ३–६ )। "इन्होंने घूम्राक्ष पर् गदा का प्रहार करके उसे पराजित कर दिया, जिस पर कुपित हुये रावण ने इनके मुकुट पर प्रहार किया। रावण के इस प्रहार से इनका मुकुट खिसक कर पार्थ में या गया जिससे ये 'पार्थमीलि' के नाम से प्रसिद्ध हुये ( ७. १४, 80-8X ) 1"

मतङ्क, एक ऋषि वा नाम है जिनका आध्रम कौश्वारण्य से ३ कोस दूर पूर्व मे स्थित था (३. ६९, ८)। इनके नाम पर प्रसिद्ध मतङ्ग वन पम्पा सरोबर के तटवर्ती ऋष्यभूक पर्वत पर स्थित या जिसमें इस ऋषि की इच्छा

के अनुवार पत्रराजों से कोई मी अय नहीं था (३. ७३. २६-२०)। यह वन मेथो की घटा के समान क्याम और नाना प्रकार के पनु-पत्तियों से युक्त था (३, ७४, २१)। इस वन में इनके शिष्यण निवास करते थे और यही शवरी भी रहतों थी (३. ७४, २२-२७)। दुन्दुनि के मृत पारीर से निकले हुये रक्त-विष्यु जब हवा से उठकर इनके आध्यम में आ निरं तब इन्होंने उन यानरों को इस वन में प्रवेध करने पर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया जिनके कारण वे रक्त-विष्यु इनके आध्यम में आया तो इन्होंने उससे मिलना अध्योजन कर दिया (४. ११, ६२-६३)। बालिन को दिये गये इनके साथ को ह्युमान् ने दुहराया और सुपीब ने भी उसका स्मरण किया (४. ४६, २२)।

मस ]

मत्तं, एक राशास-प्रकृत का नाम है जिसके भवन से हुनान् पवारे थे (४. ६, २४)। हुनुमान् ने इसके भवन से हुन्मान् पवारे थे (४. ६, २४)। हुनुमान् ने इसके भवन से आग लगादी (४. ४४, १३)। रावण ने इसको अपने पूर्वे की रक्षा करने के लिये युद्धभूमि में भेजा (६. ६९, १६)। इसने ऋपभ के साथ युद्ध किया जिसमें ऋपभ ने इसका वस कर दिया (६ ७०, ४९-६४)। यह माल्यवान् और सुन्दरी का पुत्र था (७४, ३५-२७)।

मस्ट्य, एक समृद्धिशाली देश का नाम है। दशरप ने कैकेमी को शान्त करने के लिये इस देश में उल्लाल होनेवाली बहुमूच्य वस्तुर्ये भी प्रदान करने के लिये कहा (२.१०,१९-४०)। मुगीव ने अङ्गद को यहाँ सीता की स्रोज के लिये मंत्रा (४.४१,११)।

१. मदयन्ती, मित्रसह की रागी का नाम है जिसने मासपुक्त भीजन की विस्तिष्ठ के सामने रमखा (७ ६४, २६)। इसने राजा सीदास की विस्तिष्ठ की साप देने से रोज दिया (७, ६४, २९-३०)। इसने विस्तिष्ठ की प्रणाम करने कराया कि उनका रूप पारण करने किसी ने इसे ऐसा भीजन देने के लिये प्रेरिक किया था (७, ६४, ३३)।

२. मद्यन्ती, सौदास की भक्तिमती पत्नी का नाम है (४. २४, १२)। मद्रक, उत्तर दिशा के एक देश का नाम है जहाँ सुग्रीव ने शतवल को

सीता की स्त्रोज के लिये भेजा या (४.४३,११)।

१. सपु, एक देश्य का नाम है जिसका बिच्यू ने दिल्य बाण से वय किया या (७. ६३, २२; ६९, २७)। इसके अस्यि-समूही से भरी हुई पर्वती सहित प्रविची प्रगट हुई (७ १०४, ६)।

२, म्यु, एक दाकिशाली राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने रावण की भीसेरी बहुन, कुन्मीनसी, का बपहरण किया या (७ २४, २२-२७)। कुन्भीनसी की मध्यस्थता से रावण ने इसने साम्य कर की (७ २४, १८-४१)। "लोका का जीव्य पुत्र मधु अरयन्त्र बाह्यणवक्त तथा शरणागतनस्तर था। इसकी बुद्धि सुस्तिय, और अरयन्त्र उदार स्मागनवाल देवताओं के साथ इसकी अनुकरांव विवाद माने प्राप्त के स्तिय प्राप्त के स्तिय प्राप्त के साथ प्राप्त के सिन्द्र यह एकाय विवाद होकर प्रमानुष्ठान में कम रहता था। इसने भगवान् दिव की आरापणा की निसंत करतेने अद्भव कर दिवा (७ ६१, १-६)।" इसकी समस्य से प्रमान होकर सिन ने एक प्राप्त वाला के हिन होने अद्भव कर प्राप्त का हो वह हो वह हो अर्थ साथ से प्रमान होकर सिन ने एक प्राप्त वाला एक एक स्तिय ने प्राप्त करेगा तब तक ही वह होल इसने पाय रहेगा अपया अरथ हो आयगा (७ ६१, ७९)। इसने सिन से प्राप्त ना कि वह दरम उत्तम मूल इसने वाला के स्त्र के प्राप्त में सदेव रहे (७ ६१, १०-११)। "इमकी प्रार्थना को म्बोकार करते हुये सिन ने बताया कि यह पूल इसने पुत्र कवण के पास रहेगा इसने एक सीतिमान भवन बनवाया तथा विश्वावन और अनवाय रहेगा कुत्री नुम्मोनती से विश्वाह किया। अपने पुत्र कवण की उद्ध्यता पर मीच से कतते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देह्यता पर मीच से करते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देहयता पर मीच से करते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देहयता पर मीच से करते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देहयता पर मीच से करते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देहयता पर मीच से करते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देहयता पर मीच से करते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देहयता पर मीच से करते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देहयता पर मीच से करते हुये सधु ने प्रमु वह कवण की देहयता पर मीच स्त्र वह कवण हुये साम ने प्रमु वह कवण की देहया।

मधुमस्त, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरञ्जन करता था (७ ४३, २)।

मधुमन्त, राजां राव की राजवावी का नाम है (७ ७९, १७-१६)। मधुदा, एक नगरी का नाम है जिसे मधुव करणायु र के मारे जाने के पश्चात् प्रश्नात् कर करणायु र के मारे जाने के पश्चात् प्रश्नात् कर करणायु कर करणायु कर के पर पर अर्थ करों। यह मधुना के पट पर अर्थ कराइत स्वात और अनेकानेक सुन्दर गृहों, घोषाहों, बाजारों तथा गर्कियों से मुद्योंकित थी। इसमें बारों वधी के लोग निवास करते थे तथा निमिन्न प्रचार के वाधियन-व्यवसाय इस पुरी की बोमा बढ़ाते थे। यह वीप्र ही समृद्धांकिनी हो गई (७ ७०, ४-१४)।

बदात प । यह वाम हा समुद्रसाक्षम हा गई (७ ७०, ४-१४)।

माधुयन—पुत्रीव के इस वन की उनके मामा, विभान नामक वानर, रक्षा

करते थे। सीता की लीज के लिये यहाँ गये हुने वानरों ने इस वन को देखकर
विभान से इसके मधु का पान करने की अनुसरि गाँगी (४ ६१, ७-१२)।

मायु रुपन्द, विक्शांतिक के 'सत्यध्यपराधक' पुत्र का नाम है जिनका जन्म बात समा हुन सब विद्यासिक तरस्य कर रहे थे (१ ५७, ३-४)। जिलकु के लिये यह की व्यवस्था करने की विकासीम ने इन्हें आज हो / (१ ५९, ६)। रुहोने बिल के लिय गुन घेठ का स्थान लेना अवशोकार कर दिया जिसकर विद्यासिक ने रुहें बसिट के पूर्वो की मीति तुस्ते का मास सानेवाली मुष्टिक आदि जातियों में जम्म नेकर एक सहस्र वर्ष सक पृथिवी पर रुहो का सार दिया पर दे हैं मा सार सानेवाली मुष्टिक सार प्राथिती पर

तुम्हारे पुत्र के प्रति जो फूरतापूर्ण व्यवहार करेंगे उसे सीचकर में भय से कांप उठती हूँ। वीसत्या भूमण्डल का निष्कण्टक राज्य पद पाकर प्रसन्न होगी और तुम्हें दासी के रूप में उनके निकट उपस्थित रहना होगा । भरत को भी शीराम की सेवा करती होगी और इस प्रकार उनके प्रमुख के नास होने से तुम्हारी वस्यें शोकमन्त हो जार्येगी।' (२ ८, २~१२)।" कैनेयी वे यह बताने पर कि सम ही सिहासन ने बास्तविक अधिकारी हैं और राम की राज्य-प्राप्ति ने सी वर्ष के पश्चात मरत को निश्चित रूप से राज्य मिलेगा ही, इसने वहा कि राजा हो जाने पर राम अपने मार्ग से भरत क कण्टक को समाप्त कर दैना चाहेंगे, अत कंबेची को चाहिये कि वह शीराम ने निर्वासन की योजना बनाये (र इ. १३-३९)। कैंकेयी के पूछने पर इसने उससे अपने परामधौँ पर ध्यान देने के ल्यि कहा (२ ९, ५-७)। "इसने कैंदेबी की देवासुर सग्राम में इन्द्र के जित्र के रूप में शस्त्रह से यद्ध करते समय दशरय की प्राण रक्षा करने के कारण उनके द्वारा दो वर देने के वचन का स्मरण कराया। इसन कैंकेशी से कहा कि वह दशरथ से उसी वचन को पूरा करने का आग्रह करते हुये उनसे एक बर के अन्तर्गत श्रीराम को चौदह वर्ष का बनवास और दूसरे के अन्तर्गत भरत को राज्य माँगे। इस अभीग्रसिद्धि के लिये उसने कैनेयी को यह परामशं दिया कि वह मैले बस घारण करके कोषागार में चली जाय क्योंकि दशस्य अपना प्राण देकर भी उसे प्रसन्न करना चाहेगे । इसने अन्य किसी प्रकार का प्रलोमन स्वीकार न करने के लिये भी कहा (२ ९,११-३६)।" वैत्रेयी ने जब इसने परामग्रें को स्वीकार कर लिया तब इसने उससे शीद्राता करने के

अपना प्राप्त देवर भी उसे प्राप्त करान थाईहै। इसने व्याप्त किसी प्रकार का प्रकाशन कराने के लिसे भी कहा (१ ९, ११-६६)।" वर्षेची ने अब इसने प्राप्त के स्वीनार कराने के लिसे भी कहा (६ ९, १४ के स्वाप्त कराने के लिसे कहा (६ ९, ४४)। "इसने कैनेची से कहा कि पदि राज राज्य प्राप्त कर लेने हो यह अरत और उसके लिने अर्थन्त सन्तार का विषय होगा। अत इसने भरत को राज्य दिखाने के लिने हरण करान का प्रयत्न कराने के लिने कैनेची नो परामर्थ दिया (२, ९ ६०-६१)।" इसने यादी को स्वीनार कराने के लिसे कराने के लिसे कराने के लिसे कराने के लिसे कराने करान कराने के लिसे किसे की सन्तार कराने के सी वादी के सने कराने कर

(२ १०, ४-४) । यह समस्त आमूपनो से विम्मित हो राजमवन से पूर्वहार पर सही हो गई (२ ७६, १-७) । द्वारपानी ने इसे पनड किया और समीटते हुने प्रतुप्त ने पान काकर नहां कि वे हमके साम यायोजित व्यवहार करें (२ ७८, ६-९)। राष्ट्रम ने रासने वरणूने पफट किया जिससे समागीत होतर यह जातेनाद रूपे लगे होते र १९) र शुष्त ने हमें मूर्ति पर पटक पर प्रमीटा जिससे यह जोर-जोर होते र दे से मूर्ति पर पटक पर प्रमीटा जिससे यह जोर-जोर से चीतास करने लगी (२ ७८, १९)। जब पर पन इसे से सीस प्राम्पन होते सीस आमूपन

१. मन्दिकिंगी (२२२) . [मन्देह टूट-यूटकर विवारने लगे (२ ७५, १७)। मरत के कहने पर धायुष्म ने इते छोडा (२. ७५, २४)। यह कैंकेपी के पैरों पर गिर कर घोर विकाय करने लगी (२ ७५, २४)। कैंकेपी ने इसे सालवा ही (२ ७५, २६)। चिक-पूट में श्रीराम के पास आकर समस्त पुरवासियों के नेत्र आंसूबी से भीग गर्म

और वे मन्यरा सहित कैंकेमी की निन्दा करने छगे ( २. १०३, ४६ )।

(३. ६, १७)।

2. सन्दाकिती, एक सुरम्य और उत्तम नदी का नाम है जो कँलास पर्वत पर स्थित थी। इसको जल सुवर्ण-समलो तथा अन्य सुगम्बद पुष्पो के स्थात, तथा तट गण्यवों और देवों इत्यादि से सेवित था (७ ११, ४१-४४)। सन्दार, एक पर्वत का नाम है जिसे सागर-मन्यन के समय मयनी बनाया

सन्दार, एक पर्वत का नीम है। वस सागर-सन्यत के समय मवनी बनाया गया था (१. ४४, १८)। मन्यन के समय यह पर्वत पाताल भे प्रवेश कर गया (१. ४४, २०)। कन्छण के रूप में विच्यू ने इसे घारण दिया (१ ४४, २०)। मुधीव ने हनुगान से इस पर्वत पर निवास करनेवाले वानरों को भागानित्र करने के लिये कहा (४. ३७, २)। मुधीव ने दिनन से इस पर्वत के शिवार पर स्थित सामी में सीना हो कोन बरने के लिये कहा (४. ४०, २)। प्रयोग ने विचार एर स्थित सामी में सीना हो कोन बरने के लिये कहा (४. ४०, २४)। प्रमायी नामक वानर-मूखपति इस पर्वत पर निवास करता या (६ २७, २७, १०)।

मन्देह, एक राक्षस वर्ग वा नाग है जो लोहित सागर मे निवास वरने ये। प्रतिदिन सूर्योग्य के समय ये राक्षस कर्ष्यमुख होकर सूर्य से जूमने रूपने ये; परन्तु सूर्य-मण्डल के तार्य से सन्तम तथा बहानेज से निहन हो समुद्र के जल मे मिर परने थे। तदनन्तर वहीं से पुन जीवित होकर मैंन सिसरों पर रूटक अरे मे । इनका बारम्बार यहीं कम चला करता या (४.४०,३९-४०)। मन्देदिरी, रायण की रूप सम्प्रप्ता महियी का नाम है जिसे हुउमान ने काले देखा (१ १० १०)। मुक्तमणिसमाहुक मूपर्ण सुभूमिकाम् । विभूष यत्तीमिक स स्विध्या भवनोत्तमम् ॥, (१ १० ११)। बीरी कनकवर्ता मामिहामन्त पुरेष्वरीम् । किमन्दोदरी तत्र श्रवाना चास्क्षिणीम ॥, (१ १० ११)। स्वरोजनस्यता (१ १० १६)। सह सब की पुत्री भी (६ ७ ७)। हतने युद्ध भूमि से अपने पति की मृषु पर विलाग किया (६ १११ १९०)। इसके पिता ने रावण के साथ इसका विवाह किया (७ १२ १६)।

मग्दोदरी ]

मय-रावण ने सीला का हरण करने के पश्चातु लका लाकर उन्हें अपने धन्त पूर में इस प्रकार रख दिया मानो मयासूर ने भूतिमती आसूरी माया की बहाँ स्थापित कर दिया हो (३ ४४, १३)। इसने मैनाक पनत पर अपना भवन बनाया (४ ४३ ३०)। मयो नाम महातेजा भाषावी वानरपभ । तेनेद निर्मित सब मायया काञ्चन वरन्।! (४ ५१,१०)। 'पुरा दानव मुख्याना विश्वकर्मी वभुवह । यनेद बाञ्चन दिव्य निर्मित भवनोत्तमम्॥ / ४ ५१, ११)। इसने एक सहस्र वय तक बन में भोर तपस्या करके बद्धा से बरदान के रूप में शकाचाय का समस्त शिल्प वैभव प्राप्त कर लिया था। सम्प्रण कामनाओं के स्वामी इस बलवानु असुर ने ऋद्धाबिल के दोत्र में स्थित समस्त बस्तुओं का निर्माण करके उस महान बन में कुछ कालतक सुखपबक निवास किया था। आग चलकर इस दानव का हैमा नामक असरा के साथ सन्पक हो गया जिसके कारण देवेश्वर इंद्र ने अपन क्या के दारा इसका वध कर दिया (४ ५१ १०-१४)। इसने रावण से भयभीत हीकर उसे मित्र बना लने की इच्छा करते हुए अपनी पुत्री को उसे समर्पित -कर दिया (६ ७,७)। एक दिन रावण जब वन मे अन्रमण कर रहा थातो उसने मयामुर तथा उसकी पुत्री मन्दोदरी को देला (७ १२, ३-४)। 'रावण के पछने पर इसने बनाया कि बहत दिन तक हेमा पर आसक्त होकर उसके पात रहने के पश्चात एक दिन वह स्वगलोक चली गई और चौदह बच व्यतीत होने पर भी लौटी नही । इसने यह भी बताया कि उसकी पृत्री म दोदरी उसी हेमा के गभ से उत्पन्न हुई थी जिसके लिए वह अब उपयुक्त बर की चिन्ना कर रहा है। तदन तर इसने रायण से उसका परिचय पूछा (७ १२ ४-१४)। रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात इसने म दोदरी का उसके साथ विवाह कर दिया (७ १२ १६-१९)।

मरोचि, ब्रह्मा के पुत्र और वश्यप ने पिता का नाम है (१ ७०, १९)। यह एक प्रजापति चे जो स्वाण के बाद हुए थे (३ १४,८)। ( २२४ )

१. मरु, बीधन वे पुत्र और प्रशुक्षुक के पिता का नाम है (१ ৩০,४१)। २. मर, हर्षम्य के पुत्र और प्रतीत्यक के पिता का नाम है (१ ७१,९)। मक्त, एक राजा का नाम है जिसे उशीर देश मे देवताओं के साथ यज

१. मरुी

करते हुये रावण ने देखा (७ १८,२)। महत के पास पहुँच कर रावण ने इनसे युद्ध करने अथवा अधीनता स्वीकार वर लेने के लिये वहा (७ १८, ६-७) जिसे सुनकर महत्त ने रावण से उसका परिचय पृष्ठा (७ १८,८)। रायण की चुनौती को स्वीकार करके जब ये रायण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सैयार हुये तब सबसं ने यज्ञ की दीक्षा से चुकने के कारण इन्हें युद्ध से विरत कर दिया (७ १८, ११-१७)। 'भी सबत्तं के शिष्य थे। इन्होंने इलाको पुरुपत्व प्राप्ति ने निमित्त सुप के आश्रम के निकट अश्वमेध यज्ञ का आयोजन विया (७ ९०, १४-१५)।

मरुद्रश-जब महादेव मरुद्रगणों के साथ सरयू गुगासगम पर जा रहे थे तब काम ने जन पर आक्रमण किया (१ २२, ११) । बिल ने इन्हें विजित कर लिया था (१ २९,४) । कुमार कात्तिकेय को दूध पिलाने के लिए इन्होंने छहो कृत्तिनाओं को नियुक्त किया (१ ३७, २४)। राजा भगीरय ने ब्रह्माजी से बर प्राप्त करने के पश्चात् ये भी भगीरथ के साथ स्वगलोक को चले गये (१४२,२६)। अदिति ने इन्द्र संयह वर माँगा कि उसके गर्भस्य शिशु के सात खण्ड सात व्यक्ति होकर सातो मरुद्गणो के स्थानो का पालन करनेवाले हो जाँय, और इन्द्र ने इसे स्वीकार किया (१ ४७, ३-८)। इन्होंने कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर इन्द्र को अण्डकीश से युक्त करने की प्रार्थना की (१ ४९ ५)। राम के बनगमन के समय उनकी रहा करने के लिए कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया था (२ २५,८)। ये सायकाल मेरु पर्वत पर आकर सुर्यदेव का उपस्थापन करते थे (४ ४२, ३९)। इन्होंने श्रीराम के राज्याभिषेक के समय आकाश में स्थित होकर स्तवन की मध्र ध्वनिकाश्रवण किया (६ १२०,३०)। इन्द्र की आज्ञानुसार (७ २७, ४) ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सम्नद्ध हो गये (७ २७, ५)। ये युद्ध के लिए तैयार होकर अमरावती पूरी से बाहर निकले (७ २७, २२)। ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये इन्द्र के साथ हो लिये (७ २८, २७)। इन्होंने राक्षस सेना का सहार किया (७ २८, ३७ ४१)। सीता ने शपय-ग्रहण के समय ये भी राम की सभा में उपस्थित हुए (७ ९७, ८)। इन्होंने विष्णुरूप में स्थित हुये श्रीराम की पूजा की (७ ११०, १३)।

मलद-- "जब पूर्वकाल में बुधासर का बंध करने थे पश्चात इन्द्र मल से लिस हो गये तब देवताओं ने गगा-जल से भरे हुये करकी द्वारा स्नान कराकर

यही उनका मल ( और कारप-धुवा ) छुडाया जिससे यह जनपद मलद नाम से प्रसिद्ध हुआ ( १ २४, १४-२३ )।" "मह जनपद दीर्घकाल तक समृद्धिशाली, और धन-धान्य से सम्पन्न रहा। कुछ समय क अनन्तर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली यक्षिणी ताटना और उसके पुत्र मारीच ने आकर यहाँ की प्रजा को त्रास पहुँचाना आरम्भ किया (१ २४, २४-२७)। विश्वामित्र ने श्रीराम को बताया कि यह देश अत्यन्त रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नही सक्ता (१ २४, ३१)।

मत्त्रया. एक पर्वत का नाम है जहाँ हनुमान का बाहमीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१३, २०)। भरद्वाज के आश्रम मे इस पर्वत का स्पर्श करके बहनेवाली बाय धीरे धीरे बही (२ ९१, २४)। पर्वतराज ऋष्यमक पर श्रीराम और लक्ष्मण के पघारने से भयभीत होकर अपने साथियों सहित सग्रीव इस पर्वत पर चले आये (४ २,१४)। ऋष्यमक पर्वत के एक शिखर का नाम है (४ ४,१)। इस पर्वत के सभी स्थानों में सुन्दर चन्दन के वृक्ष हैं, यहाँ सुग्रीव ने सीता की लीज के लिये अज़द को मेजा या (४. ४१, १४)। अगस्त्य ऋषि इसके समीप निवास बरते थे (४ ४१, १५-१६)। हनुमान ने इसका दर्शन किया (५१)। वानर सेना के साथ श्रीराम ने इसके विधित्र काननो, नदियों, तथा झरनों की शोमा देखते हुये यात्रा की (६४,७३)।

महा-कपाल, द्रपण के एक सेनापति का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध करने के लिये आया था (३ २३, ३४)। दूपण की मत्यु के पश्चात सेना के आगे चलने वाले महाकपाल ने एक विशाल गूल से धीराम पर आत्रमण किया (३ २६, १७-१८)। श्रीराम ने इसका सिर एव कपाल काट दिया (3 28, 20)1

महा-प्राम-मुग्रोव ने सीता की खोज के लिये विनत को कोशल, विदेह, मालव, काशी आदि देशों के महाग्रामों में मेजा (४ ४, २२)।

महादेव-स्थाण-ने सरपू और गङ्गा के सगम क्षेत्र में घोर तपस्या की (१ २३,१०)। एक दिन जब ये समाधि से उठकर मस्दगणों के साथ कहीं जा रहे थे तो कार्क्य ने इनके मन की विचलित करने का प्रयास किया जिस पर गुढ़ होकर इन्होने उसे (बन्दर्भ को) भरम कर दिया (१ २३, ११-१३)। 'पुरा राम कृतोडाह चितिकण्डो महातपा । दृष्टा च भगवान्देवी मैयनायोपचनमे ॥ तस्य सनीडमानस्य महादेवस्य धौमत । शितिकण्डस्य देवस्य दिव्य वर्षशत गतम् ॥', ( १. ३६, ६-७ )। जद देवी उमा के साथ कीडा करते इनको सौ बर्प व्यतीत हो गये कि सु कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ।

(२२६) <sub>१०२</sub> [महादेव

महादेव ]

तब देवों ने चिन्तित होकर इनसे निवेदन किया कि तिलोकी के हिन के लिये ये अपने तेज को स्वय अपने मे ही धारण करें (१'३६,७-१२)। 'सर्वलोक महेश्वर ', ( १. ३६ १३ )। देवताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुये इन्होंने पहा कि समस्त लोको के शान्ति-लाम के लिये उमा सहित ये अपने तेज से ही तेज की घारण कर लेंगे (१.३६,१४)। इन्होने देवों से प्रष्टा कि यदि इनका तेज स्वलित हो जाय तो उसे कीन धारण करेगा (१ ३६ १४)। जब देवों ने इस कार्य के लिये पृथिवी का नाम यताया तो इन्होंने अपने तेज को छोड दिया, जिससे पर्वत और बनों सहित यह सम्पूर्ण पृथिवी व्याप्त हो गई (१. ३६, १६-१७)। "देवताओं के अनुरोध करने पर उस तेज को अग्नि ने अपने भीतर रख लिया। इस प्रकार अग्नि से ब्याप्त होतर वह तेज दवेत पर्वत के रूप मे परिणत हो गया और वहीं सरकण्डो का बन भी प्रकट हुआ। जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। इसी वन में अग्नि-जनित महा-रोजस्वी कार्तिकेय का प्राद्रमीव हुआ । तदनग्तर ऋषि-सहित देवताओ ने अत्यन्त प्रसन्न हो जमा देवी और महादेव का पूजन किया (१. ३६, १८-२०)।" जमा के शाप से देवों और पृथियों को पीडित देखकर ये जमा के साथ उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे (१. ३६, २४-२६)। 'शंकर.', (१. ३९, ४)। ब्रह्मा ने मगीरय से कहा कि वे स्वर्ग से गङ्गा के गिरने के बेग को धारण करने के लिये महादेव को प्रसन्न करें क्योंकि अन्य किसी मे इसकी सामर्थ्य नहीं जो गङ्गा वे वेग को रोक सके (१ ४२, २४-२४)। 'अय संवत्तरे पूर्णे सर्वलोक्नमस्कृत । उमापतिः पशुपती राजानमिदमननीत् ॥', (१. ४२, २)। भगीरव की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें गङ्गा की धारण करने का बचन दिया (१.४३,२-३)। "स्वर्ग से पृथिवी पर आने के समय गयाने यह विचार किया कि वे अपने वेग से शकर को लिये-दिये पाताल मे प्रवेश कर आर्येगी, परन्तु इन्होने उनके इस अभिप्राय को जान कर उन्हें अपने जटा-जाल में ही वर्षों तक उलझा रक्खा। इनके जटामण्डल में गङ्गा को इस प्रकार अध्यय देखकर भगीरथ ने इन्हें प्रसन्न करने के लिये पुन तपस्या की जिस पर प्रसन्न होकर इन्होंने गङ्गा की विन्दु सरोवर मे छोड दिया (१४३,४-१०)।" सागर मन्यन के समय वासुकि नाग के विष से प्रकट हलाहरू को देवो और विष्णु के आग्रह पर इन्होंने ग्रहण किया (१.४५, २१-२५)। ये तपस्या कर रहे विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुये (१. ५५, १२)। इन्होने शिश्वामित्र को उनके मनीनुकूल वर दिया (१. ५५, १८)। दक्ष-यज्ञ के विष्यस के समय इन्होंने अपने महान घनुप को उठाकर उससे देवों का मस्तक काट देने की घमकी दी जिस पर देवों ने इनकी स्तुति

महादेव] (२२०) [महादेव करके इन्हें प्रकार और इन से इनका पत्रुप भी प्राप्त किया (१ ६६,९-१२)। त्रिपुरामुर का वय करने के लिये देशों ने कहा से पूछा कि शिव और विष्णू में से कीन स्रक्षित करवाली है। इस पर होनों के कलावल का परीक्षण करने के लिये श्रह्म ने इनमें (शिव और विष्णू में) विरोध उत्तरक रिक्सा । परिणाम स्वरूप दोनों म अधकर युद्ध हुआ। उस समय विष्णू में अपनी हुद्धार से शिव के चुन्यू को शिविश्व करके उन्हें भी स्तम्मित करदिया। शिव के घनुप को शिविश्व हुआ देख कर देवों ने विष्णू को श्रेष्ठ माना। तदनन्तर मुधिन हुए इस ने वाण सहित अपने उस पनुष को विदेहराज देवरात को दे दिया (१ ७५,१४-२०)।' की हुस्या ने बताया कि के अपने देनी सहित विष्णू का स्वर्णा हुसी हुन करती हैं

बुझा देस कर देवों ने विष्णु को अंदर माना। तदनन्तर प्रुपित हुए रह ने बाण सहित अपने उस धनुष को विदेहराज देवरात को दे दिया (१ ७४, १४–२०)। ' की सदानों ने बताबा वि से अप देवों सहित वित्र का भी धर्दत पूजन करती हैं (२ २४, १४)। महार दनके जटाजूट में उनकी रहीं (२ ४०, २४)। श्रीराम ने वित्रकृद में दक्ता भी पूजन किया (२ ४६, ३१)। इन्होंने को सदेव को सरस कर दिया वा (३ ४६, १०)। इन्होंने का मदेव को सरस कर दिया था (३ ४६, १०)। इन्होंने हारा विद्यात्त्रकृत के यस का उत्तेव्य (६ ६४, ৮०)। सुपकाल में इन्होंने हिमाजब पर्वत पर दिया (व ६०, २०)। उत्तर्क स्वीमिति हिमाजब पर्वत पर दिया एक विद्यात्त्रक के नोचे यज्ञ किया था (४ २७, २०)। ये उत्तर के सोमिति पर नियास सरते थे (४ ४३, ४१)। इन्होंने लाभका प्रवास व दिया था (४ ४३, १०)। इन्होंने लाभका प्रवास व दिया था (४ ४३, १०)। इन्होंने लाभका प्रवास व दिया था (४ ४३, ४१)। इन्होंने लाभका प्रवास व दिया था (४ ४३, ४१)।

पर नियास करते थे (४ %३ ४४)। इन्होंने नियुदामुद का वस किया था (१ ४३, ६)। देवाओं के स्कृति करने पर इन्होंने जह आवासन दिया कि राससों के विनाय के लिए का दिवस नारी का आवियों होगा (६ ९४, ३४-३४)। मीता के लिए एक दिवस नारी का आवियों होगा (६ ९४, ३४-३४)। मीता का आनार करने पर इन्होंने जह आवासन दिया कि राससों के लिए एक दिवस नारी का आवियों होगा (६ ९४, ३४-३४)। मीता का आनार करने हम रपमचा (६ ११९ २-६)। जब श्रीराम ने सीता को प्रहल कर लिया तब रुन्होंने जह आयोगा छोट कर दरवाडुवा का प्रवर्तन तथा अववोध घन करने का रपमचा देते हुए इन्होंने के साथे राजा दरारय को दिवाया (६ ११९ १-६)। 'एक समय अव वे वैज पर आह्व होतर पावती के साथ आजाग-माम ते जा दहे वे तो सालकट हुटा के बालन , जुने ग, के रोने की आवाज हुना। जस समय पावती की प्रेरणा से उस वालक पर दया करते हुए इन्होंने उस आहु प्रयुव्ध बना दिया। इनना ही नहीं। जस असरस प्रवास करते हुए निवाब के लिए आनायवारी नामारामार एक विसान भी दिया (७ ५, ७७-३०)'' मुकेस आदि रागमों से अस्त होकर देशना उन महादेव वे। सारण मण्ये जो जनत को मुट्ट श्रीर सार पुर, काननागक, चितुपितालक प्रशासक त्री पनिवयार है (७ ६, १-४)। 'पन'ों मेल छोटिता' (७ ६ ९)। देशों को स्कृति वर से

महानदी ]

को विष्णुकी शरण मे जाने के लिए वहा (७,६,९-१२) कुवैर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया (७ १३, २६--३१)। जब रावण ने उस पबंत को उठाने का प्रयास किया जिस पर ये कोडा करते थे, तो इन्होने उस पर्वत को अपने पैर के अगूठे से दबा दिया जिससे रावण की मुजायें उसी पर्वत के नीचे दव गई (७ १६, २५-२८)। 'रावण की स्तुतियों से प्रसन्न होकर इन्होंने उसकी भुजाओं की मुक्त करते हुए उससे कहा 'तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यन्त भगानक आर्तनाद ( राव ) किया था इसलिये तुम 'रावण' के नाम से प्रसिद्ध होगे। अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो, निर्भय होकर जा सकते हो ।' तदनन्तर रावण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये इन्होने उसे चन्द्रहास नामक खड़ा और उसकी आयु के व्यतीत अभ को भी पुन भदान कर दिया। (७१६३२-४४)। "ब्रह्मा के कहने पर इन्होंने हनुमान् को अपने आयुद्यों से अवध्य हाने का वरदान दिया (७ ३६, १८)। मध की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे एक शुल देते हुए कहा कि जब तक वह ( मधु ) ब्रह्मणा और देवताओं से विरोध नहीं करेगा तब तक ही वह जूल उसके पास रहेगा (७ ६१, ५-१०)। मधु के इस अनुरोध पर कि वह शल उसके वशजो के पास भी रहे, इन्होंने उसके पुत्र, लवणासुर, के पास तक ही शुल को रहने देना स्वीकार किया ( ७ ६१, ११-१६)। 'जिस स्थान पर कार्तिकेय का जन्म हुआ था वहाँ ये स्थीरूप मे रहकर उमा का मनीरञ्जन ,करते थे। अन्य जो कोई भी उस स्थान पर आता था, स्थीरूप में परिणत हो जाता या (७ ८७, ११–१४)।' राजा इल उस क्षेत्र मे अपने को स्त्री रूप मे परिणत हुआ देख कर इनकी दारण मे गये, परन्तु इन्होने उन्हे पुरुपत्य के अतिरिक्त ही अन्य कोई वर मौगने के लिए कहा (७ ६७, १६-१९)। "इल के लिए महत्त द्वारा किये गये अख्वमेघ से प्रसन्न होकर इन्होने ऋषियों से राजा इल की सहायता बरने का उपाय पूछा। तदन्तर ऋषियों ने अनुरोध पर इन्होंने राजा को पुन पुरपत्व प्रदान किया (७ ९०, १३-२०) I" महानदी, दक्षिण दिशा की एवं नदी का नाम है, जहाँ मुग्रीय ने अज़्रद

को सीता की सीज के लिये मेजा था (४ ४१, ९)। मदानाद, प्रहस्त मे एक सचिव ना नाम है जिसने अपने स्वामी में साथ युद्ध के लिये प्रस्थान किया (६ ५७ ३१)। इसने निर्देयतापूर्वक यानरी का वध किया (६ ५६,१९)। जाम्बवान ने इसका वध कर दिया (६. ४८. २२ ) ।

महापन, अपने मस्तक पर पृथिवी को घारण करनेवाले दक्षिण दिशा के एक दिग्गत का नाम है जिसकी, भूमि का मेदन करते हुवे सगर-पुत्र) ने, दर्शन करके प्रदक्षिणा की (१. ४०, १७-१८) १

महापार्ख, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुमान ने दर्शन किया ( ४. ६, १७ )। हनुमान ने इसकी रावण के सिहासन के समीप स्यित देखा ( ४ ४९, ११ )। हनुमान ने इसके भवन में आग लगा दी ( ४. ५४, ९)। यह रावण की राजसमा में कवची से सुसन्जित होकर राम आदि का वध करने के लिये सम्रद्ध खडा था (६, ९, १)। 'महापार्थ्वो महावल.', (६ १३, १)। इसने रावण को सीता पर बळास्कार करने के लिये जकसाया (६ १३, १-६)। इसे लका के दक्षिण-द्वार की रक्षा के लिये नियुक्त किया गया (६ ३६, १७)। राम के वाणों से आहत होकर इसने युद्धमूमि से . पलायन किया (६, ४४, २०)। कूम्भकर्ण के वध पर इसने स्रोक प्रगट किया (६.६८,८)। यह छ अन्य महाबली राक्षसों के साथ राम के विरुद्ध मुद्ध फरने के लिये गया (६, ६९, १९)। यह हाथ में गदा लेकर मुद्रस्थल मे गदाबारी कुवेर के समान कोभित हुआ (६. ६९, ३२)। रावण की आजा पर (इ. ९४, २१)। इसने सेनापतियों से सेना को बीझ ही प्रस्थान करने की आजा देने के लिये कहा (६ ९४, २२)। रायण की आजा प्राप्त करके यह रयारुइ हुआ (६.९४,३९)। "महोदर के वध से संतप्त होकर इसने वानर-मेना का भयंकर सहार करते हुए गवाझ और जाम्बवान की धत-विक्षत कर दिया। अन्ततः अन्नद के साथ युद्ध करते हुमे इसका अन्नद ने वध कर दिया (६. ९८, १-२२)।" देवों के विरुद्ध सुद्ध करते हुये सुमाली का इसने साथ दिया (७ २७, २८)। इसने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुये रावण का अनुसरण किया (७ ३२, २२)।

महामाली, तर के एक सेनापित का नाम है जो राम के विरुद्ध मुद्ध करने गया था (३, २३, ३३)। लर की आज्ञा से इस महावीर बलाध्यक्त ने सेना सहित राम पर आजमण किया (३, २६, २७~२०)।

महारण, एव पर्वत का नाम है जहाँ रहनेवाले वानरी को बुलाने के लिये मुग्रीय ने हनुमान की आजा दी (४ २७,७)।

सदारोमा, कीर्तिरात के पुत्र कीर स्वर्णरोमा के पिना, एक राजा, का जाम है (१ ७१, ११-१२)।

महायीर, मृहदय ने गूरवीर और प्रतापी पुत्र, सथा मुपृति के पिता का नाम है (१. ७१,७)। मही, एक नदी का नाम है जहाँ सुग्रीव ने बिनत को सीता की सीज के लिये भेजा या (४ ४०, २१)।

मही ]

महीधक, विबुध के पुत्र और ! कीतिरात के पिता का नाम है (१ ७१, १०-११)।

महेन्द्र, एक पर्वत का नाम है जहाँ परगुराम, कश्यप को पृथियी का दान करने के पश्चान् आश्रम बनाकर रहते थे (१ ७४, ८. २५-२६)। परशुराम महेन्द्र पैर्वत से शिव के धनुप के तोड़े जाने का समाचार सुनकर श्रीराम के पास छनकी शक्ति की परीक्षा लेने आये (१.७५,२६)। श्रीराम से पराजित होकर परशुराम बीझ ही महेन्द्र पर्वत पर चले गवे (१ ७६, २२)। यहाँ निवास करनेवाले वानरो को बुलाने के लिये सुग्रीव ने हनुमान् को आजा दी (४ १७, २)। वगस्त्य ने समूद्र के भीतर इस पर्वत को स्थापित किया (४.४१. २०)। 'चित्रसानुनग श्रीमान्महेन्द्र पर्वतोत्तम । जातरूपमय श्रीमानवगाढी महार्णवम् ॥ नानाविधनेंगै. फुल्लैलेताभिश्चोपशोभितम् । देवपियक्षप्रवरेरप्त-रोभिश्च सेवितम्।। सिद्धवारणसङ्घीश्च प्रकीण सुमनीहरम्।', (४४१, २१-२३)। सहस्र तेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दिन इस पर्वत पर पदार्पण करते थे (४ ४१, २३)। सुपार्श्व मास प्राप्त करने की इच्छा से महेन्द्रपर्वत के द्वार को रोक कर खडा हो गया (४ ५९, १२)। 'नगस्यास्य शिलासंबट-शांलिन ', ( ४. ६७, ३६ )। 'येषु वेग गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम् । नाना-द्रमविकीर्णेषु धातुनिध्यन्दशोभिषु ॥', (४ ६७, ३७) । 'दृत नानाविधे पुर्णम् गरोवितशाद्वलम् । लताकुसुमसवाधः नित्वपुरपफलदुमम् ॥, (४ ६७, Yo )। सिह्शाईलसहित मत्तमातञ्जसेवितम् । मत्तदिजगणोद्ष्षुष्ट सिललो-त्योडसकुलम् ॥', ( ४. ६७, ४१ ) । 'नीललोहितमाञ्जिष्ठपद्मवर्णे सितासितं । स्वमावसिद्धैविमलीपित्रिभ समलकतम् ॥ कामरूपिभिराविष्टमभीदण सप-रिच्छदै । यक्षकिन्नरगन्धवैदेवकरपैश्च पन्नगै ॥', (५ १, ५-६)। हनुमान् इस पर्वत के समतल प्रदेश में, समुद्र के उस पार जाने के लिय, खडे हुये (५ १, ७ ) । "जब हुनुमान् ने इस पर्वत पर स्थित होकर विवराल रूप धारण विया तो उनके भार से यह पर्वत वापने लगा और पुछ समय तक उपमणाता रहा। इसके उपर जो बुक्ष उसे थे उनकी शाखाओं के अग्रभाग म लगे पूल भी उस समय नीचे गिर गये जिससे आच्छादित होकर यह ऐसा प्रतीत होने स्मा मानो पुरुषो नाही बनाहो। इस प्रकार, हनुमान् के चरणो से देवकर इस पर्वत के जल्स्रीत प्रवाहित होने लगे और वडी-वडी शिलायें भी टूट कर गिर पडी । उस समय इस पर स्थित समस्त जीव गुफाओं में प्रदेश करके सीव क्षार्सनाद वरने लगे ( ४ १, १२-१७ )।" लवा से लौटते समय हनुमान् ने

इस पवत पर दृष्टि पडते ही मेघ के समान यहे और से वर्जना की ( ४ १७, १४)। श्रीराम ने इस पथत ने समीप पहुँचकर भौति भौति के बृक्षों स मुशोभित इसके जिलार पर चढकर कछुको और मस्स्यो से भरे हये समझ को देखा ( ६ ४, ९५-९६ ) ।

१. महोदय, एक नगर का नाम है जिसे नुश के पुत्र कुशनाम ने बसाया था (१ ३२ ४)।

२ महोदय-इहोने निशङ्क के यज्ञ म सम्मिलित होने के लिये विस्वामित्र के निमात्रण को अस्वीकार कर दिया (१ ५९, ११)। विश्वामित्र ने इह दीधकार तक सब लोगों म निदित, दूसरे प्राणियों की हिसा म तत्तर और दयाश्चय नियादयोनि को प्राप्त करके दुगति भोगने का शाप दे दिया (१ ५९, २०-२१)।

महोदर, एन राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन को हनुमान् ने देखा था (१ ६ १९)। यह रावण की सभाम कबची से मुसज्जित होकर राम आदि का वय करने के लिये सम्रद्ध खडा था (६ ९ १)। रावण का आदेश पावर इसने शीझ ही गुप्तचरों को रावण के समक्ष उपस्थित होने की आजा दी (६ २९ १६)। इसने नगर के दक्षिण द्वार की रक्षा का भार ग्रहण किया (६ ३६ १७)। राम के बाणों से बाहत होकर यह बुद्धभूषि से भाग गया (६ ४४, २०)। जिसके तत्र प्रात काल उदित हुये सूच के समान लाल हैं तथा जिसकी वाबाज घरे की ध्वति से भी उत्कार है एसे कर स्वभाव वाले गजराज पर ग्रारूड होकर जोर जोर से गजना करता हुआ यह महामनस्वी कीर युद्धभि में रावण के साथ हो लिया (६ ५९ १७)। 'महोदरी नैर्ऋतयोध-मुख्य (६६० ६२)। कुम्भनण के बढे हुये दीय रोग से युक्त अहस्द्वारपूण बचन सुनकर (६ ६०,८०-८१) इसने कुम्मकण को बताया कि पहले रावण की बात सुनकर गुण-दोष का विचार करने के पश्चात ही वह युद्ध से बाबुओ को परास्त करें (६ ६० **८२-८३)। राजा के सम्मुख कुम्मकण** द्वारा पाण्डित्य प्रदशन करने पर इसने उसे फटकारा (१ ६४ १-१०)। कुम्भकण के इस कथन का कि वह अकेले ही युद्धभूमि में जाकर राजुओं को पराजित करेगा इसने उपहास करते हुये उसे मूलतापूण बताया (६ ६४, ११-१८)। तदनन्तर इसने रागण की छलपूत्रक सीता की विजिल करने का परामज्ञ दिया (६ ६४, १९-३६)। इसन अपन भ्राता सुम्मकणै की मृत्यू पर शोक प्रकट किया (६ ६८ ८)। यह एक हाथी पर आरुद हो अदिकाय त्रितिरा और देवालक आदि राधसो के साथ युद्ध के लिये पूरी से बाहर निवला (६ ६९ १९-२१)। नरा तक का यह ही जान पर यह हाथी पर

आरूढ़ ही अङ्गद की ओर झपटा (६ ७०,१-२)। "अङ्गद द्वारा फॅके गये बुक्षों को इसने अपने परिष के अग्रमाग से तोड डाला। तदन तर इसने एक वाण से अङ्गद में हृदय मो भी बीध दिया (६ ७०, ६-१९)। इसने नील से द्वन्द्वपुद्ध किया जिसमे यह गम्भीर रूप से आहत हुआ (६ ७०, २८-३२)। रावण की आज्ञा से यह एक रथ पर आरूढ हुआ (६ ९४, ३९)। रावण की आजा का पारुन करते हुये इसने वानर-सेना पर आक्रमण कर के उसका भीषण सहार किया, विन्तु अन्त मे सुप्रीव ने इसका वध कर दिया (६, ९७, ६-३४)। रावण के अभिनन्दन के लिये मुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, २)। मुवेर के विरुद्ध मुद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया (७ १४, १-२)। इसने यक्षी का भीषण सहार किया (७ १४, १६)। इसने एक सहस्र यसों का वध विया (७ १४, ७)। वरुण पुत्रो के विरुद्ध युद्ध के समय इसने उन सब को रथ विहीन कर दिया किन्तु स्वयं भी आहत हुआ ( ७, २३, ३६-४१)। मान्धाता के विरुद्ध युद्ध में इसने भीषण पराकम दिखाया (७ २३ग, ३५)। देवो ने विरुद्ध युद्ध के लिये यह भी सुमाली के साथ गया ( ७ २७, २८ )। नर्मदा में स्नान करके इसने रावण के लिये पूष्प एकत्र किये (७ ३१,३४-३६)। अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७ ३२, २२)।

माएडकार्यु "'दण्डन वन मे निवास करने याले एक मुनि का नाम है जिनके तप से अत्यन्त व्यथित होनर अग्नि आदि सब देवताओं ने इनकी तपस्या में विच्न डालने के लिय पांच प्रधान अप्सताओं को मेंबा। उन अप्सताओं ने देवों का कार्य सिद्ध करने के लिये इन्हें नाम के अपीन कर दिया। ततनन्तर तपस्या के प्रभाव से पुवावस्या में प्राप्त हुये कर मुनि पे प्रधानस्य सरोवर, जिसका इहोने अपने तप के प्रभाव से निर्माण किया था, के अन्दर बने हुये भवन में अप्सताओं के साथ सुखपूर्वक निवास किया (३ १९,१९-१९)।"

मार्ग्हची, जनक द्वारा भरत को विवाहित कुष्यव्य की पुत्री का नाम है (१ ७३, २९)। कौसत्या आदि इन्हें सवारी से उतार कर मगठनान के साथ राज्यकर से ले गई (१ ७७, ११ १२)। इन्होंने देवमन्दिरों से देवताओं का पूजन करके सास प्रवृद्ध आदि के चरणों में प्रणाम किया (१ ७७, १३-१४)। इन्होंने अपने पति के साथ एकान में अरथ त आनन्द के साथ समस्य अपनीत किया (१ ७७, १४)।

मातिल, इन्द्र के सारिय का नाम है। इन्होने इन्द्र की आज्ञानुसार (६ १०२, ६-७) भूतल पर इन्द्र के दिव्यस्य को श्रीराम के समझ ले जाकर उनसे अपने को सारिष के रूप मे प्रहुण करते के लिये कहा (६ १०२, ६-१०)। धीराम के रहे अपने बाण-समृहों से पायक कर दिया (६ १०२, ६-१)। धीराम की इच्छा के अनुसार (६ १०६, ६-१२) देवताओं के श्रेष्ठ सारिष्क, मात्राक ने अपन्त सावधानी के साम रच होता (६ १०६, १३)। रावण हारा छोड़े गये वेसाताओं बाण गुद्धस्यक से मात्राक के स्वीरा पर पहकर उन्हें थोडा-सा भी व्यवित्त न कर सके (६ १०७, ४०)। जब भीराम रावण के नवीन उत्तर सिरों को काटते जाने प सफलवा न मिलने के काराण विनित्त हुताहत का प्रयोग करने की आप्रयान की न नति न नति सहा हारा निमित बहुताहत का प्रयोग करने की प्रायान की हुताई है। एक १००, १४-५)। राव की आज्ञा से (६ १९०, १००) वेस्थान कर स्वाप कर की लीट गये (६ ११२, ४-६)। देवराज इन्द्र की आज्ञा पर (७ २६, २३) से स्वय विताल रच लेकर उनके सम्मुख उपस्थित है (७ २८, २४)। इन्द्राजित ने उन्हें अपने उत्तस वाणी से पायक कर दिया (७ २९, २४)।

मातद्गी, कोषयना और कत्रपं की पुत्री का नाम है (३ १४, २२)। इसने हाथियों को जन्म दिया (३ १४, २६)।

१. मानस-कंतास पात पर रियत एक सुन्दर सरीवर का नाम है जिसे बह्मा ने बपने मानसिक सकत्य से प्रगट किया था। मन के द्वारा प्रगट होने से ही यह उत्तम करीवर 'मानस' कहत्वाता है (१. २५, ८)। इसी सरोवर से सरस नदी निकली है (१. २५, ९)।

2. प्रानस, कैलोस पर्वत के संभीप रिषत एक पर्वत शिखर का नाम है जहाँ यून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं रह जाते। इसके शिखरा और घाटियों में सीता को खोजने के लिये मुग्नीय में सत्यक्षि को भेजा या

(8 83, 75-78)1

सान्वाता, युवनाश्य के पुत्र और पुत्तिय के पिता, एक राजा, वा नाम है (र 30, २४-२४)। इत्तेन एक ध्याय को पाप करने के कारण मठोर दण्ड दिया (४ १८, ३४)। "त दुराना महानेना साह्येपिक्वरो महान्, (७ २२ग २२)। इत्तेन सोमलोक से रायण के विषठ एक स्पत्रस्य पुद्र क्या जिले पुत्रस्य और मालव ने हार्याण कर तह हैये रोका (७ २२ग, २६-४६)। ये स्पोध्या के राजा ये और हहोने सम्प्रणं पृथियों को अपने अधिवार म करके देवलों के पर विजय पाने का उद्योग स्वास्थ्य किया (७ १३, ४-६)। इत्ते ने माणाता से नहां पुत्र समस्त पूर्वी को वस्त्र मंत्र (७ १३, ४-६)। इत्ते ने माणाता से नहां पुत्र समस्त पूर्वी को वस्त्र मित्र विना हो देवताओं वा राज्य केंग्रे लेना चाहते हो ?' (७ ६७, ७-११)। माणाता ने इत्तर से कहा 'वताहर्य इस पृथियों पर वहां मेरे आदेश को

माथावित् ] (२३४) ्र[१. मारीच

अवहलता हुई है' (७ ६७, १२)। इन्द्र ने बताया कि मधुवन मे मधुका पुत्र लदणां पुरं उसकी आज्ञा नहीं मानता (७ ६७, १३)। इन्द्र के कदन को मुनकर ये लवणा मुर ने विरुद्ध मुद्ध करने के लिये आगो बडे किन्तु लवणा मुर ने अपने बुल से सेवक, सेना और सवारियों सहित इनको भस्स कर दिया (७ ६७, १४-२२)।

मायाधिन , तुन्दुभि के पुत्र, एक राक्षस, का नाम है जिसका वालिन के साथ थैर या (४ ९,४)। इसने एक दिन अपराित के समय वालिन को युद्ध के निय्मे लक्कारा (४ ९,४)। यह वालिन और सुयोव को देखकर मगमीत हुआ और भागकर एक विद्याल विक में अबिष्ट हो गया (४ ९,९-११)। वालिन ने इसका समस्त वन्यु-वान्यवो सहित वय कर दिया (४ १,०,२०)। ऐसा भी उल्लेख है कि यह मय और हैमा ना पुत्र तथा दुन्दुभि ना आता या (७ १२,१३)।

 मारीच, एक राक्षस का नाम है। अपने बन्धु-बान्धवो का श्रीराम के द्वारा वघ होने का समाचार सुनकर रावण ने इससे सहायता माँगी (११, ४९-५०)। इसने रावण को समझाने का प्रयास किया परन्तु रावण ने इसको बातो को स्वीकार नहीं किया (११,५१)। फिर भी, यह रावण के साय श्रीराम के आश्रम में गया और कपटमून बनकर राम और लक्ष्मण की आश्रम से दूर बुला लिया जिससे रावण सीता का हरण करने मे सफल हुआ (११, ५२)। बाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर लिया था (१,३, २०)। यह विश्वामित्र की यज्ञवेदी पर रक्त और मास फेककर उनके यन मे विष्त डालाकरताया (१ १९,५–६)। 'थीयोस्सिक', (१ १९,१२)। यह सुन्दका पुत्र था (१ २०,२७)। यह ताटकाके गर्भसे उत्पन हुआ था 'तौ हि यक्षस्य बन्याया जातौ दैत्यकुलोइही । मारीचश्च सुबाहश्च बीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ ।। तयोरन्यतर योद्ध् यास्यामि समुहृद्गण । अन्यया हवनुनेप्यामि भवन्त सहबान्धव ॥', (१ २०, २७-२८)। 'ताटका नाम भद्र ते भार्या सुदस्य धीमत । मारीची राक्षम पुत्री यस्या शकररात्रम ॥ बुत्तवाहुमेंहाशीयों विषुलास्यतनुर्महान्। राक्षसो भैरवाकारी निस्य वासवत प्रजा ॥ इसी जनपदी नित्य विनागमति राघव । मल्दाश्च करुपाश्च ताटका हुगुचादिणी ॥', (१ २४, २६-२८)। यह अगस्त्य मुनि मे द्वाप से रामस हो गया था (१,२४,४)। सुन्द की मृत्यु होत पर यह अगस्त्य मुनि की ओर सपटा जिस पर कुड़ होकर मृति न इमे रागस बना दिया (१ २४, १०-१२)। बुद्ध होकर यह अगस्य में आयास-नेत्र का विष्या वरने छगा (१ २४, १४)। "जय विश्वामित यज्ञ कर रहेथे तो इसने आकारा में स्थित

होक्र भयक्र शब्द किया। तदन तर यह सब ओर अपनी माया फलान हुय अपने अनुचरा के साथ विश्वासित्र क यणस्थल पर रक्त की वर्ण करन जगा। उस समय श्रीराम न इसे आकाण म स्थित देखा (१ ३० १०-१३)। राम ने मानवास्त्र स इसकी छाती पर प्रहार निया (१ ३० १७)। मानवास्त्र म प्रहार से अचेत होकर यह दूर समुद्र म जा गिरा (१ २०१७-१९)। इसन रावण वर यथोचित सत्वार वरते हुय उसक असमय प्यारन का कारण पूछा (३ ३१ ३६ – ३०)। जय रावण ने सीता क हरण क लिय इसकी सहायता मौगी तब इसने नरव्याझ श्रीराम का विरोध करने से रावण का विरत करने का प्रवास विया (३ ३१ ४०-४९)। यह समुद्र वे उस पार एक सुदर आथन ने निवास करता था (३ ३५ ३७)। तत्र शुध्याजिनधर जटावल्ब लघारियम् । ददन नियनाहार मारीच नाम रा उसम् ॥ (३ ३५ ३ = )। रायण का उचित सत्कार भरन के प्रवान इसने उसर इतन सीघ्र पुन आने वा कारण पूछा (३ ३४,३९ →४१)। तःसहायो भवस्य मे समर्थो श्चिति राधास । बीगेँ युद्ध च दर्ग च न श्चारित सङ्गास्तव ॥ उपायनी महाज्ज्यूरा महामायाविद्यारद । एतदयमह प्राप्तस्त्वत्समीप निराचर ।।, (३ ३६ १४-१६)। तस्य रामकथा श्रुवा मारीचस्य महा मन । शुष्क सममबद्भक परि त्रस्तो बसूब च ॥ (३ ३६ २२) । रावण व प्रस्ताव संव्ययन चितित होकर इसने उसे सत्त्ररामण दिवा (३ ३६, २२-२४)। इसी रायण की श्रीराम ने गुण और प्रभाव को बताया और उसे सीनाहरण के उद्योग से रोहने का प्रयास किया ( ३ ३७ १० )।" इसन श्रीराय की गत्ति के विषय म अवना अनुभव बताकर रावण को उनके प्रति अपराध गरने से विरत भारन का प्रयास क्या (३३८)। अपने सन अनुभवो का जब इसने दण्डवारण्य मधीराम पर आत्रमण नियाचा बतात हय कहा कि उस समय राम न इसके साधियो का वध कर दिया था और यह किसी प्रकार भाग का अपनी प्राणरक्षा करन म सफल हुआ। इसने वहा वि उसी समय से राम वै भय ने नस्त होकर इसन सायास से लिया क्योरि इस मय के कारण इसे सकत श्रीराम सड दिलाई देते हैं। तन्त तर इसने रावण को शम ये साथ गुद्ध न वरन क लिय प्रतित करते हुवे कहा कि यदि गुवगसा का प्रतिगोध सन वे लिय खर ने श्रीराम पर आवमण किया और उसके पंरस्वरूप मारा गरा तो इसम राम वा बया अपराय है (३ ३०)। पहल तो इसने रावण की उनके कृटिल अभिप्राय क लिये अ यथिक मरसना की परातु बाद म सीनाहरण के काय म सहायना दना स्वीनार कर लिया (३ ४९ ४२ १-४)। रावण न देसकी प्रणमा की (३ ४२ ६-=)। यह राक्ष्ण व साम रथ पर बैठकर अतक दणा से हाता

 भारीच (२३६) [१ मारीच हुआ दण्डकारण्य में श्रीराम वे आश्रम के निकट पहुँचा (३ ४२, ९-११)।

"रावण के आदेश पर इसने एक सुन्दर सुवर्ण मृग का रूप धारण किया जो देखने में अत्यत्न अद्भुत या जिसकी सीग के ऊपरी भाग इन्द्र नीलमणि के बने हुये प्रतीत हो रहे थे, जिसके मुखमण्डल पर श्वेत और काले रग की बुंदें थीं; जिसके खुर वैदूर्यमणि के समान और जिसकी देह-कान्ति अत्यन्त मनोहर थी। इस प्रकार के अद्भुत मृग का रूप धारण करके यह सीता को लुमाने के उद्देश्य से उनके निकट ही विचरने लगा। विविध प्रकार से कीडा करता हुआ यह अन्य मृगो काभी भक्षण नहीं करता या यद्यपि मारीच मृगो के वध मे अत्यन्त प्रवीण था। उस समय पुष्पो को चुनती हुई सीता ने इस रत्नमय मृग को देखा और अत्यन्त स्नेह से इसकी ओर निहारने लगी (३ ४२,१४-३५)। 'एतेन हि नृशसेन मारीचेनाकृतात्मना। वने विचरता पूर्व हिसिता मुनिपुद्भवा ।।', (३ ४३, ३९)। "श्रीराम को आते देखकर यह सुवर्ण मृग विभिन्न प्रकार से छिपते और प्रगट होने हुये भागने लगा। यह कभी श्रीराम के अत्यधिक निकट आ जाता था और कभी भय से आकाश मे उछल कर दूर चला जाता था। कभी पूरी तरह दृष्टिगत होने लगता था और कभी समन वन में छिप जाता था (३ ४४,४-७)।" इस प्रकार प्रगट और अप्रगट होते हुये श्रीराम को आश्रम से बहुत दूर हटा ले गया (३ ४४, ६)। तदनन्तर यह मृगो से घिरा हुआ पून प्रयट हुआ जिससे श्रीराम इसे पकडने के लिये अस्यन्त उद्विप्त हो गये, परन्तु ज्यो ही राम ने इसे पकड़ने का प्रयास किया यह पुन भागकर दूर चला गया (३-४४, १०-११)। जब यह पुन प्रगट हुआ तब श्रीराम ने इसके हृदय को विदीर्ण कर दिया (३ ४४,१५)। वाण के प्रहार से इसने अपने कृत्रिम शरीर का त्याग कर दिया और ताड के बराबर उछल कर पुन पृथिवी पर गिर पडा (३ ४४, १६)। मृत्यु के समय इसने अपने कपट रूप का परित्याग करके रावण के आदेशानुसार 'हा सीते, हा लक्ष्मण।' कहकर पुकारा और अपने प्राणो का परित्याग कर दिया (३ ४४, १७-२१)। शवण का अभिनन्दन करने के लिये समाली के साथ यह भी गया (७ ११, २)। कुवेर के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया (७ १४, १-२)। इसने सयोधकण्टक नामक यक्ष के साथ इन्द्र मुद्ध करके उसे पराजित किया (७ १४, २१-२३)। इसने २,००० यक्षों का वध किया (७.१५,८)। जब विमान की गति अवरुद्ध हो जाने पर रावण चिकत हुआ तब इसने कहा कि विमान के रकने का कारण कुबेर का न होना है क्यो कि वह बुवेर काही बाहन है (७ १६ ६-७)। अनरण्य के विरुद्ध युद्ध मे यह उन्हें देखते ही भाग खडा हुआ (७ १९ १९)। जब यम को पराजित

करके रावण लौटा तो इसने उसना अभिनन्दन निया (७. २३,३)। देवो के निरुद्ध युद्ध चरने ने लिये सहभी मुमाली के साथ युद्धमूमि से गया (७ २७,२६)।

२. मारीच, एक बानर यूपपति का नाम है जो महणि मरीचि वा पुत्र या। सीता नी लोज के लिए सुपीव ने इते पविचम दिला की ओर मेजा था— 'मरीविषुत्र मारीयमध्यम्यतं महाकिया। कृत कियतं सूर्महेन्द्रसहस्तवृतिम् ॥ बुद्धिकृत्रसम्बद्ध वनतेससम्बद्धतिम् । मरीचिषुत्राग्मारीयानियां जाग्महाबलान् ॥' (४ ४२, २-४)।

सास्त, बाबुदेवता का नाम है जो रावण वे सप से उसके पास जोर से नहीं बहते थे (१ १४, १०)। बह्यांजी को इच्छानुमार इन्होंने धीराम की सहायता के लिए अपने सबुन वे रूप में हुतुमान को जग्म दिया (१ १०, १६) इन्ह ने दिति के उदर म प्रविद्ध हीकर उसके दिया हुए गर्म वे साता दुव के कर दिये (१ ४६ १८)। दिति ने इन्ह से बहा कि उसके मार्थ वे ये सातो सलक स्वात होकर साता व्यक्ति होनर सातो मनव्यक्षी ने स्थानों का पालन करनेवाले हो सात थि १४०, ३)। दिति ने इन्ह से बहा । पे मेरे दिव्यक्ष पारी पुत्र मारत नाम से विश्वात होकर आकारा मे मुप्रविद्ध सात वानकत्रमों में विचर । इनमें से जो प्रयम गण है यह बहालों में, हितीय इत्यों के और उतीय दिव्यवापु ने नाम से सुप्रविद्ध से अस्तरित में विचरण करें, स्था से मार हमें के प्रयम मण है यह बहालों में, हितीय इत्यों से स्था हमार करें। (१ ४५, ४०)। इन्ह ने रोते हुए गर्मस्य विणु में 'मा दव' वहा इसलिए उत्तमा मार्थ पड़ा (१ ४६, २०)।

भाक्तिस्य, स्वर्य के एक ऋषित्र का नाम है—'माईण्डेयस्, दीर्घा-मुस्तयः,' (१.७,४)। जब स्वर्य मिथिला जा रह में तो उस समय इनका युस्तयः,' (१.७,४)। जब स्वर्य मिथिला जा रह में तो उस समय इनका रस भी जनके आगो-आगो कर रहा था (१ ६९,४-४)। स्वर्य की मृत्यु होने पर दूबरे दित प्रात काल इन्होंने राजसमा में उसित्यन होकर बीक्ट को दूबरा राजा नियुक्त करने का प्रसाद दिया (२ ६७,१-८)। राम के बुलाने पर में उनके समाभवन म में यहाँ राम में हतना ग्रह्मार दिया (७ ७४, ४-४)। श्रीराम की समा म हीना के सायमहरूप के समय वे भी साक्षी थे (७ ९६,१)।

भारता प्राप्त दशका नाम है जहीं सीता भी खोज के लिए सुग्रीव में बिनत

को मेजा था (४ ४०, २२)। मासिनी, अपरताल नामक निरिकेटिशण और प्रतम्ब निरिकेटिसर, दोनो पर्वतों के बीच से बहुने वालो एक नदी का नाम है। वेकस जाते समय विधिष्ठ के दूर दसके तट से होकर गये थे (२ ६८,१२)। ( २३८ ) [ २. माल्यवान् ,

माछी 🕽

माली, मुकेश और देववती के - धांतिशाली पत्र का नाम है जितने वोर तपस्या करके कहा। की असल विष्य और जनसे लवेशन वापा दिरजीवत का यर प्राप्त करके देवताओं और अनुरो ने कुए देना आरम्म किया, इसने निरवक्तमों से अपने आवास के लिए एक नगर का निर्माण करने के लिए भी कहा (७ ५ ४-११)। दिववकार्म के परामर्थ पर हतने लका पर अपना अधिकार विधार (७ ५, २७-३०)। इसने नर्मदा की पुत्री, समुदा, से विवाह करके पार पुत्र उत्तरत किये (७ ४, ४२-४४)। इस प्रकार यह देनताओं और ऋषि मुनियों को त्रस्त करते हुआ विचयण करने लगा (७ ४, ४४-४६)। मान्यवान के अनुरोव पर इसने राक्षणों के विवद विष्णु को उक्तमोनवाते देवी का तत्काल विनाश कर देने का परामर्थ दिया (७ ६, ३९-४४)। अनेक अवधाहनों के विचरीत भी इसने स्वरंगोंक पर आक्रमण के लिये लका से प्रस्थान विया (७ ६, ४४-६२)। इसने विष्णु के अपने सुद्धान चक्र से इसना वय किया (७ ६, ४४-६२)। सनति विष्णु के अपने सुद्धान चक्र से इसना वय किया (७ ७, ३१-४३)। मान्यवादी, एक नरी का नाम है जो विचकट है होकर वहती थी (३

मारुयवती, एक नदी का नाम है जो चित्रकृष्ट से होकर बहुती थी (२ ४६ ३४)।

१. माल्यवान्, एक पर्वत का नाम है जहाँ से केसरी गोकणं पर्वत पर चले गये (४ ३४, ८०)।

२. मारुयवान्, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जो रायण का नाना या (६ ३५, ६)। इसने विविध प्रकार के लक्षों से रावण को सीता को लौटा कर श्रीराम से सन्धि कर लेने के लिये समझाया (६, ३४, ६-३८)। रावण के फटकारने पर यह बहुत लिजित हुआ और रावण को विजय सुचक आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया (६ ३६,१-१५)। रावण का अन्येष्टि सस्कार करने में इसने विभीषण की सहायना की (६ १११, १०६)। यह सुकेश और देववती का पत्र था (७ ४, ४-६)। ब्रह्मा को तपस्या से प्रसन्न करके इसने अपराजियता तथा चिरजीवन का वर प्राप्त किया (७ ४, ९-१६)। तदनन्तर इसने देवों और असुरी की अपन्त जस्त करते हुए विश्वकर्मा से अपने निवास के लिये एक भव्य निवास स्थान बनाने के लिये कहा (७ ४, १७-२१) । विश्वकर्मा के बहुने पर (७ ५ २२-२८) यह लडू ापुरी मे आकर रहने लगा (७ ५, २९-३०)। इसने नमदा की पुत्री, सुन्दरी, के साथ विवाह करके उसके गर्भ से अनेक सन्तान उत्पन्न की (७ ४,३४–३७)। इस प्रकार, यह अपने पुत्रों तथा अन्यान्य निशाचरों के साथ रहकर इन्द्र आदि देवताओ, महर्षियों, नागों तथा यक्षी की पीडा देने लगा (७ ५ ४५-४६)। राक्षासी वा विनादा वरने वे देवो वे प्रयास के सम्बन्ध में सन कर

्डसने अपने भ्राताओं से देवो को पराजित करने के विषय पर परामर्थ किया (७, ६, २३-३८)। अरकुशनों की चिन्ता किये बिना यह देवलोक पर आक्रमण करने के लिये लक्षा से बाहर निकल पंडा (७ ६, ४५–६२)। मालो की मृत्युहो जाने पर यह भागकर लङ्का चला आया (७,७ ४४)। आगती हुई सेना का यथ करने के कारण इसने विष्णुकी भारतन की और कुछ होकर उनते युद्ध करने, लगा (७ स.१-४)। इसने विष्णु के साथ मयकर द्वन्द्व-मुद्ध करते हुये उन्हें तथा जनके वाहन, गरुड, की लाहत कर दिया, किन्तु कुढ़ होकर गरुड ने अपने पंछो को वेगपूर्वक हिलाकर वायु के वेग से इसे उड़ा दिया (७ म, ९-२०)।

माहिएक, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की लोज करने के

लिये सुग्रीव ने अङ्गद से कहा (४.४१,११)। मित्र, एक देवता का नाम है जो वरण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों हारा पूजित होते थे (७ ५६,१२)। इनके साथ मिलने का निश्चय करके " भी जब उबंबी बरुण के साथ कीडा करती रही तो इन्होने फुड होकर उसे यह द्याप देदिया कि वह पृथियी पर गिर राजा पुरूरवा की परनी बन जायगी (७ ५६, २२ –२५)। इन्होंने राजमूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वरण का पद प्राप्त कियाया (७ ६३,६)।

नित्रज्ञ, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने श्रीराम से युद्ध किया

(६, ४३, ११)। श्रीराम ने इसका वध किया (६ ४३, २७)।

मिथि, निमि के पुत्र और जनक के पिता का नाम है (१. ७१, ४)। इनका जन्म निर्मि के मृत दारीर के मन्यन से हुआ था, इसीलिये इनका नाम भिर्मिय पडा और जनक वदा भी मैंबिल कहलाया (७ ५७,१७-२०)।

मिधिला, एक देश का नाम है जहां राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र आये (१४८,९)। यहां पहुंच कर जनक की इस पुरी की शोमा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर इसकी प्रशसा करने लगे (१.४८,१०)। श्रीराम बादि ने बहत्या के आध्रम के उत्तर-पूर्व में स्थित इस देश के लिये प्रस्थान क्या (१ ४९, २३, ५०,१)। सीता के साथ विवाह की इच्छा रखनवाले तिरस्कृत राजाओं ने इस पर एक वर्ष तक थेरा क्षाल रक्खा था, किन्तु अन्त म देव-सेना की सहायता से जनक ने उन राजाओं से इसे मुक्त करा लिया प्रतासार प्रतासक्ष । (१ ६६, १७ २०-२४)। कुछ वाल के परवात् पराकमी राजा सुक्ता ने साकास्य नगर से आकर निधिला को चारो और से पेर लिया (१ ७१, १६)। मिश्रकेशी, एक अप्तरा ना नाम है जिसका भरद्वाज मुनि ने भरत सेना

के सस्कार के लिये आवाहन किया था (२ ९१, १७)। भरदाज की आज्ञा

से इसने भरत के समझ नृत्य किया (२ ९१, ४६)।

(२५०) [मेघनाट

मुरवीपत्तन, पश्चिम के एक नगर का नाम है जहाँ सीना की लोज के लिये सुग्रीव ने सुग्रेण बादि को भेजा था (४ ४२, १३)।

सुरचापत्तन |

सुष्टिक, एक जाति के लोगों का नाम है जो कुले का मास खानेवाले, मृतकों की रखवाली करनेवाले, और निरंध थे (१. ४९, १९)।

सृगमन्दा, कश्यप और क्रोधवशा की पुत्री का नाम है (३ १४, २१)। यह रीछो, मृमरो और चमरों को माता हुई (३ १४, २३)।

सृगी, कश्यप और कोधवशा की पुत्री का नाम है (३ १४, २१)। यह भृगों की माता हुई (३ १४, २३)।

स्मृत्यु—रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी प्राप्त और मुस्य आदि लेकर यम के साथ गये (७ २२,३)। रावण ने इन्हें आहत कर दिया (७. २२,२०)। "जब रावण ने यम को भी आहत कर दिया तो इन्होंने यम से कहा 'आप आजा सीजिये। में समराङ्गण में इस पाणी राशम रावण ना अभी बय कर डालूँगा। इस प्रकार इन्होंने रावण का वस करने ने लिये यम से आजा मौगी (७ २२, २६-२०)।"

मेखला, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता, की लोज के लिये सुग्रीव ने अज़द को भेजा था (४ ४१, १०)।

मेघ, एक पर्वत ना नाम है जिसके उस पार ६०,००० पर्वनो ने बीच मेरु पर्वत स्थित था (४ ४२,३३)।

मेघनाद—इवनी मुद्यु का वात्मीकि ने पूर्वदर्शन विधा (१ द, ३१) । हृतुमानू ने इसके मवन को देखा (१ ६, २०)। रावण के बादेश पर यह अपने वस्यु-वात्मवा के विकार हृतुमानू के विकार पुढ नरने गया (१ ४८) 'धन-समाध्यव से देवक्टन समाधिदेविन्द्रजित सरीय', (१. ४५, १)। 'व्यस्त-विकारत्राक सरीय', (१. ४५, १)। 'व्यस्त-विकारत्राक सरीय', (१. ४५, १)। 'वा विकारत्राक सरीय प्राप्ति सोवान्द्राक्षात्र सरीय प्राप्ति सोवान्द्राक्षात्र स्वर्णेय प्राप्ति सोवान्द्राक्षात्र स्वर्णेय प्राप्ति सोवान्द्राक्षात्र स्वर्णेय प्राप्ति सोवान्द्र स्वर्णेय प्राप्ति सोवान्द्र स्वर्णेय प्राप्ति स्वर्णेय स्वर्णेय प्राप्ति स्वर्णेय स्

तीते अग्रभाग वाले सायका को लेकर हनमान पर टूर एडा (५,४६ २२--२६) और उनपर बाणवया बारम्भ कर हो (५ ४८, १२९)। 'तात्रुमो वेगसपन्नी रणकमितवारदो (५ ४८ ३३)। परस्पर निर्विपहो वभूततु समेत्य दौ देवसमानविष्ठमो (५ ४८ ३४)। जब लक्ष्यवेध के लिये चलाये हुये इसके अपने अमीध वाण व्यथ होकर गिर पड तव इसने हनुमान को अवस्य समझकर उन्हे फह्यास्त्र से बौब छिया (५ ४८ ३३-<sup>3</sup>८)। राक्षमा द्वारा जब बल्कल के पस्ते से बध जाने पर . हनुमान ब्रह्मास्त्र के बाधन से मुक्त ही गये क्योंकि ब्रह्मान्त्र का बाधन विसी दूसरे बाधन के साथ नहीं रहता तब इसे महान चिता हई (५ ४० ५०-५१) । यह हनमान को रावण के समक्ष रुप्या (४ ४ ४४)। हनुमान ने इसके भवन म आग लगा दी (४ १४ १०)। इसने माहेश्वरयज्ञ का अनुष्ठान किया इन्द्र की विजित करके बदी बनाकर लका से बाया (६ ७ १९-२३)। यह अस्य शस्त्रों से समजिल्ल होकर राम आदि का वध करने के लिये रावण के दरवार म सम्रद्ध संडा था (६९२)। रावण के समक्ष विभीषण द्वारा सीना को श्रीराम को लौटा देने क परामण पर (६ १४ ९-२२) इसने विभीषण का उपहास करते हुये उहें कायर, डरपोक तथा भीय और तेज से रहित कहा (६ १५ १-७)। 'ततो महात्मा बचन बमाय तवे द्रश्चिमकृतसूर्यमुख्य (६ १५,१) अबे द्रवत्पस्य दुरासदस्य महीजसस्तडचन निराम्य, (६ १४ ८)। 'इसन अग्निदेन को तुत्र करके एसी शक्ति प्राप्त की थी जिससे यह गोह के चमड के बन हये दस्ताने पहनकर और अवध्य कवच धारण किये हुय हाथ में धनुप नेकर संप्राम म अदृश्य रूप स गत्रुमी पर प्रहार करता था (६ १९ १२-१३)। यह महामायानी लका के पश्चिम-द्वार की रक्षा के लिय समृद्ध था (६३६, १८)। इसने अङ्गद के साथ श्वाइयुद्ध किया (६ ४३ ६)। अङ्गद ने इसकी भागल करने इसके सारिय तथा अश्वीं ना वच कर टिया (६ ४४ २८)। इसने कृषित होकर सर्पाकार बाणो नी वर्षा से श्रीराम और लक्ष्मण को नागवार में बाउद्ध कर दिया (६ ४४ १२-४०)। इत्रजिस तदानेन निजिनो ,

(६ ४४ ३३)। सो नवर्षानगत पापो रावणो रणवर्णित । ब्रह्मदत्तवरो बीधो रावणि क्रोधमूब्टिन ॥, (६ ४४ ३७)। अरुण्य सबस्ताना बूटपोधी निगाचर , (६ ४४ ३९)। इसने बाणी की वर्षा करके अपने अक्तों द्वारा उन वेगवान बानरों के वेग की रीज निया जो इसका अनग यान कर रहे थे (६ ४४ १)। 'पयन्तरस्ताभी भिनाञ्जनवयोरम (६ ४४ १०)। अल्डम रहते हुमे इतने राम और सदमण का करपत्रपुत्त बाण के जाल म १६ वा॰ को॰

समानाद ] (१४२) [ सेमनाद फँमा किया (६. ४४, १०-१२) और उन पर बाणवर्षा करने लगा (६. ४४, १३-१४)। 'तमप्रतिमकर्माणमश्रतिहरूदमाहते । दरशान्तिहतं और वरदानादि-भीषणः ॥', (६. ४६, १०)। ''युद्धमृत्ति मे मून्डित राम और लड्डमण को मृत समझ कर इसे महान् प्रसप्तता हुई। इसने समस्त शानर-पूषपतियों को भी बाणवर्षा करके पायल कर दिया। युद्धमृति से आते देख राजसो ने इसकी उन्मुक्त फण्ड से प्रसान की (६. ४६, १२-२९)।'' 'नगाद बल्बास्त्र महा-

सत्त्व. स रावणि.', ( ६. ४६, २३ ) : 'हर्पेण तु समाविष्ट. इन्द्रजित्समितिजयः', (६.४६,२९)। इसने अपने पिता, रावण, के पास जाकर राम और लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनाया ( ६. ४६, ४६-४७ )। इस प्रिय समाचार की सुनकर रावण ने इसे अपने हृदय से लगा लिया ( ६. ४६, ४८ )। यरदान के प्रमाव से प्रवल हुआ यह सिंह ने चिह्न से चिह्नित रथ पर आरूउ होकर रावण के साथ युद्धभूमि मे आया ( ६. ५९, १५ )। देवान्तक, विशिश और अधिनाय आदि राक्षस-प्रमुखो के वथ का समाचार सुनकर शोक-निमन्न और चिन्तित रावण को ( ६. ७३, १-२ ) इसने विभिन्न प्रकार से वाश्वासन देकर विशाल राशस-सेना के साथ युद्धभूमि के लिये प्रस्थान किया (६. ७३, ३-१४)। "युद्धभूमि मे पहुँचकर इसने अग्नि की स्थापना करके चन्दन, पुष्प तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। तदनन्तर विधिपुर्वक श्रेष्ठ मन्त्रो का उच्चारण करते हुये उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। आहुति देने के पश्चात् धनुष, बाण, रथ, खड्ग, अस्व और सार्या सहित आकाश मे अटस्य हो गया (६. ७३, १६-२७)।" "इसके बाद यह अश्व और रवो से व्याप्त तथा पताकाओं से सुशोभित होकर राक्षस-सेना मे गया। इसने यहाँ राक्षसों से यहा कि वे बागरो से युद्ध करें (६.७३, २६-२९)।" "इसने स्वय मी वानरों का भीषण संहार आरम्भ किया। इसने अनेक वानर-प्रपतियों तथा श्रेट्ठ वानरों को बार्गों से मारकर अत्यन्त व्यक्ति कर दिया। इस प्रकार इसके बाणों से विदीणं होकर अनेक वानर आहत और हत हो गये। इसने हनुमान्, सुप्रीव, अङ्गद, जाम्बवान्, मुप्रेण, नल, नील आदि सभी श्रेष्ठ वानरीं को आहत कर दिया (७. ७३, ३१-६०)।" "इसने राम और सदमण को भी विविध सस्त्रों से अत्यन्त त्रस्त वरते हुये सुग्रीय की समस्त रोना की परा-जिन कर दिया । इस प्रशार, सवाम में वानरी की सैना तथा राम और छदमण को आहत बरके यह लकावुरी में लौट भाषा ( ७. ७३, ६१-६९ )।" "अपने पिताकी आज्ञासे इसने सज्ञमूमि से जाकर अभिन की स्थापना करके उसमे विभिन्नवैक हवन किया। सदनन्तर अग्नि में बाहुति दे आभिवारिक यग राग्याची देवता, दानव स्था राशसों को तृत करने के परचान यह अन्तर्भान

होने की शक्ति से सम्पन्न सुरदर रथ पर आस्क हुआ। इस प्रकार सन्तद्ध होकर यह मुद्रमूमि मे आया और अपने रच को आकाश में स्थित करके अहण्य रूप से राम तथा लक्ष्मण और उनकी सेवा पर भीषण बाण-वर्षा करने लगा (६ ८०, ४-३३)।" "श्रीराम के अभिश्राय को जानकर यह युद्ध से निष्टुत हो लका चला गया परन्तु अनेक कलवानु राहासो के वस का समाचार सुनकर नगर के पश्चिम-द्वार से पून बाहर बाया। 'उस समय इसने एक मायामयी सीता ना निर्माण करने अपने रय पर बैठा लिया और सबके सामने ही उसके वय का उपक्रम करने लगा (५ =१,१-६)।" "वानर सेना को अपनी बोर बढते देख इसने तल्वार को म्यान से बाहर निकाला और मायामधी सीता का केश पकड कर उन्हें घंसीटने लगा। उस समय रथ पर बैठी वह मायामयी स्त्री 'हा राम ! हा राम ! हा राम !' वहती हुई बालंनाद वर रही थी और यह सबके समक्ष उसकी पीट रहा था (६ द१, १४-१६)।" "हनुमान के फदकारने पर इसने वहा वि यह वह सब कुछ करने पर सूला हुआ है जिससे हनुमान् आदि नो क्ष्य हो। इस प्रकार वह कर भीषण गर्जना करते हुये इसने उस मायामयी सीता का अपनी तलवार से वध कर दिया (६ ८१, २७-३६)।' राक्षस सेना को बानरों के आक्रमण से त्रस्त देखकर इसने क्षत्र सेना पर भीषण आत्रमण किया और विविध आयुधी से अनेक का वध कर दिया (६ ८२, १६-१८)। जब इसके आक्रमण से पराजित होकर धानर-सेना पीछे हट गई तो यह यज करने के लिये निकुम्मिला के स्थान पर चला गया (६ ८२, २५-२८)। अपनी तपस्यांसे ब्रह्मा की प्रसन्न करने इसने ब्रह्मशिरस नामक असूत्र और मनोनुकुल गति से घलने वाले अथव प्राप्त किये (६ ६५, १६)। ब्रह्मा ने इसे वरदान देते हुये कहा था कि निकृष्मिला नामक क्ष्ट बूस के निकट पहुँचने सया हवन सम्बन्धी वार्य पूर्ण करने के पूर्व जो शत्र इस पर आक्रमण करेगा उसी के हायों इसका वध होगा (६ ८४, १५-१६)। 'स हि बह्यास्त्रवित्प्राक्षी महामायी महाबल । करोरयसज्ञान्सवामे देवान्सवदणा-निप ॥', (६ ८५, १८)। 'अपनी सेना की समुओ द्वारा पीडित देखकर यह अपना अनुष्ठान समाप्त करने के पूर्व ही मुद्ध के लिये उद्यत हो रथ पर बैठकर युद्रभूमि में उपस्थित हुआ। इसे रव पर आरूद देलवर इसकी सेवा भी इसके चतुर्दिन् सम्रद्ध हो गई (६ ८६, १४-१७)।' "अपने सैनिकों को हनुमान् के द्वारा पराजित होने देख कर इसने सारिय को अपना रथ हनुमान की ओर हो चलने के लिये कहा। हनुमान् के निकट पहुँच कर इसने विभिन्न प्रकार के आयुषा से हनुमान् ने मस्तन पर प्रहार नरना आरम्भ नर दिया (६. ८६, २४.-२=)।" लडमण ने इसे अध्नि वे समान तेजस्वी रथ पर बैठे हुने कवस,

सैचनाद ] ( ५५४ ) ( सेघनाद खज्ज और ब्यजा आदि से युक्त देखां (६ ८७, ८)। बहमण द्वारा युद्ध के ब्लिय रुजनारने पर इसने यहाँ विभीषण को भी उपस्थित देखकर उनसे कहा

'तुम मेरे पिता के भ्राता और मेरे चचा हो, अत तुम मुझसे क्या द्रोह करते हो ?'(६ ८७,९-१७) । 'विभीषण के सब्दो का कठोर सब्दो मे उत्तर देते हुये यह ल्डमण की ओर देखवार अपने धनुष पर टकार दता हुआ बोला 'आज मैं तुम सब लोगों को ममलोक पहुँचा दूंगा। उस दिन, रात्रि युद्ध में, जब मैंने तुम्हे और तुम्हारे भ्रातारामको रणभूमि मे मूच्छित कर दियाथा वह घटना क्दाचित् अब तुम्हे स्मरण नही है। तुम इस समय जो मुझसे युद्ध करने में लिये उपस्थित हो गये हो उससे एसा प्रतीत होना है कि सीझ हो यमलोक जाने के लिये जदात हो।' (६ ८८, १-११)।' लदमण वे साथ कठोर शब्दों का आदान प्रदान करते हुये जब भीषण युद्ध मे यह आहत हुआ तव इसका मुख उदास हो गया (६ ८८, २६-३९)। इसने विना कवच के ही और सर्वया रक्तरजित होनर भी लक्ष्मण के साथ लगातार घोर युद्ध निया (६ ८८, ४२-७८)। इसने लक्ष्मण के साथ घोर द्वार युद्ध किया जिसम यह रथ और उसके अश्वो से रहित हो गया। तदनन्तर इसने पैदल ही युद्ध करना आरम्भ किया (६ ८९, २६-४२)। जब राक्षस और बानर एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे तब यह नगर मे जाकर शीझ ही एक नवीन रथ पर बैठकर पुन लक्ष्मण और विभीषण के निकट मुद्ध के लिय उपस्थित हुआ। (६ ९०, १-१२)। "इसने कोध म आकर निर्देषतापूर्वक वानरी वा सहार किया जिसमे दो बार इसके धनुष, रथ, सार्थि और रथाश्व आदि नष्ट हुये। उस समय इसने लहमण के ललाट को तीन वाणों से बीध दिया। सदन तर इसने विभीषण को भी आहत किया। इस प्रकार घोर युद्ध करने थे विपरीत भी ल्दमण ने ऐद्रास्त्र से इसका वध कर दिया (६ ९० १४-७३)।" इसका वध हो जाने पर देवता, गन्धवं, और दानव, मब ने स तुष्ट होकर वहा कि अब ब्राह्मण निश्चित और कड़ेश गून्य होतर विधरण करेंगे (६ ९०, eq)। 'यह मन्दोदरी ने गर्म से उत्पन्न हुआ था और जाम के समय ही चीन हुये भेष के समान गम्भीर नाद करने लगा। इसके मध-नूप नाद से समस्त लका जरवत स्तव्य हो गई थी जिससे इसके विता, रावण, ने स्वय ही इसका भाम मेघनाद रवता था। रायण के सुदर अन्त पुर म माता विदा को सहान् हुप प्रदान बरता हुआ यह श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काष्ठ स आक्छादित क्षान के समान विवसित होने लगा (७ १२, २८-३२)।' "तर की राधासों की भयकर सेना और बहुन शुप्तामा को साराना देकर रावण न निवृश्मिला नामव उत्तम उपवन म जारर उत्ता ( गुनावार्य ) मी सहायता

से मैधनाद को यक्त करते देखा। इस यक्त के फल्क्स्ट्यू इसके एक दिख्य रण, अभिचारीय प्रसियों, अन्तय सरवस सया अन्य अनेवा आयुध प्राप्त विधे (७ २४ २-१३)। यह अपने पिना वे आदेश गर राजभवन लोटा (७ २४ १६)। मधुने विरुद्ध युद्ध म यह ग्रमस्य सैनिको को लेकर सेना के आगे आगे पण (७ २४,३४)। "सुमाली की मृत्यू हो जाने पर इसने राशसासना को एक बार पुत्र एकत्रिन करके देवनाओं पर कात्रमण रिया। उस समय इसके सम्मुस कोई भी राजा नहीं . हो मकता था (७ २८ १-५)। "इमुने जयन के साथ इन्द्रबद्ध बरत हुए भीपण बाणवर्षा से उन्हें आञ्छादिन कर दिया । तदनन्तर इसने माया से चारों और भीषण अन्यवार जनम हिया जिसमे समस्त राष्ट्रसेना अस्त-व्यन्त हो कर आपस म हो एक दूसरे का बच करने लगी (७ २८, ८-१८)।" जब जयस्त के अपहत ही जान पर देवगण भागते लगे ती इसन उनना पीछा निया (७ २८, १९-२२)। यह जानगर वि इसने पिता रावण इद्र वे चगुरु म फैस ग्य हैं इसने ब्रह्म श्रीधपुत्रक राष्ट्रसेना म प्रयोग करने अपनी अभिचारीय शक्तिया से इन्द्र का भी बादी बना लिया (७ २९, १३-२७)। 'अपने पिता केदारीर का बाजा व प्रहार ने जर्जर देखकर इसने उससे कहा-अब हम लोग घर घर वर्षे बयोहि हमारी विजय हो गई और मैंने इन्त्र को बन्दी बना िया है। आप अब इच्छानसार तीना लोको के राज्य का उपमोग की जिये। यहाँ ध्ययं स्थम करना निरथक है। (७ २९ ३२-३४)। यह अपने बदी, इ.ज. मो लगर लगा लौटा (७ २९ ४०)। ब्रह्मा व वर देने पर इसने अमरत्व का वर मौगा (७ ३०, १-८)। 'जब ग्रह्मा ने यह वर देना अस्वी कार बर दिया तथ इसने उनस कहा- मेरे विषय म यह सदा के लिए नियम बन जान कि जब मैं शतुपर विजय पाने की इच्छा से सप्राम म उतरा। चाहें कौर मन्त्रयुक्त हर्य की आहुति से अग्निदेन का पूजन करूँ तो उस समय अग्नि से मरे लिये एसा रव प्रकट हो जाया करे जो अच्छो आदि से युक्त रहे। उस रब पर बैटनर में अब तक युद्ध करता रहूं तब तक कोई मेरा बच न कर सके। जब युद्ध के निमित्त किय जानवाले जप और होम को पूण किये बिना ही मैं समराद्रण म गृद्ध नरन लगू तभी मेरा विनास हो।'( ७ ३०, १०-१५)।" जब ब्रह्माने इनको यह घर दे दियातब इसने इन्द्र को मुक्त कर दिया (७ ३० १६)।

मेधातिथि 'के पुत्र एव महर्षि थे, जो श्रीराम के अयोध्या लोटने पर उनका अभिन दन करने ने लिए पूर्वदिक्षा से पमारे थे (७१,२)।

नेनका, एक प्रसिद्ध अन्तरा का नाम है। जब यह पुष्कर में स्नान करने

मेना] (२४६) [मैनाक वा उपत्रम वरने लेगो तब महर्षि विद्यामित्र इसवे अप्रतिम सौन्दर्यनो देखकर

दस पर आसक्त हो, गमें (१. ६३, ३-६)। दमने नामश्री हा करते हुये विश्वा-मित्र के साय दस वर्ष व्यानीत निष्ये (१ ६३, ७-९)। जब विश्वामित्र ने देसा नि इसकी उपस्थिति से उनकी तक्त्या में विष्न पढ रहा है तब उद्दीते इसे विदा कर दिया (१. ६३, १०-१४)।

मेना, मेर की पुत्री और हिमवान् की पत्नी का नाम है (१ ३४, १४)। इसने दो पुत्रियो, गङ्गा और उमा, को जन्म दिया (१ ३४, १६)।

मेर, मेना वे पिता वा नाम है (१ ३५, १४)। पूर्वकाल मे वामन अवनार वे समय विष्णु ने अपना दूसरा पर इस प्रमंत वे गिलर पर रक्ता पा (४ ४०, ४६)। "यह ६०,००० पर्यनी के मध्य में स्थिन था। पूर्वनाल में सूर्य ने देश यह पर दिया या कि जो इसके आश्रय में रहेगा वह सुग्रण के समान वान्तिमान होकर पूर्य वा मारक हो जायगा। विश्वदेश वहु, मरहण लघा अव्यय देवता साववाल इस उत्तम पर्यंत पर आकर सुग्रंदेश वा उपश्यान करते हैं। अस्तायल इस पर्यंत से १०,००० योजन को हूरी पर स्थित हैं। इसके शिलर पर विश्वकाम हो हो प्रमान करते हैं। अस्तायल इस पर्यंत पर धर्म के ताला महींप मेरसाविंग भी निवास करते हैं। सुग्रीय ने मुर्गण आदि से इस पर्यंत पर मों को साता की होज करने के लिये कहा (४ ४२, ३४ ३६-४०)।" वालिन के मार्य भागते हुवे सुग्रीय इस पर्यंत पर भी काथे ५ ५५, २०)। "सैरनीयल श्रीमाञ्चानुत्रस्य शुम। तस्य यग्म प्रमु सर्वदेवत्रुलित्म ॥", (७ ३७६, ७)।

मेरसायणि, 'एक महाँप का नाम है जो नेविगारि पर निवास करते थे। ये धर्म के साता थे। इन्होंने तरस्या से उच्च दियति प्राप्त यो थो और प्रजापति के समान सित्तशाली एव विस्तात ऋषि थे। सुधीव ने सुधेण तथा अध्यय बानरों से सूर्यंतुल्य वेत्रवेश इन महाँप के चरणों मे प्रणाम करके इनसे सीता का पता पूछने के लिए कहा (४, ४२, ४६-४७)।" इनकी पुत्री का साम स्वयनमा या जो ऋक्ष विल में निवास करती थी (४, १६९)।

भी भी नहीं विश्व में निवास करता गर्भ र रार्थ में हिंद पर प्यारने का पूर्वदर्शन किया (१ ३, २७)। 'यह कौञ्चिमिर के उस पार स्थित था। समायुर का भवन दसी पर निमित्त था। इस पर घोड़े के समान मुख्याओं किन्नीरणों निवास करती थी। ग्रुपीय ने सत्वकि आदि वानरों से इसके सिवास), मैदानो, और कन्दराओं में सीता की सोज करने के जिये कहा (४ ४३, २०–३१)। 'हिएण्यनाम मैनाकमुजाण मिरिससमम ,'(४, १, ९)। 'विष्यान इन्द्र ने इसे पासालवासी असुरों के निकलने के मांग को रोकने के लिये परिषक्ष से स्थापित

किया था। इसमें जार नीने और अगल-वगक, सब और बडने की साक्ति थी (१ १, ९२-९४)। ', समुद्र के अनुरोप पर इसने हुनुमान् के विश्वास से लिये बुनों से अध्यादित अपने मुख्यंन्य शिवार को जनर दराया (१, १, ९६-१००)। ' समुद्र के बीच में अविलय्य उठकर सामने लड़े हुमें मैनाक 'पर्यंत को देखकर हुनुमान् ने देखे कोई गयीन प्रवाद उठकर सामने लड़े हुमें मेनाक 'पर्यंत को देखकर हुनुमान् ने देखे कोई गयीन प्रवाद कर प्रारण करके हुनुमान् के अपने शिवार पर कुछ शण विधास करने के लिये आसनित्त किया। इयम वताया कि हुनुमान् के साथ इसका सम्ब्र्य भी है क्योंकि पृवंकाल किया। इयम वताया कि हुनुमान् के साथ इसका सम्ब्र्य भी है क्योंकि पृवंकाल अपने विधास करने के लिये आसनित्त किया। इयम वताया कि हुनुमान् के साथ इसका सम्ब्र्य भी हो क्योंकि पृवंकाल अपने व्याप हो की साथ इसका सम्ब्र्य भी साथ इसके अनेक अपने व्याप से इसके पत्रो को वायों के प्रवाद के से स्वर्ण से इसके पत्रो को को पार्व हो साथ इसके प्रवाद की हम्म प्रवाद की स्वर्ण में इसके पत्रो को से प्रवाद की साथ हम स्वर्ण में स्वर्ण में साथ इसके प्रवाद की स्वर्ण में इसके प्रवाद की इसके प्रवाद की स्वर्ण में साथ हम साथ हमी साथ साथ साथ हमी हमी साथ साथ हमी साथ साथ हमी साथ साथ हमी हमान साथ साथ हमी हमी साथ साथ हमी हमी साथ साथ हमी हमान साथ साथ हमी हमान साथ साथ साथ हमी हमान साथ साथ हमी हमान साथ साथ हमी हमी हमान साथ साथ हमी हमान साथ साथ हमी हमान साथ साथ हमान हमी हमान साथ साथ हमी हमान इस पर से भी होकर उड़ा (६ १२६ १९ हिरणवाम')।

मैन्द, एक बातर का नाम है जिसकी अध्विनीकुमारो ने श्रीराम की सहायता के लिये जन्म दिया या (१ १७,१४)। इन्होंने सुन्नीन के अभियेन मे भाग लिया था (४ २६, ३४)। लक्ष्मण ने किष्किन्धा म इनके अत्यन्त मुख्य और श्रेष्ठ भवन को देखा (४ ३३ ९)। महावली मैद दस अरव वानर सैनिको के साथ मुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुवे (४ ३९, २४)। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये इन्हें दक्षिण दिशा में मेजा (४ ४१ ४)। विन्ध्य-पर्वत पर सीता को खोजते हुये जल ने लिये इन्होंने ऋखबिल गुफा में प्रवेश किया (४ ५० १-६)। अङ्गद द्वारा समुद्र लङ्गन की शक्ति पुछने पर (४ ६४, ११-१९) इन्होंने बताया कि ये साठ योजन तक एक छलांग में कद सकते हैं (४ ६५ ७)। इन्होंने बह्या से अमरत्व का वर प्राप्त करके देवी की विशाल सेनाको मध कर अमृत का पान किया या (५ ६०,१-४)। बानरसेना का सरक्षण करते हुये इन्होने समुद्र तट पर पडाब डाला (६ ५, २ )। श्रीराम के पूछने पर इन्होंने बनाया कि निमीयण को ग्रहण करने के पूर्व उसके अभित्राय को जान लेना आवश्यक है (६ १७, ४०-४९)। यह एक अवितम योदा थे जिहीने ब्रह्मा की आज्ञा से अमृत पान किया था (६ २०. ६-७)। इ होने नील के नेतृत्व में पूर्वद्वार पर गुद्ध क्या (६ ४१, ३८)। इ होने वक्तमृष्टि के साथ इ उपुद्र किया (६ ४३, १२)। एहोने मुटि पहार से अपने रात्र का क्य कर दिया (६ ४३, २९)। यह भी उस स्थान पर आध

सरीवर में क्षेत्र म जाते थे (४ ४०, ४४)। महेद्रिगरि , इनसे सेवित था (४ ४१, २२, ५ १, ६)। हनुमान् द्वारा सागर का लङ्कृत करते समय इन रोगो ने उनका प्रसस्ति-नायन किया ( ५ १, ८७ )। ये बन्तरिक्ष क्षेत्र मे निवास करते थे ( ४ १, १७८ )। हनमान के हाको अर्थ को मारा गया देखकर इन को वो ने आध्यम प्रगट किया (५ ४७, ३७)। हनमान और इद्रजित का युद्ध देखने के लिये इनका भी दल उपस्थित हुआ (४ ४८, २४)। अरिष्ट पर्वत इनसे सर्वित था ( ४, ४६ ३४ )। जब हुनुमानु के भार से अरिष्ट पर्वत पेंसने रुगातव स योग उस पर से हट गये (४, ४६,४७)। इनकी आकासरपो सावर में पूजित कमलो के साथ तुलना की गई है ( ५ ५७, ३ )। जब श्रीराम ने कुम्भक्ण का बध कर दिया तब ये लोग बडे प्रसन्न हुये (६ ६७ १७५)। महोदर का वध कर देने पर ये लोग संगीव को आक्वयपुर्वक देखन लगे (६९७,३०)। ये लोग सारी रान श्रीराम और रावण का युद्ध दलते रहे (६ १०७,६५)। जब ब्रह्माने जठजन्तुओ की मृष्टि की तो उस समय इन लोगो न बहा था कि वे 'यक्षण' ( प्रजन ) वरेंगे. अत इनका नाम यक्ष परा (७ ४. १२~१३)। जब विष्ण मात्यवान आदि ना प्रश्च करने के लिये निक्ले तब इन लोगो ने बिष्णुकी स्तुतिकी (७ ६ ६७)। इन लोगो न बुबेर को रायण के कैलाग पक्त पर भान का समाचार।दिया और मुचेर की आज्ञा से ही उनसे युद्ध करने गये (७ १४ ४-६)। रावण ने इन्ह पराजित करके शिल्ल मिस्त कर दिया (७ १४, १४-१९)। सीयव नाल से ही हनुम'न को सुप की ओर उडकर जाते हुये देखकर इनको भी विस्मय हुआ (७ ३५, २५)। वाय देवता को गोद म अपने आहत शिश को लिये हये देलकर इन लोगो को भी उन पर अत्यधिक दया आई (७३५,६५)। भयभीत होकर य लोग भी राजा इल की सेवा करते थे (७ ६७, ५-६)। दिरणु ने पुत अपने लोक में लौट आने पर इन लोगों न हुएँ प्रगट किया ( 6 280, 28)1

यझकोष एक रातन प्रमुख का नाम है जो थीराम आदि ना वध बनने के क्लिये अपन सकते से सुना-जित होकर रावण की समा में समद सहा सा (६९१)। इतने राम के साथ युद्ध किया (६४३ ११)। श्रीराम ने इनका वण किया (६४३ २७)। यह शास्त्रवान और सुन्दरी का दिला सा (७५१५-६५)।

१ यहासूत्र, अर के एव सेनापित का नाम या जो श्रीराम से श्रुद्ध अरने के लिये उपस्थित हुआ (३ २३, ३२)। इस महाबीर बलाव्यक्ष ने सर के आदेश पर अपनी नेनासिहत श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६–२०)। स्वास्वायु से सपुक्त तथा पूम से बान्छार दिखाई देता था (७ २२, १६-२१)।
'मूलु के पूछने पर इन्होंने कहा 'पुक्त कहरों, मैं स्वय हो इसका था कर हालता हूँ।' इस प्रकार कहकर रहाँने अमोग काल्यण्य को हाथ से जाना परन्तु ज्यों हो से विकर रामण पर प्रहार करने में किये उदात हुने, म्रह्मा ने बहु विपरिस्तत होकर दहाँ रोका (७ २२, ३१-४४)।' तदान-गर में युद्ध भूमि से असानीत हो ममें (७ २२, ४६-४८)। 'म्या प्रतेशकरों दुष्ट कुलान सह पुल्ला ना सह पुल्ला ना साह पुल्ला निक्रिय रामण कर ।। स्टूला निक्रिय सह पुल्ला कियु किया सह पुल्ला ना ।। स्वाह पुल्ला निक्रिय रामण कर ।। सह पुल्ला ने सिक्रिय रामण कर । आदित्य इस कुलेश्वर समर्थव्यनिवर्तक ।। पापाना वासिता वंच समया युपि निजित । न च मे तत्र भी काचियवम वा सात्रदेखत ।।', (७ २३६, ७४-७७)। स्त्रा की आजा पर (७ ३६ ७-९) इहोने हुन्हान को अपने दण्ड स अवस्था, और

यमल, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने बंध किया था (७ ६,३५)।

यसुना-श्रीराम कादि उस स्थान की भीर अग्रसर हुये जो गया और यमुना का सगम था (२ ५४, २)। गया और यमुना के जलो के मिलन से उत्पत्न सब्द को सुनकर श्रीराम यह समझ गये कि वे सगम स्थल पर बा गये हैं (२ ५४,६)। भरद्वान का आश्रम गंगा और यमुता के संगम पर स्थित था (२ १४, ६)। 'अवकाशो विविक्तोऽय महानद्यो समागमे । पण्यस्य रमणीयस्य वसत्विह भवा-सुखम् ॥', (२ १४, २२)। गुगायमुनयो सविमासाद्य मनु-जरमो। कालि दोमनुगच्छेता नदी पश्चामसाधिताम ॥, (२ ४४,४)। श्रीराम आदि ने बेडे मे बैठकर इसे पार किया (२ ४४, १०)। फालिन्दी शीघलोतस्विनी नदीम्', (२ ५५, १३)। सीता ने इसकी स्तृति की (२ ५५, १९-२०)। श्रीराम आदि इसके दलिण तट पर बावे (२ ५५, २१)। 'तत प्लवेनायमती शीवनाम्मिमालिनीम्। तीरजैवहभिर्वक्षे सतेर्यमना नदीम ॥', (२ ४४, २२)। 'विचित्रवालकजला हससारसनादिताम । रेमे जनकराजस्य सुता प्रध्य तदा नदीम् ॥ , (२ १४, ३१)। 'केक्य से छीटते समय भरत ने इसे पार किया वा । उन्होंने इसमें स्नान और जल्पान करने के परवात् इसका जल भी अपने साथ लिया (२ ७१,६-७)। वित्रकृत से छोटते समय भरत ने इस क्रांतिमालिमा नदी का पुत पार किया (२ ११३. २१ ]। यह बामन पवत स निकली है, और सुपीन ने विनत को इसक क्षत्र से सीता की खोज करने के लिये कहा (४ ४०, २०)।

संचाति, नहुव के पुत्र बीर नामाग के पिता का नाम है (१ ७०, ४२)। पूर्वकाल में ये स्वगलीक का त्याग करके पुत्र भृतल पर उत्तर आये परन्तु सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग लीट गये (२ २१, ४७ ६२)। ये इन्द्र के समान लोक प्राप्त करने में समर्थ हुने थे (३ ६६,७)। 'नहुपस्य सुतो राजा ययाति पोरवर्षन', (७ ५८,७)। 'अन्या तुपनस पत्नी ययाने पुरुषर्पमा म मुझा विस्ता राजो देवयानी सुमयमा।।', (७ ५८,९)। मुक्तावार्य के साप के कारण जीणें, इड, और शिषिक हो जाने के कारण इन्होंने अपने युद्र ये कहा कि द दनकी वृद्धावहण को कुछ समय के लिये ले लें (७ ४८,९)। 'अपने बृद्धत को पूर्ण पुरुष्त पुरुष

मृत्यु के पश्चाप संस्थालीक को चसे गयं (७ ५९, ८-१८)।"

यद्यकीत, एक ऋषि का नाम है जो श्रीराम के अक्षोध्या लौटने पर उनके
अभिनन्दन के लिये पर्य दिशा से प्रधारे थे (७ १, २)।

यबद्धीप, सात राज्यों से मुशोभित एक देश का नाम है जहाँ सीता की

खोन के लिये सुप्रीय ने बिनत को भैजा था (४ ४०, २६-२९)। यथन—विश्वामित्र की सेना का सैहार करने के लिये वसिष्ठ की शबणी

ययन—विश्वामित्र को सना को सहीर गरन के लिय बालट की रावणा गाम ने यनों को उत्तम किया जो अस्पन्त ते तस्यी, मुवर्ण के समान कातिमान् मुवर्ण वस्त्री से विसूचित, सीरण सङ्गी से मुक्त तमा पट्टिंग आदि लिय हुवे थे (१ ४४, २०-२२)। विश्वामित्र न इन पर अनेक अस्त्री से प्रहार रिया जिससे से अस्पन्त स्थानुक हो उठे (१ ४४, २१)। ये विश्वच वर्ग सब्बी साथ के यानि देश से उत्तम हुवे थे (१ ४४, ३)। मुधीब ने शतवाल को इनके नमरों से भी सीना की सोज करते के लिये कहा (४ ४३, १२)।

नगरों में भी सीता की खोज करने वें लिये कहा (४ ४३, १२)। धामुन, एवं पूर्वत का नाम है जहाँ से यमुना निकली हैं। सुपीव ने सीता की सोज के लिये जिनत को इसके क्षेत्र में भेजा (४ ४०, २०)।

स्ता को लिया बनत को इसके क्षेत्र में भना (४४०, ४०)। युद्धीनमत्त, एक राज्ञस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हुउसान गये थे

(४ ६, २४)। हनुमान् ने इसके मधन म आग लगा दी थी (४ ४४, १३)। रावण ने राक्षम-दुमारी ने साथ युद्धमूमि में जाने के लिये इससे अनुरोध दिया (६ ६९, १६)।

सुधाजिल् — श्रीराम के निवाह के एक दिन पूर्व में भी केकब से निधिया पपारे (१ ७३,१) । योक्य के राजदुमार और भरत के मामा थे (१ ७३,२) । य पहुले भरत को देखन के लिये अशोष्मा पधारे और वहीं से निधिला साथे (१ ७३,४-४)। स्तास के दत्तवा हादिक स्वासत किया (१ ७३,६)। ये भरत और सायुक्त के लेकर केक्य कोट गये (१ ७७,१७२०)। इन्होंने बसिष्ठ के दूरों का हारिक स्वापत किया (२, ७०, २)। केनेथी ने भरत से इतका कुणल सामावार पूछा (२ ए०, २८)। केनेथी ने भरत से इतका कुणल सामावार पूछा (२ ०१६)। विशिष्ठ ने इन्हे बुद्धायां (२ ०१, १३)। राम ने जीवत साधर-सन्तर्भाष के साथ करते किया किया (७, १०, ८०, ८०)। स्वीक्ष स्वाप्त सेने ज्यावर और स्वाप्तायार राम के पास सेने (७ १०, १०, १०)। गरत के सान पर इन्होंने भी जनके साथ सिम्मिन्त होकर सम्बद्ध देता में प्रवेश किया किया (७ १०, १०-१)।

युवनाश्य, मुचुमार के पुत्र तथा मान्याना के महातेजस्वी और महारधी

पिता का नाम है (१ ७०, २४)।

स्यास, रासण के एक सेनागित का नाम है जिसने राजण के आदेश पर सुनान् से बन्द प्रद किया और आहत हुना (१ ४६, १-१७ २९-३२)। राजण के एक सिवन का नाम है (६ ६०, ०१)। हुन्मवर्ण में पूछने पर समे ने नाम कि एक सिवन का नाम है (६ ६०, ०१)। राजण ने पुरान समे ने नाम होने बाला है (६ ७०, ०९-३०)। राजण ने जुम्म और निजुटम के साथ होने भी मुद्रमृति में जाने वा आदेश दिया (६ ७४, ४६)। योणितास को अनुस के द्वारा मस्त रेसकर यह उसकी बहायता के लिये दोड पड़ा (६ ७६, १२)। हतने अनस्त और वोणितास के साथ मिछन कर अनुस और वोणितास के साथ मिछन कर अनुस और वोणितास के साथ मिछन कर अनुस हो हो सुक्त में साथ मिछन कर अनुस हो सुक्त हो सुक्त हिया (६ ७६, १२)। मन्द ने हसला सम किया (६ ७६, १५-२३)।

यौगन्छर, प्रवापति कृषाध्य के पुत्र, एक अस्थ का नाम है जिसे विश्वानित्र ने श्रीराम को समर्पित किया या (१२६,६)।

रंह, एक वानर यूवपति का नाम है जो किप्तन्या में सुवीव के समन उपस्थित हुने थे (४ ३९ ३८, गीना प्रेस सस्करण)।

रति, प्रजापित इस्तास्य ने पुत्र, एक अस्य ना नाम है जिसे विस्वासित्र ने श्रीराम नो समर्पित किया था (१ २६, ८)।

१. रअस, प्रजापति कृषास्य के पुत्र, एक बस्त का नाम है जिसे विक्ता-नित्र ने श्रीराम को समिति किया था (१ २८,४)।

२. रक्सस, एर रासस का नाम है जो श्रीयम आदि के सब नी प्रतिज्ञा न को अस्त्र शस्त्रों से मुस्लियन हो राजण के समीप उपस्थित हुजा (६९,१)।

 ३. रअस, एक बानर प्रमुख का नाम है जा बानरी सेना को आमे भटने की प्रेरणा देता हुआ चल रहा था (६ ४,३७)।

रम्भ } रम्म, एक वानर यूथपित का नाम है जो प्रात काल के सूर्य की भौति रक्त-वर्णथा यह ग्यारह हजार एक सौ वानरो की सेना लेकर सुग्रीव के पास आया (४, ३९, ३३)। "सारण ने रावण को इसका परिचय देते हुये कहा 'यह सिंह के समान पराक्रमी, कृपिल-वर्ण, जिसकी ग्रीवा पर लम्बे-लम्बे बाल हैं, और जो रुकाकी ओर इस प्रवार देख रहा है मानो उसे भस्म कर देगा, रम्भ नामक वानर यूयपित है। यह निरन्तर विन्ध्य, कृष्णगिरि, सहा और सुदर्शन आदि पर्वतो पर रहा करता है। इसके युद्ध के लिये प्रस्थान करने पर एक करोड तीस श्रेष्ठ, भयकर, अत्यन्त कोधी, प्रचण्ड, और ऐसे पराक्रमी वानर इसका अनुसरण करते हैं जो सबके सब अपने बल से लका को मसल डालने के लिये इसको घेर कर खड़े हैं। (४ २६, ३१-३३।" इसने मावधानी के साथ अपनी सेना की ब्यूह रचना करके हाथ में बूक्ष छिये हये श्रीराम की रक्षा की (६ ४७, २)।

रम्भा, एक अप्तराका नाम है जिसे इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्या भद्ध करने का आदेश दिया (१ ६४,१)। इसने इन्द्र से विश्वामित्र के प्रति अपने भव को प्रगट किया (१ ६४, २-५)। इन्द्र के आश्वासन पर इसने विश्वामित्र को मोहित करना आरम्भ किया परन्त विश्वामित्र ने देवों का अभिप्राय समझकर इसे दस सहस्र वर्षों तक पाषाण-प्रतिज्ञा बनी रहने का शाप दे दिया और कहा कि इस अवधि के पश्चातु एक तपोवल-सम्पन्न श्राह्मण इसना उद्धार करेंगे (१. ६४, ६-१४)। 'निराध ने बताया कि वह पहले तुम्बुहनामक गन्धवं था। रम्भाके प्रति आसक्ति के कारण थह कुवेर की सेवा मे उचित समय पर नहीं पहुँच सका, जिससे कुबेर ने उसे राक्षस बन जाने का शाप दिया (३ ४, १८)।" "एक समय रावण कैलास पर्वत पर सेना-सहित रुका। विविध कुसुमो के मधुर मकरन्द तथा पराग से मिश्रित वहाँ की वायु ने रावण की कामवासना को उद्दीत कर दिया। उसी समय रम्भा-दिव्याभरणभृषिना । सर्वाप्सरीवरा रम्भा पूर्णचाद्रनिभानना-उस मार्ग से था निकली ( ७. २६, १. ११ १४ )"। 'दिव्यचन्दनलिहाङ्गी मन्दारष्ट्रत-मुर्वजा । दिव्योत्सवहृतारम्भा दिव्यपुष्पविभूपिता ॥ चथुमंनीहर पीन मेखला-दाममूपितम् । समुद्रहरतीजयन रतियामृतमुत्तमम् ॥ वृत्तीवरोपकैराद्वै. पटतुः-कुमुमोद्भवे ॥ यभावन्यतमेव श्री कान्तिश्रीद्युतिकीतिभि । नील सतीयमेपाम वस्त्र समवगुण्डिता।। यस्या वस्त्र शरितिभ भूनौ चापनिभे सुभे। ऊरू करिकराकारी करी परुवकोमली।।,' (७ २६, १४-१९)। "उस समय रावण इसे देखबर इस पर आसक्त हो गया। रावण के समागम का प्रस्ताव करने पर इसने बनाया कि यह रावण की पुत्र-वधु है क्यों कि उस समय यह

रावण के भ्राता, कुवेर के पुत्र नलकूवर से मिलने जा रही है। रावण ने इसके अनेक अनुनय विमय करने पर भी इसके साथ बलात्कार किया। उपभोग के बाद रावण ने इसे छोड़ दिया। उस समय इसकी दशाउस नदी के ममान हो गई जिसे किसी गजराज ने कीडा करके मध डाला हो। इस दयनीय अवस्था मे नलकूबर के पास जाकर इसने समस्त वृत्तान्त बताया जिस पर ऋद होकर मलकृवर ने रावण को शाप दिया (७ २६ १९५३)।

रिश्मकेत, एक राक्षस का नाम है जिसके मधन में सीता की खोज करते हुये हनुमान ने प्रवेण किया (५ ६ २१)। हनुमान ने इसके भवन म आग लगादी (४ ४४,१२)। यह भी अप राक्षसो के साय अस्त्र गस्त्रों से सुसज्जित होकर श्रोराम आदि के वध की प्रतिज्ञा करके रावण की सभा में -उपस्थित था (६ ९ २)। इसने श्रीराम पर आक्रमण किया (६ ४३ ११-२७)। श्रीराम ने इसका यथ कर दिया (६ ४३ २८)। विभीषण में बानरो को इसके वध का समाचार बताया (६ ८९, १३)।

राजगृह, केक्य देश की राजधानी का नाम है। वसिष्ठ के दूत यहाँ पहुचे (२ ७० १)। यहाँ से निकल कर पराक्ष्मी भरत ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया (२ ७१.१)।

राश्चि-श्रीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा के लिए कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २४ १४)। 'शिनना विमलेनेव शारदी रजनीयथा, (२ १०१ ११)। अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि मे प्रवेण करते समय सीना ने अपने चरित्र को गुद्धना प्रमाणित करने के लिए इनका भी आवाहन किया (६ ११६ २०, गीताप्रस सस्करण)।

राधेय, एक बहुमावाबी राक्षस का नाम है जिसे विष्णु ने पराजित किया

था (७६,३४)। राम-सम्पूण रामायण में श्रीराम के ही जीवन-पृत्त और परित्र का वणन है। इनके जम व उत्लेख के पश्चात् स तो प्राय सभी सर्गों म इनका क्सी न किसी रूप मवणत है ही, जम-पूज सर्गों में भी इनके जम तथा जीवन की पटनाओं की पूबपीटिका है। अब उन समस्त स्थलों का उल्लेख करना. जहाँ इनका नाम या प्रसङ्घ बाता है सम्पूण रामायण का सारांच प्रस्तुत करता होता । अधिकाश ऐसे सर्गों से भी जिनमें ये एक पात्र के रूप मे उपस्थित नहीं हैं अप्य पात्र इनके लिय या इनका नाम लेकर ही अपना काय करने हैं। फिर भी, यहाँ हम ऐसे स्थलों का उल्लेख कर रहे हैं जहाँ एक अमूस पात्र के रूप म ये उपस्थित हैं नारद जी न धा मीकि मुनि को स्थाप म श्रीराम परित्र सुनाया (११)। समसा वे तट पर त्रीञ्चवय से सत्तप्त ह्ये राम ]

रामचरित्रमय बाध्य के निर्माण मा आदेश दिया (१.२)। महर्षि धाल्मीति ने चौबीत हुगार श्लोको से युक्त रामायण-पाध्य का निर्माण करके उसे छन कोर पुग को पढाया जिसे उन लोगों ने राम दरवार में गुनाया (१ ४)। श्रीराय आदि वे जन्म, सहवार, शील-स्वभाव एव सद्गुणों का वर्णन (१ १८)। विद्या-मित्र थे मुख से श्रीराम को साथ ले जाने की मौग सुनकर राजा दशरथ दृश्वित एव मूर्छित हो गये (१. १९)। दशरय ने विश्वामित्र को अपने पुत्र श्रीराम को देश अस्वीकार कर दिया जिस पर विश्वामित्र युपित हो गये (१. २०)। "राजा दशरप ने स्वस्तिवाधापूर्वक राम की मृति वे साथ भेज दिया। मार्ग मे शीराम को विश्वामित्र से 'बला' और 'अतिबला' नामक विद्या की प्राप्ति हुई (१. २२)।" श्रीराय और एडमण ने विश्वामित्र में साथ सरयू-गंगा सगम के समीप पुष्प आश्रम मे राति व्यनीत की (१. २३)। "ल्डमण सहित श्रीराम ने गगा पार करते समय विश्वामित्र से जल में उठती हुई तुमुलध्वनि के विषय में प्रशन निया । विश्वामित्र ने उन्हें इमना शारण बनाया तथा मलद, बरूप एव ताटका-यन था परिचय देने हुवे ताटवावध में लिए आज्ञा प्रदान की (१. २४)।" श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने उनसे ताटवा की उत्पत्ति, विवाह, एव शाप आदि ना प्रसङ्घ सुनावर उन्हें ताटका-वध के लिये प्रेरित विया (१२५)। शीराम ने ताटका का वस कर दिमा (१, २६)। विश्वामित्र ने श्रीराम को दिव्यास्त्र प्रदान किये (१.२७)।" "तिश्वामित्र मृति ने शौराम को अस्त्री की सहार-विधि बताकर अन्यान्य अस्त्रो का उपदेश दिया । श्रीराम ने मुनि से एक आश्रम एव यज्ञस्थान के विषय में प्रश्न किया ( १. २८ ) ।" विश्वामित्र ने थीराम से सिद्धायम का पूर्ववृत्तान्त बताया तथा राम और लक्ष्मण के साथ अपने काश्रम पर पहुँचकर सुशोभित हुये (१.२९)। श्रीराम ने विश्वामित्र के यज्ञ भी रक्षा तया राक्षतो का सहार किया (१३०)। लक्ष्मण, ऋषियो, तथा विस्वामित्र के साथ श्रीराम ने मिथिला को प्रस्थान किया और मार्ग मे सन्त्या होने पर शोणसद-सट पर विश्वास किया (१ ३१)। श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्रको ने उन्हें गगाजी की उत्पत्ति की कया सुनाई (१.३५, १२ २४)। राजा मुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहरर मुनियी सहित श्रीराम मियिलापुरी मे पहुँचे और वहाँ सूने आश्रम के विषय में प्रश्न करने पर विश्वामित्र ने श्रीराम को खहल्या को शाप प्राप्त होने को नथा सुनाया (१४८)। श्रीराम ने अहल्या का उद्घार और गीतम-दम्पती ने राम का सतकार किया (१ ४९, ११-२२)। श्रीराम आदि के मिविलापुरी जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र का सरकार करके श्रीराम और लक्ष्मण के

विषय मे जिज्ञासा प्रगट करते हुये उनका परिचय प्राप्त किया (१ ५०)। शतानाद के पूछन पर विश्वामित्र न उन्हें शीराम के द्वारा अहत्या के उद्घार कासमाचार बताया तथा द्यानानन्द न श्रीरामका अभिनन्दन करते हुय विश्वामित्र के पूत्रचरित्र का बणत किया (१ ५१)। राजा जनक ने श्रीराम लक्ष्मण और विश्वामित्र का संस्थार करके उन्हें अपने यहाँ रक्षे हुए धनुप का परिचय दिया और धनुष चढा देने पर सीता के साथ शीरामके विवाह का निश्चय प्रकट किया (१६६)। श्रीराम ने धनुमङ्ग किया (१६७)। राजा दगरप के अनुरोध से विसिष्ठ ने सूयवर का परिचय देते हुए श्रीराम और लश्मण के लिए सीता और ऊमिला का वरण किया (१७०)। राजा जनक ने अपने कुल का परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मण के लिए सीता और ऊमिलाको देने का निश्वय किया (१७१)। राजा दशरथ ने अपने श्रीराम आदि प्रयोक पुत्र के मगल के जिये एक एक लाख गीए दान की (१ ७२ २२-२५)। श्रीराम आदि चारो आताओ का विवाह हुवा (१ ७३)। राजा दशरय की बात अनसुनी करके परशुराम ने श्रीराम को बैष्णव धनुप पर वाण चढाने के लिए ललकारा (१ ७५)। श्रीराम ने वैष्णव धनुष की चढाकर अमोघ बाण द्वारा परणुराम के तप से प्राप्त पुण्यलोको का नाश किया (१ ७६)। 'श्रीराम ने बघुओं सहित भ्राताओं के साथ अयोध्यामे प्रदेश किया। इनके ब्यवहार से सबको सतोप हुआ। श्रीराम तथा सीता के पारस्परिक प्रम का उल्लेख (१ ७७)। 'श्रीराम के सहगुणो का वणन । राजा दशरय ने श्रीराम को युवराज बनाने का निश्चय किया तथा विभिन्न नरेगो और नगर एव जनपद के लोगो को मत्रणा के लिए बुलाया (२१)। राजा दशरय ने श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव किया तथा सभासदो ने श्रीराम के गुणों का वणन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहय युक्तियुक्त समधन किया (२२)। दशरय ने वसिष्ठ और वामदेव को श्रीराम के राज्याभिषेक की तथारी करने के लिए कहा और उहोंने सेवको को तदनरूप आदेश दिया। राजा की आजा से सुम व श्रीराम को राजसभा में बुला लाये। श्रीराम के आने पर राजा दशरप ने उन्हे हितकर राजनीति की शिक्षा थी (२३)। श्रीराम को राज्य देने का निश्चय करके दशस्य ने सुमात्र द्वारा श्रीराम को पुन बूलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताया। श्रीराम न कीसल्या के भवन मे जाकर माता को यह समाचार बताया और माता से आगीर्वाद प्राप्त करके लक्ष्मण से प्रमण्डक वार्तालाप करने के पश्चात् अपने महल मे प्रथम किया (२४)। दशरय के अनुरोध से वसिष्ठ ने सीता सहित श्रीराम को उपवास-बत की दीक्षा टी (२ ५)। 'सीता सहित श्रीराम नियमपरायण हो गये। श्रीराम के राज्या १७ वा० को०

राम ]

भिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अत्यन्त प्रसन्न होकर अयोध्या को सजाने में लग गये। राज्याभिषेक देखने के लिए अयोध्यापुरी में जनपद-वासी मनुष्यो की भीड एकत्र हो गई (२.६)।"श्रीराम के अभिषेक का समाचार पाकर लिस हुई मन्यराने कैंकेसी को उभारा (२.७,१-३०)। "मन्थरा द्वारा पुनः श्रीराम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताने पर कैंकेयों ने शीराम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन किया। तदनन्तर कुब्जा ने पुनः श्रीरामराज्य को भरत के लिए भयकारक बताकर कैंकेयी को भड़नाया ( २. ८ )।" कैंकेयी ने दशरय को पहले उनके दिये हुए दो वरो का स्मर्ण दिलाकर भरत के लिये अभियेक और राम के लिये चौदह वर्षों का चनवास माँगा (२, ११)। कैकेयी द्वारा चरो की पूर्ति का दराप्रह करने पर दशरय ने यसिष्ठ के आगमन के पश्चातृ सुमन्त्र की श्रीराम को बुलाने के लिए भेजा (२.१४)। राजा दशरप की आजा से सुमन्त्र धीराम को बुलाने के लिए उनके भवन मे गये (२.१४)। सुमन्त्र ने श्रीराम के भवन मे पहुँच कर महाराज का संदेश सुनाया और श्रीराम ने सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथाहड़ होकर गाजे-बाजे के साथ स्त्री-पुरुषों की बार्ते सुनते हुए प्रस्थान किया ( २. १६ )। श्रीराम ने राजपथ की शोमा देखते और सुहुद्दों की वार्ते सुनते हुए पिता दशरय के भवन मे प्रथेश किया ( २ १७)। श्रीराम द्वारा कॅकेबी से पिता के चिलित होने वा कारण पूछने पर कॅंवेबी ने कठोरतापर्वक अपने मौगे हथे वरो का बृतान्त सुनाकर श्रीराम को बनवास के लिये प्रेरित किया ( २. १८ )। श्रीराम कैंकेशी के साथ धार्तालाप और वन मे जाना स्वीकार करके माता कौसल्या के पास आजा लेने के सिये गये ( २. १९) 'श्रोराम ने कौसल्या के भवन में जाकर उन्हें अपने वनवास की बात बताया जिससे कौसल्या बचेत होकर घरती पर गिर पड़ी। श्रोराम के उठा देने पर उन्होंने राम की ओर देखकर विलाप किया (२,२०)।" रोष में भरे हुये लक्ष्मण ने धोराम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर सेने के लिये प्रेरित विया परन्त श्रीराम ने पिता की आजा के पालन की ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को ।समझाया (२ २१)। श्रीराम ने लक्ष्मण को समझाते हुये अपने वनवास में देव को ही कारण बताया और अभिवेक की सामग्री को हटा देने का आदेश दिया ( २. २२ )। लक्ष्मण, राम के समझ देर का लक्क्त और पुरुपार्यं का प्रतिपादन गरके थीराम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा -सेने के लिए उद्यत हुये (२. २३)। विलाप करती हुई कौरान्या ने श्रीराम मे अपने को भी साथ से चलने का आग्रह किया परन्तु पिनिमेवा ही नारी का धर्म है' यह बताकर श्रीराम ने उन्हें यन जाने से विस्त करके अपने धन

जाने की अनुमति माँगी। (२ २४)। 'कौसल्याने श्रीराम की वनयात्रा के के तिए मञ्जलकामना पूबक स्वस्तिबाचन विया । श्रीराम ने उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की और प्रस्थान किया (२ २५)। श्रीराम को उदास देखकर सीता ने उनसे इमका कारण पूछा। शीराम ने इसक उत्तर में पिता की आजा से वन जाने वा निश्चय बताते हुये सीता को घर म रहने के लिये ही समझाया (२ २६)। सीता ने श्रोराम से अपने को भी साथ उ चलन की श्रायना की . (२ २७)। श्रीरामन बनवासके कप्टों का बणन करते हुए सीताको बहाँ चलने से मना विया (२ २८) सीता न श्रीराम के ममक्ष उनके साथ अपन वनगमन का भौचिय बताया (२ २९)। सीता का वन में चलने के लिये अधिक आग्रह विलाप और प्रवराहट दलकर श्रीराम ने उन्हें साथ चलने की स्वीकृति दे नी। पिता माता और गुरजनो की सेवा का महाव बताते हुये श्रीराम ने सीवा को वन में चलने की तैयारी वे लिये घर की वस्तुओं का दान करने वी आज्ञा दी (२३०)। थीराम और ल्डमण का सवाद हुआ। राम की बाजा से लक्षमण सहदो से ९छ और दिव्य आयुध लेकर वनगमन के लिये तैयार हुँये। श्रीराम ने लक्ष्मण से बाह्मणो वो धन बाँटने का विचार व्यक्त किया (२ ३१)। सीता सहित श्रीराम ने विसम्ब्रुण सुबा की बुलाकर उनके तथा उनकी पनी के लिये बहुमू ये आभयण राम और धन आर्टिका दान तया प्रश्लाको बहाचारियो सेवको त्रिजट ब्राह्मण और सहज्जनो को धन का वितरण विया (२ ३२)। सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम द सी नगरवासियों के मुख से तरह-तरह की बात सनते हवे पिता के दशन के लिये करेयों के महरू में गये (२ ३३)। सीता और रुक्मण सहित शीराम ने रानियो सहित राता दशरय के पास जाकर बनवास के लिये विदा मौती । दशरश लोक सनम हो मन्द्रित हो गये । श्रीराम ने उहे समझाया तथा दगरमधीरामको हृदय से लगाकर पून मुख्ति हो गये (२ ३४)। जब दशरब न श्रीराम के साथ सेना और वजाना भजने का आदेश दिया तो ककेयी ने इसका विरोध किया। सिदाध ने ककेयी को सममाया तथा दशरण ने श्रीराम के साथ जन की इंछ। प्रकट की (२ ३६)।। श्रीराम आदि ने बल्क्ज़ वस्त्र धारण किया (२ २७ १-१४)। श्रीराम ने दगरय से कीस या पर जपादिन रखने के लिये अनुरोध किया (२ ३८ १४-१७)। राजा दशरथ ने राम के वनवास पर विलाप करना आरम्म किया। दगरप की आजा से राम के लिये समज रच जोत कर जाये। धीराम ने अपनी माता से पिला के प्रति कोषपृष्टिन रखने वा अनुरोध करके अप माताओ स भी वन गमन की विदा मांगी (२ ३९ १-१३ ३३-४१)। सीता और

राम रे ( २६० ) [ सम लक्ष्मण सहित् श्रीराम ने दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्या आदि को प्रणाम तयारय में बैठकर वन की ओर प्रस्थान किया (२, ४०)। श्रीराम के वनगमन से अन्त पुर की स्त्रियों ने विलाप तथा नगरवासियों ने शोक प्रगट किया (२,४१)। दशरथ ने श्रीराम के लिये विलाप विया तथा सेवको की सहायता से कौसल्या के भवन मे आक्तर वहाँ भी दुख का ही अनुभव किया (२.४२)। "श्रीराम ने पुरवासियों से भरत और महाराज दशरय के प्रति प्रेमभाव रखने का अनुरोध बरते हुये लौट जाने के लिये कहा। नगर के बुद्ध ब्राह्मणों ने श्रीराम से लौट चलने के लिये आग्रह किया तथा उन सकके साय श्रीराम तमसा-तट पर पहुँचे (२. २४)।" सीवा और लक्ष्मण सहित श्रीराम ने रात्रि में तमसा-तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिये चिन्ता, तथा पुरवासियो को सोते छोडकर वन की और प्रस्थान किया (२ ४६)। "नगरवासियो की बातें सुनते हुये श्रीराम कौसल जनपद की लौंघते ह्ये आगे गये। देदश्रति, गोमती एव स्यन्दिका नदियो को पार "श्रीराम की काज्ञा से गुह ने नौका मेंगायी। श्रीराम ने सुमन्त्र को समझा-

करके सुमन्त्र से कुछ कहा (२ ४९)। "श्रीराम ने मार्ग मे अयोध्यापूरी से वनवास की आज्ञा माँगी और श्रुद्धवेरपुर में गुंगा तट पर पहुँच कर रात्रि में निवास किया। निवादराज गृह ने उनका सत्कार किया (२ ५०)।" बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने की बाजा देते हुये माता-पिता आदि के लिये सदेश दिया। सुमन्त्र के वन में ही चलने का आग्रह करने पर श्रीराम ने उन्हें युक्तिपूर्वक समझा कर लौटने के लिये विवश विया और तदनन्तर नौका पर बैठे। सीता ने गगाजी की स्तर्ति की । नौका से उतकर श्रीराम बादि बरसदेश मे पहुँचे और सायकाल एक ब्रुझ के नीचे रहने के लिये गये (२ ५२)।" "श्रीराम ने राजा को उपालम्भ देते हये कैकेयी से कौसत्या आदि के अनिए की आशका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या छीटाने का प्रयत्न किया । लक्ष्मण ने श्रीराम के बिना अपना जीवन असम्भव बताकर वहाँ जाना अस्वीकार किया । श्रीराम ने उन्हें बनवास की अनुमति प्रदान की (२. ५२)।" "लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम प्रयाग में गंगा-यमुना के सगम के समीप भरक्षाज-आश्रम में गये। भरद्वाज मुनि ने उनका बादर-सत्कार कर उन्हें चित्रकृट पर्वत पर ठहरने का बादेश तथा चित्रकृट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन किया (२. १४)।" 'भरद्वाज ने श्रीराम बादि के लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकट का मार्ग बताया। श्रीराम आदि ने अपने ही बनाये हुये बेडे से यमना को पार करने के बाद उसके किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर बन में भ्रमण तथा उसके समतल तट पर रात्रि में निवास किया

(२ ५५)।" 'वन की शोमा देखते दिखाते हुये श्रीराम आदि चित्रकूट पहुँचे। वात्मीवि का दर्शन करके श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण ने पर्णशाला का निर्माण तथा बास्तुशाति करने सबने बुटी में प्रवेश विया (२ ५६)।" सुमात्र के अयोध्या छोटने पर उनके मुख से श्रीराम का सदेश सुनकर पुरवासियो ने विलाप किया, राजा दशरप और कौसत्या मूज्छिन हो गये तथा अन्त पुर की रानियों ने आर्तनाद किया (२ ५७)। महाराज दगरय को आज्ञा से सुमात्र न श्रीराम और लक्ष्मण के सादेश सुनाये (२ ५८)। सुमन्त्र द्वाराश्रीराम के बोक स जडचेतन एव अयोध्यापुरी की हुरबस्थाना वर्णन मुननर राजा दशरण ने बिलाप किया (२ ५६)। निन्दाल के लोटकर भरत ने राम के विषय मे पूछा जिसका उत्तर देते हुए चेचेयो ने भीराम के बनगमन के बुतानत से भरत को अवगत कराया (२ ७२,४०-५४)। भरत ने धोराम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौग लाने के किये चलने के निर्मित्त व्यवस्था करने की सेवकों को आज्ञा दी (२ ७९, ६-१७, ६२, ११-३१)। भरत द्वारा गृह से श्रीराम आदि वे भोजन और ध्यन आदि के विषय में पूछने पर गुह ने उन्हें समस्त बातों का उत्तर दिया (२ ८७, १३-२४)। श्रीराम की कृत शस्या देलकर भरत ने शोकपूर्ण उद्गार समा स्वयं भी प्रत्कल और जटा धारण करके बन म रहने का विचार प्रकट किया (२ ६६)। मरत ने भरद्वाज मुनि से श्रीराम के बाधम पर जाने का माग जानकर सेना सहित वित्रकृट के लिये प्रस्थान किया (२ ९२)। श्रीराम ने सीता की वित्रकृट की सोमा ना दर्शन कराया (२ ९४)। श्रीराम ने सीना से माराविनी नदी की दीोभा का वर्णन दिया (२ ९४)। बनजन्तुर्थों के मामने का कारण जानने के लिये श्रीराम की आज्ञा से ल्डमण ने साल-पूरा पर चढ़कर भरत की मेना को देला और उनके प्रति श्रीराम के समझ अपना रोपपूर्य उद्गार प्रकट किया (२ ९६)। 'श्रीराम ने लक्ष्मण के रोप को शान्त करके भरत के सङ्गाद का वणन क्या। सदमण सम्बद्धित होक्ट श्रीराम के पास कड़े हो गये (२९७)।" भरत ने श्रीराम के साथम को सोज का प्रवस्थ क्या और सन्तत उहें आध्यम का रहीन प्राप्त हुआ (२ ९६)। "अरत ने राष्ट्रमा आदि के साथ श्रीराम के आध्यम पर जाकर उनकी पणणाला का क्यांन किया तथा रोते रोत थीराम के श्वरणों मे निर पहें। सीराम ने उर सबकी हृदय से सगावर आिहान विदा (२ ९९)।" श्रीराम ने भरत को हुत्तल प्रस्त के बहाने राजनीति का उपरेश रिया (२ १००)। श्रीराम के भरत थे ज्ञान से संगमन का प्रयोजन पुछते पर भरत ने जनते शाय-महण बरते के लिये कहा विसे बीराम ने

अस्वीकार पर दिया (२ १०१)। भरत ने पुन श्रीराम से राज्य ग्रहण करने था अनुरोध वरके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बतावा (२. १०२) । पिता की मृत्यु का समाचार सुनेकर श्रीराम आदि ने विलाप, जलाञ्जलि, पिण्डदान और विलाप किया (२ १०३)। श्रीराम आदि माताओं की घरण-बन्दना तथा विसय्त की प्रणाम व रके सबके साथ बैठे ( २. १०४, १८-३२ )। भरत ने श्रीराम को अयोध्या में चलकर राज्य बहुण करने के लिये कहा परन्तु श्रीराम ने जीवन की अनित्यता वसाते हुवे पिता वी मृत्यु के लिये सोक न करने का भरत को उपयेश विषा और पिता की आज्ञा का वालन करने के िये ही स्वय राज्य-ग्रहण न अरके बन मे रहने का इंड निश्चय बताया (२ १०५)। भरत ने पुन श्रीराम से अयोध्या छौटने और राज्य-ग्रहण करने की प्रार्थनाकी (२.१०६)। श्रीराम ने भरत को समझावर उन्हे क्षयोध्या जाने का आ देश दिया (२ १०७)। जाबालि ने नास्तिको के मत का अवलम्बन करके श्रीराम को समझाया (२.१०८)। श्रीराम ने जाबालि वे नास्तिक मत का खण्डन करके आस्तिक मत की स्थापना की (२१०९)। वसिष्ठ ने ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का भौतित्य सिद्ध करके श्रीराम से राज्य ग्रहण करने के लिये कहा (२ ११०)। "विसिष्ठ के समझाने पर भी धीराम पिना की आज्ञा के पालन से विरत नहीं हुते। भरत के धरना देने को तैयार होने पर श्रीराम ने जन्हे समझाकर अयोध्या लोटने की आजा दी (२, १११)।" "कृषियों ने भरत को श्रीराम की आजा के अनुसार लौट जाने की सलाह दी। भरत ने श्रीराम के चरणों में गिर कर पुन लौट चलने की प्रार्थना की। श्रीराम ने भरत को समझाया और अपनी चन्णवादुका देकर सबकी विदा किया ( २. ११२)।" भरत ने नित्याम मे जाकर श्रीराम की चर्ण पार्काओ हो राज्य पर अभिधिक्त करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्यकार्य शिया (२ ११४)। श्रीराम आदि अत्रि मुनि के आश्रम ५र गये जहाँ मुनि ने उनका तथा अनसूया ने सीता का सत्कार किया (२ ११७)। अनसूषा की आज्ञा से सीता उनके दिये हुये बस्त्राभूषणो को घारण करके श्रीराम के पास शाई, तथा श्रीराम आदि ने रात्रि में आश्रम पर निवास करके पान काल शन्यत्र जान की ऋषियों से विदा की बार्यना की (२ ११९)। भीराम आदि का तापसी के बायम-मण्डल मे सत्कार (३१)। वन के भीतर थीराम आदि पर विराध ने आक्रमण किया (३२)। बिरार्ध और श्रीराम का बालांलाप, श्रीराम और लक्ष्मण द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनो भाताओं को साथ नेवर दूसरे वन, में चला जाना (३.३)। श्रीराम भीर लक्ष्मण ने विराध का वध कर दिया (३.४)। श्रीराम आदि धरभञ्ज मुनि के आश्रम पर गये जहाँ देवताओं का

राम 1

राम

दर्शन करके मुनि से सम्मानित हुये (३ ५)। वानप्रस्य मुनियो की राक्षसो के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिये प्राथना पर श्रीराम ने उन्हें आश्वासन दिया (३६)। भ्राता तथा पत्नी सहित श्रीराम ने सुनीदण के आश्रम पर जाकर उनसे वार्त्ताळाप तथा संस्कृत हो रात्रि मे वही विश्राम किया (३७)। प्रात काल सुतीक्ष्ण से विदा लेकर श्रीराम आदि ने वहाँ से प्रस्थान क्या (२ ८)। सीताने श्रीराम से निरंपराध प्राणियों को न मारने और लहिंसाधम का पालन करने के लिये अनुरोध किया (३९)। श्रोराम ने ऋषियों की रक्षा के लिये राक्षसों के वय के निमित्त को हुई प्रतिज्ञा क पालन पर दृढ रहने का विचार प्रकट किया (३ १०)। विभिन्न आध्यमी मे घूम कर श्रोराम आदि सुतीक्षण के अध्यम पर आये और वहाँ कुछ समय तक निवास करक उनकी थाज्ञा स अगस्त्य क आता तथा अगस्त्य के आश्रम पर नपे (३११)। श्रीराम आदि को अगस्य के आश्रम म प्रवेश करने पर ल्लातिय्यसत्कार तथा मुनि को भार स दिव्य अस्त्र-रास्त्र प्राप्त हुये (३ १२)। 'महर्षि अगस्त्य ने श्रोराम क प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रश्नसाकी। श्रीराम वे पूछन पर मुनि ने उन्हें पञ्चवटी में आश्रम बनाकर रहने या आदेश दिया। श्रीशम लादि न प्रस्थान किया (३ १३)।" पश्चवटी वे मार्ग म जटायु न श्रीराम को अपना विस्तृत परिचय दिया (३ १४)। पश्चवटी ने रमणीय प्रदेश मधीराम की आज्ञा से लक्ष्मण ने सुन्दर . , पणसाला का निर्माण किया जिसम श्रीराम आदि निवास करने लगे (३.१४)। श्रीराम आदि ने गोदावरी नदी म स्नान किया (३ १६, ४१-४३)। शिराम के आध्रम मे आकर शूपणला ने उनका परिचय प्राप्त किया और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लार अनुरोध विया (३ १७)। श्रीराम ने धूर्पणला की प्रणय-याचना अस्वीकृत वार दी (३ १८, १-५)। सूर्वणला के मुख से उसकी दुदसा जरुगड़ जार कर है । जार जार के प्रीस्ता क्षादि के वस के हिय का कुतात सुनक्षर दीप में मरे हुये सर ने श्रीसम क्षादि के वस के हिय भोदह राशसों को भेजा (३१९)। श्रीसम ने सर के भेजे गये चौरह वाहर् राशक्षा वा सन्तर्भ कर्णा जावन वे सर को राज का मध राशको का वध कर दिया (३ २०)। दावपका ने सर को राज का मध दियाकर युक्र के निय वहीनत किया (३ २१, १४-२२)। राशक्तीना क्षीराम के आध्या के समीप पहुँची (३ २३, ३४)। सीराम वात्वान्ति सामुनों द्वारा राशको के जिनास और अपनी विजय की सम्मादना करके मीना, सहित शहमण को पर्वत की गुपा से भेज सुद्ध वे लिये उचत हुसे (३ २४)। राधसो ने श्रीराम पर आत्रमण किया, श्रीराम ने राससों का सहार किया (३ २५) । श्रीराम ने दूषण सहित थोदह सहस्र रानसों का वय कर दिया

सम ] ( 258 ) राम (३२६)। श्रीराम द्वारा त्रिशिरा का वध (३२७)। खर के साव श्रीराम का भयंकर युद्ध हुआ (३.२८)। श्रीराम के खर को फटकारने पर खर ने भी उन्हें कठोर उत्तर देते हुये उनके ऊपर गदा का प्रहार निया जिससे कुषित हो श्रीराम ने उस गदा का खण्डन किया (३,२९)। श्रीराम के व्यक्त करने पर खर ने उन्हें फटकार कर उनके ऊपर सालवृक्ष का प्रहार किया। श्रीराम ने उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी दाण से खर को मार गिराया। देवताओं और महर्षियों ने श्रीराम की प्रशसा की (३.३०)।" सूर्पणला ने रावण को श्रीराम आदि वा परिचय दिया (३ ३४)। रावण ने मारीच से श्रीराम का अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में उसकी सहायता माँगी (३,३६)। मारीच ने रावण को श्रीराम का गुण और प्रभाव बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण के उद्योग से रोका (३.३७)। श्रीराम की पत्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच ने रावण को श्रीराम का अपराध न करने के लिये समझाया (३ ३८)। मारीच सुवर्णमय मृग का रूप धारण करके श्रीराम के आश्रम पर गया (३ ४२)। 'सीता ने उस मृग को जीवित या मृत अवस्था मे भी ले आने के लिये घोराम को प्रेरित किया। श्रीराम, लक्ष्मण को समझा-बुझारूर सीता की रक्षा का भार सींप उस मृग का वध करने गये (३ ४३)।" श्रीराम ने सारीच का वध कर दिया। मारीच के द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुनारने का सब्द सुनकर श्रीराम को चिन्ता हुई (१.४४)। सीता वे मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण श्रीराम के पास गये (३.४४)। सीना ने रावण के समझ श्रीराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाया (३ ५६, १-२३)। मारीच का वध करके छीटते समय श्रीराम मार्ग मे अपशकुन देखकर चिन्तित हुये तथा लक्ष्मण से भिलने पर उन्हें उलाहना देकर उन्होंने सीता पर सकट वाने की बाशक्का प्रकट की (३ ५७)। मार्गे मे अनेक प्रकार की आशक्ता करते हुये लक्ष्मण सहित थीराम आश्रम आये और वहाँ सीता को न पाकर व्यक्ति हुवे, यूको और पशुओं से सीता का पता पूछा, और भ्रान्त होकर रुदन करते हुये बारम्बार उनकी क्षोत्र की (३ ६०)। श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता की क्षोत्र की और उनके न मिलने पर श्रीराम व्याद्वल हो उठे (३ ६१)। श्रीराम में विलाप विया (३ ६२,६३)। श्रीराम और स्टमण ने सीता की क्षीज की। श्रीराम ने दोकि दिगार किया । मूर्गो द्वारा सकेत पाकर दीनों भ्राता दक्षिण दिशा की स्रोर गर्थे। पर्वत पर कीय करके सीता के क्लिरे हुये पुष्प, आमूचर्गों के क्ल और मुद्ध के बिहु देशकर थोराम ने देशों आदि सहित समस्त तिसोशी पर

रीप प्रकट किया (४ ६४)।" लक्ष्मण ने श्रीराम को समझा-बुझा कर वान्त विया (३ ६५-६६)। श्रीराम और ल्हमण की पक्षिराज जटायु से मेंट हुई तथा श्रीराम ने उन्हें गले के लगावर विलाप किया (३. ६७)। जटायु वे प्राणस्थान पर श्रीराम ने उनका दाह-सरकार किया (३ ६०)। श्रीराम और रुक्षमण कबन्ध के बाहु-बन्ध में पडकर विस्तित हुने (३७० २६-४१)। "श्रीराम और लक्ष्मण ने विचार करके बचन्य की दीनी मुजायें काट डाली। कवन्ध न उनका स्वागत किया (३ ७०)।" ध्रपनी आत्मक्या सुनागर अपने शरीर का दाह हो जाने पर कबन्ध ने श्रीराम को सीता के सन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन दिया (३ ७१)। धीराम और लक्ष्मण ने जिलाकी अनि में कबन्य का दाह संस्कार किया। उसने दिन्य रूप में प्रकट होकर धोराम को सुग्रीव से मित्रता करते वा सुझाव दिया (३ ७२)।" दि॰य रूपधारी कवन्य ने श्रीराम और लक्ष्मण की ऋष्यमुक और पम्पा सरोवर का मार्ग बनाया सया मतज्जम्नि के वन एव आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान किया (३ ७३)। "श्रीराम और लक्ष्मण ने पम्पा सरीवर के तट पर मतङ्क वन मे शबरी के आध्यम पर जाकर उसका सत्कार ग्रहण किया और उसके साथ मतञ्जवन को देवा। श्रीराम की कृपा से शवरी ने अपने दारीर की आहुनि देकर दिव्यधाम को प्रस्थान किया (३ ७४)।" श्रीराम और स्थमण का वार्तालाय हुआ तथा दोनों भाता पम्पासरीवर के तट पर गये (३ ७५)। "पम्पा सरीवर के दर्शन स स्थाकुछ हये श्रीराम ने लक्ष्मण से पम्पा को शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का -वणन किया । रुदमण ने श्रोराम की समझाया । दोनो श्राताश्री की ऋष्यमूक की ओर आते देल सुबीब तथा अन्य बानर भयभीन हो गये (४.१)।" मुग्रीय ने हनुमान्त्री को श्रीराम और लहमण के पास उनका मेद साते के लिये भेजा (४२, २०-२९)। "हनुमान् ने राम और सदमण से बन में आने का कारण पूछा तथा अपना और सुग्रीत वा परिचय दिया। श्रीराम ने उनके वचनो की प्रदासा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से दार्तालाप करने की व्याता दी (४३) ।" "लक्ष्मण ने हुनुमानुको श्रीराम के यन आने का कारण तथा सीताहरण का बूलास्त सुनाया । हनुमान् उन्हें आव्यासन देकर सपने साम ले गमे (४४)। श्रीराम और मुद्रीव की मैंनी समा श्रीराम ने वालि-वध की प्रतिज्ञा की (४ १)। सुधीव ने श्रीराम की सीता के आमयण दिलाये तथा श्रीराम ने शोक एव शेषपूर्ण वचन वहा (४.६)। स्थीव ने भीराम को समझाया और धीराम ने मुगीब को उनकी कार्यसिद्धि का विश्वास दिलाया (४.७)। सुधीय ने श्रीराम से अपने दुश्व का निवेदन किया और

( २६६ )

शिम

राम ]

श्रीराम ने उन्हे आश्वासन देने हुये दोनो भ्राताओं मे वैर होने का कारण पूछा (४ ८)। मुग्रीव ने श्रीराम को बालिन के साथ अपने नैर का कारण वताया (४.९१०)। श्रीराम ने दुन्दुमि के अस्य-समूह को दूर फेंब दिया और सुप्रीय ने उनसे साल भेदन ने लिये आग्रह किया (४ ११, ८४-९३)। 'श्रीराम ने सात साल-बुक्षों का भेदन किया। शिराम की आना से सुग्रीव ने किष्यिन्या मे जाकर वालिन् को ललकारा और युद्ध मे पराजित हो भागने पर श्रीराम ने उन्हें आश्र्वासन देते हुए गले म पहचान के लिये गजपूब्यी माला डालबर पुन युद्ध के लिये भेजा (४ १२)। श्रीराम आदि ने मार्ग म वृत्यो, विविध जन्तुओ, जलाशयो तथा सप्तजन आश्रम का दर से दशन करते हुये पुन किब्किन्धापुरी मे प्रवेश किया (४ १३)। बालिन् के बध का ै श्रीराम ने सुग्रीय को आश्वासन दिया (४ १४)। तारा ने बालिन् को समीव और श्रोराम वे साथ मैत्री करने के लिये समझाया (४ १४)। वालिन श्रीराम के बाण से घायल होकर पृथिवी पर गिर पड़े (४ १६, ३५-३९)। वाल्नि ने श्रीराम को फटकारा (४.१७)। 'श्रीराम ने वालिन् की बात का उत्तर देते हुये उसे दिये गये दण्ड का औचित्य बताया। बालिन् ने निरुत्तर होकर अपने अपराध के लिये क्षमा माँगते हुये अञ्चद की रक्षा के लिये प्रार्थना की। श्रोराम ने उन्हें आश्वासन दिया (४.१८)।" 'सुप्रीव ने शोक मग्न होकर श्रीराम से प्राणत्याग के लिये बाजा मांगी। तारा ने श्रीराम से अपने वध के लिये प्रार्थना की और श्रीराम ने उसे समझाया (४ २४)।" लक्ष्मण सहित श्रीराम ने सुग्रीव, तारा और अञ्जद को समझाया तथा वालिन के दाह सस्कार के लिये आजा प्रवान की (४. २४, १-१०)। 'हनमान ने सुप्रीन के अभिषेक के लिय श्रीराम से किब्निन्धा में प्रधारने की प्रार्थना की । श्रीराम ने पुरी में न जाकर केवल अनुमति प्रदान की (४ २६)। प्रस्तवण गिर पर लक्ष्मण और श्रीराम का परस्पर वार्तालाप (४ २७)। श्रीराम ने वर्षांऋत् का वर्णन किया (४ २८)। श्रीराम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश दिया (४ २९)। सुग्रीय पर ल्हमण के रोप करने पर थोराम ने उन्हें समझाया ( ४ ३०, १-८ )। सुप्रीय ने अपनी लघुना तथा श्रीराम की महत्ता बनाते हुये ल्ह्मण से क्षमा माँगी (४ ३६, १-११)। "ल्इनण सहित सुग्नीव ने भगवान श्रीराम के पास आकर उनके चरणी म प्रणाम किया। श्रीराम ने उन्हें समझाया। सुप्रीव ने अपने किये सैन्यसप्रह विषयक उद्योग को बताया जिसे सनकर श्रीराम प्रसन्त हो गये (४ ३८)।" श्रीराम ने संग्रीत के प्रति कृतज्ञता प्रकट की (४ ३९, १-७)। श्रीराम की आज्ञा से सुग्रीव ने सीता नी खोज के लिये बानरों को पूर्व दिशा में में आ

(४४०)। श्रीराम ने हनुमान् को अँगूठी देशर सीता की सोज के लिय भेजा (४ ४४)। सुवीय ने श्रीराम से अपने भूमण्डल-भ्रमण का दुतात बताया (४ ४६)। अङ्गद ने सम्पाति को राम-मुग्रीव की मित्रता का वृत्तान्त सुनाया (४ ५७)। निशावर मुनि ने सम्पाति वो भावी श्रीराम के कार्य मे सहायता देने वे लिये जीवित रहने का आदेश दिया (४ ६२)। हनुमान् ने श्रीराम को सीना के म मिलने की सूचना देने से अनय की सम्मावना बना कर पुन सीता को स्पोजने का विचार किया (४. १३, २३,–२५)। सीता ने रावण को समझाते हुये उसे स्रोराम के सामने नगण्य बताया (४, २१)। त्रिजटाने स्रीराम की विजय या स्वप्न देखा (४,२७)। हनुमान ने सीता को मृताों के लिये श्रीराम-वया का वर्णत विया (५ ३१)। हनुमान् ने रा पुरा के सन्देह की दूर करने के लिये उनने समक्ष श्रीराम वे गुणी का गान क्या ( ४ ३४)। सीता वे पूछने पर हनुमान ने श्रीराम के शारीरिक किही और गुणो का वर्णन वरने हुए नर-यानर वी मित्रता का प्रसङ्ग सुनाया (५ ३४)। "हनुमान ने मोता को आंतान को दो हुई मृदिका दी और सीना ने उत्पुक होकर पूछा श्रीराम कब मरा उद्धार करेंगें। हनुमान ने श्रीराम ने सीना विषयन प्रेम का वर्णन करके उर्दे साल्वना दी ( ४, ३६ )।" ' मीना ने हुनुमार् से श्रोराम को शीझ बुला लाने के लिये अनुरोध किया और चूडा-मिण दी। पहचान ने रूप से उन्होंने विषयुर पर्वत पर पटित हुये एव वीये के प्रसम को भी सुनाया (५ ३८)।" भूडामणि लेकर जाने हुने हनुमान् से गीना ने श्रीराम को उस्साहित करने के लिये कहा (४ ३९,१-१२)। सीता ने श्रीराम से कहने वे लिये पुत्र सन्देश दिया (१ ४०, १-११)। हनुमान् ने रावण में समझ अपने को ध्योराम ना दून बनामा (५ ५०,१३-१९)। ह्युमान् ने श्रीसम के प्रभाव का वर्णन करते हुमें रावण की सरसाया (४ ५१) । मुदीब ने बानरों को देलकर, तथा हुनुसान् ने श्रीराम को प्रणास करते थीश के दर्गन का समाधार बनाया . जारा का नाम वस्त याम व क्षा का समाचार बताया (४ ६४, २७-४१)। हनमान् ने श्रीराम को मीता का समाचार सुनाया ६० २० २०-२२ / १९२०१२० १००० वर्षात्र प्राप्त प्राप्त प्रश्निक त्या मीता का समाचार पाकर श्रीसम ते (५६५)। जूडाबीन वा दल कथा माना का समाध्य पावर प्रशास क जनदे जिसे निश्च दिया (५६६)। हुनुमान ने भीराम को मीता का सदेस गुनाया (५६०)। हुनुमान को प्राप्ता करने औराय के उन्हें दूरव मे क्याया और ममुद्र पार करके के जिस कितित हो गये (६१)। मुर्धे क भीराम को जन्मार करने के जिस कितित हो गये (६१)। मुर्धे क भीराम को जन्मार क्यात दिया (६२)। हुम्मान के सीराम से हेना को जूज करने को आशा प्राप्त करने की अर्थना की (६१३)। सीराम आदि के साथ बानर-मेना ने प्रस्थान किया (६ ४) । स्वीराम ने सीडा के लिये

राम ] ( 386 ) राम द्योत और विलाप विद्या (६ ५)। राक्षमों ने रावण को इन्द्रजित् द्वारा श्रोराम पर विजय पाने का विश्वास दिलामा (६ ७, २४-२५)। विमीपण ने रावण से श्रीराम की अजेयता का वर्णन कर उससे सीता को लौटा देने का अनुरोध किया (६ ९-१४)। विभीषण श्रीराम की शरण मे आये और श्रीराम ने अपने मन्त्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय मे विचार किया (६.१७)। श्रीराम धरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत वताकर विभीषण से मिले (६ १८)। 'विभीषण ने आ काश से उतर कर भगवात् श्रीराम के चरणों में शरण छी। श्रीराम के पृष्टने पर उन्होंने रावण की शक्ति का परिचय दिया तथा श्रीराम भी रावण-वध और विभीषण को छका के राज्य पर अभिविक्त करने की प्रतिरुप करके उनकी सम्मति से समुद्र तट पर सत्याग्रह

करने बैठे (६ १९)।" रावण दून शुक्त की जब बानरों ने दुरंशा कर दी तब वह श्रीराम की कृपा से सकट-मूक्त हुआ (६ २०,१४-२०)। 'श्रीराम ने समुद्र के तट पर क्या विद्याकर तीन दिनो तक सत्याग्रह किया। फिर भी समुद के प्रकट न होने पर कुपित होकर उसे बाणो के प्रहार द्वारा विशुव्य कर दिया (६ २१)।" नल द्वारा सागर पर बनाये गये पुल से थीराम वानर सेना सहित समुद्र-पार हो गये (६ २२, =१-=९)। श्रीराम ने त्रहमण से उत्पातसूचक लक्षणों का वर्णन और लका पर आक्रमण किया (६ २३)। "श्रीराम ने लक्ष्मण से लख्दा की घोमा का वर्णन करके सेना को व्यूहबद खडी होने के लिये आदेश दिया। श्रीराम की आज्ञा से बन्धन मुक्त हुये शुक्त ने रावण के पास जाकर राम की सैन्य-शक्ति की प्रबलता का उत्लेख किया (६ २४)।" क्षीराम की क्या से रावण के शक और सारण नामक गुप्तचरों ने छुटकारा पाया बौरश्रीराम के सदेश सहित लड़ा लौटकर रावण को समझाया (६ २४, १३-३३)। शक ने रावण को श्रीराम का परिचय दिया (६ २८, १८-२३)। रावण के भेजे गये गुप्तचर श्रोराम की दया से ही बानरों के चगुल से खूटकर लका

लाये (६ २९)। रावण ने सीता को मायारचित श्रीराम का वटा मस्तक दिखाकर मोह मे डालने वा प्रयत्न किया (६ ३१)। श्रीराम के मारे जाने का विश्वास करके सीता ने विलाप किया (६ ३२, १-३३)। सरमा ने सीताको श्रीराम के बागमन का प्रिय समाचार सुनाया और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाया (६ ३३)। माल्ववान् ने रावण को धोराम से सिध कर लेने के लिये समझाया (६ ३५)। विभीषण ने श्रीराम से रावण द्वारा किये गये छका के रक्षा के प्रबन्ध का वर्णन किया तथा ध्योराम ने लका के विभिन्न दारों पर आक्रमण करने के लिये अपने सेनापतियों की नियुक्ति की (६३७)। श्रीराम ने प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहीं

राम र

रात्रि में निवास किया (६ ३८)। बानरों सहित श्रीराम ने सुवेल शिखर से लकापुरी का निरोक्षण किया (६ ३९)। श्रीराम ने सुग्रीव को दुसाहस से रोका और लवा के चारों द्वारा पर वानर सैनिको की नियुक्त की (६ ४१)। इद्रजिन् के बार्णों से श्रीराम और रुइनण अचेत हो गये (६ ४४ ४६ १-७)। यानरों ने श्रीराम और ल्झ्मण की रक्षा की तथा रावण की आभा से राक्षसियों ने सीता को पुष्पक विमान द्वारा रण-पूमि मे ले जाकर धोराम और ल्इनण का दशन कराया (६ ४७)। थित्राप करती हुई सीता को त्रिजटाने राम-रुद्दमण के जीवित हान का विश्वास दिठाया (६ ४९)। श्रीराम ने सचेत हाक्ट रुद्धण के लिये विलाप किया और स्वयं प्राण-त्याग का विचार करके वानरों को छीट जाने की अनुमति दी (६ ४९)। गरुड ने धीर।म और ल्इनण को नागपान से मूक्त कर दिया (६ ५० ३८ – ६५)। श्रीराम के बाधनमुक्त होने का समाचार पाकर चितित हम रावण ने धुन्नादा को युद्ध के लिये भजा (६ ५१)। श्रीराम से परास्त होकर रावण ने लका मे प्रवन क्या (६ ५९ १२६-१४६)। विभीषण ने श्रीराम से मुस्करण का परिचय दिया और श्रीराम की बाजा से वानर युद्ध वे लिये छवा वे द्वारों पर इट गये (६ ६१)। रावण ने राम से भय बतावर बुस्भवण को राज् सेना के विनाण के लिये प्ररित विया (६ ६२)। भयवर युद्ध करते हुये कुम्भकण का श्रीराम ने यथ कर दिया (६ ६७)। इंडजिन के ब्रह्मास्य से बानर-सेना सहित धीराम और सदमण मन्छित हो गय (६ ७३)। हनमान द्वारा साथे गये दिख्य ओपधियों की गध से थीराम थादि ने चेतना प्राप्त की (६ ७४)। श्रीराम ने मकरान का वध कर दिया (६ ७९)। धीर युद्ध करते हुये इंद्रजित के बंध के विषय में बोराम और एक्शण का वार्जालाप (६ ८०)। हनमान बानरों सहित युद्धमूमि से घोराम के पास आपे (६ =२ २२-२४)। सीना के मारे जाने का समाचार सनकर श्रीराम शोह से मस्टिन हो गये तथा एक्पण कह समझाते हव प्रणाय के लिये उद्यन हुये (६ द३)। विभीवण ने झोराम को इत्रजित् की मामा का रहस्य मठाकर सीता के जीवित होते का विश्वास दिलामा (६ ८४ १-१३)। विभीषण के अनुरोध पर श्रीराम ने स्त्रमण को इहिनित् का व्य करने के लिये जाने की बाना दी (६ ६४)। स्टमण और विभीषण लादि ने श्रीराम के पास आहर इन्द्रजित के क्य का समाचार गुनाया तथा प्रसन्न हुवे श्रीराम ने रूपाल को हृदय से लगाकर उनकी प्रणास की (६ ९१)। श्रीराम ने रागम-सेना का सहार क्या (६ ९६)। श्रीराम और रावण का युट (६ ९९ १००)। रावण द्वारा मूर्कित क्रिये गये स्त्रमण के लिए थोराम ने विलाप किया (६ १०१. राम ी

१-३३)। इन्द्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्रीराम ने रावण के साम युद्ध किया (६,१०२)। श्रीराम ने रावण को फटकारा तथा आहत कर दिया (६ १०३)। अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को विजय के लिये 'आदित्यहृदय' के पाठ की सम्मति दी (६, १०५)। 'रावण के रच को देखकर श्रोराम ने मातिल को सावधान किया। राम की विजय सूचित करने वाले ग्रुम शंकुनो का वर्णन (६ १०६)।" श्रीराम और रावण का घोर बुद्ध (६ १०७)। श्रीराम द्वारा रावण का वध (६ १०८)। श्रीराम ने विलाप करते हुए विभीपण को समझाकर रावण क अन्त्येष्टि सस्कार के लिए थादेश दिया (६ १०९)। क्षोराम की आजा द्वारा विभीवण का राज्याभिवेक तथा श्रीराम ने सीता के पास सदेश लेकर हनुमान् को भजा (६ ११२)। हनुमान् न लीट कर सीता का सदेश श्रीराम की सुनाया (६ ११३)। श्रीराम की आज्ञा से विभीवण, सीता को उनके समक्ष लाये (६ ११४)। सीता के चरित्र पर सदेह करके धीराम ने उन्हें ग्रहण करना अस्वीकार करते हुए अन्यत्र जाने की अनुमनि दी (६ ११४) । सीता ने श्रीराम को उपालम्भवण उत्तर देकर सतीत की रक्षा के लिए अग्निम प्रवेश किया (६ ११६)। श्रीराम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा ने उनकी भगवत्ता का प्रतिवादन एवं स्तवन किया ( ६ ११७)। मृतिमान अगिदेव सीता को लेकर विता से प्रकट हये और श्रीराम को सम्पित करके उन के सलीत्व का प्रतिपादन विया जिससे धाराम ने सीता को सहय स्थीवार कर लिया (६ ११८)। महादेव की जाजा से श्रोराम और रुक्ष्मण न विमान द्वारा आये हुये राजा दशस्य की प्रणाम किया और दशस्य ने उनकी आवश्यक सदेश दिया (६ ११९)। श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र ने मत बानरों की जीवित किया (६ १२०)। श्रीराम थयोध्या जाने के लिए उद्यत हुए और उनकी आजा से विभीषण ने पूछ्यक विमान मेंगाया (६ १२१)। श्रीराम की आज्ञा से विभीषण ने वानरों का विशेष सल्नार निया तया विभीषण और सुग्रीव सहित वानरों को साथ लेकर औराम ने पूछक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान किया (६ १२२)। अभोध्या की यात्रा करते समय श्रीराम ने सीता को मार्ग के स्थान दिखाये ((६ १२३)। श्रीराम भरदाज बाश्रम पर उत्तरवर महिंद से मिले और उतसे बर प्राप्त किया (६ १२४)। हन्मान् ने निवादराज गुह और भरत को श्रीराम दे वागमन की मुचना दी (६ १२५,१-३९)। हतुमान् ने भरत को श्रीराम आदि व बनवास सम्बन्धी समस्त बृतात मुनाये (६ १२६)। "अयोष्या म श्रोराम वे स्वागत वी तैयारी । भरत के साथ रामी लोग श्रीराम के स्वागन के लिये नदियाम . पहुँचे। श्रीराम का कागमन तथा मस्त बादि के ताय उतका मिनाप हुआ

राम] (२७१) राम

(६ १२७)। भरत न भाराम को राज्य छीनाया झीराम - मगरपात्रा की और उनका राज्याभिषेक हुआ (६ १२८)। धार के दस्वार म महर्षियों का बागमन सथा श्रीराम ने जनके साथ बार्ताला, और प्रश्न किंग ( ७ १ ) । श्रीराम ने अगस्त्व आदि ऋषियों सं अपने यज्ञ मं प्रधारने के लिए प्रस्ताव करने उ ह विदा किया (७ ३६ ४४-६३)। स्रीराम के द्वारा राजा जनव युधाजिन प्रनदन सथा अय नरेगो की विदाई (७ ३७)। राजाओं ने धोराम के लिए मेंट अपित किया और धीराम ने वह तब लेकर अपन पित्रों बानरों री हो और राक्ष सों को बाँट दिया (७ ३९)। बुदर के भजे हुए पुष्पक्त विमान का भागमन हुआ और धाराम से पुजित एवं अनुगृहीत होकर सर्वे हो गया । भरत ने शोरामराज्य के वित्रक्षण प्रभाव का वजन किया (७ ४१)। अगोकवादिका मधीराम और सीता का विहार गर्मिणी सीना के त्योदन देखने की इच्छा प्रगट बरने पर श्रीराम ने उसके लिए स्वीवृति प्रदार की (७ ४२)। भद्र ने पुरवासियों के मुख से सीना के विषय म सूनी हुई अशूम चर्चा से श्रीराम की अवगत कराया (७ ४३)। श्रीराम क गुजान पर सबस्त भाता उनके पास उपस्थित हुए (७ ४४) । बीराम ने भ्रामाओं में समक्ष संबन फीते हए लोगापवाद की चर्चा करके सीता को वन म छोड़ आने में लिए एटमण की आदेग दिया (७ ४%)। सीता ने स्ट्रिण की श्रीराम वे लिये सदेन दिया (७ ४८ १२-१८)। अयोध्या वे राजभवन स पहुँच कर लग्मण ने द्वी श्रीराम से मिलहर उर्दे संस्वता दी (७ ५२). स्रोराम ने वार्यायी पुरुषों की उपेशा से राजा नृग की मिलने बाल शाप की मचा गुनावर लक्ष्मण को देखभाल के जिय आदेग दिया (७ ५३)। श्रीराम में द्वार पर एक कार्यार्थी कुत्ता आया और व्योराम ने उसे दरवार म लाते का आतेन दिया (७ १९ क)। हुत्त के प्रति श्रीराध ने स्थाय किया तथा उसवी इच्छा वे अनुसार उस मारते वाले ब्राह्मण की मनाधीन बना निया (क

सार रात्रुष्त ने सेना को आगे भेजकर एक मास के पश्चात स्वयंभी प्रस्थान किया (७ ६४)। धात्रुच्न ने मधुरापुरी को बसाकर वहाँ से बारहवें वर्ष थोराम के पास आने का विचार किया (७.७०)। बाल्मीकि स विदा लेकर शत्रुष्त अयोध्या मे जाकर श्रीराम आदि से मिले (७ ७२)। एक ब्राह्मण भ्रपने मरे हुये बालक को राज-द्वार पर लाया और राजा (राम) को हो दोपी बताकर विलाप करने लगा (७ ७३)। नारद ने श्रीराम से एक तपस्वी शूद के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु मे कारण बताया (७ ७४)। शीराम ने पूष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में . घूमकर दृष्कर्मों का पता लगाया किन्तु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुँचे (७,७५)। "शोराम ने सम्बुक का बध कर दिया। देवनाओं ने उनकी प्रश्नसाको । अगस्त्याध्यम पर महर्षि अगस्त्य ने उनका सत्कार और उनके लिये आभूपणदान दिया (७ ७६)।" धोराम अगस्त्य-आश्रम से अयोध्यापुरी वापस आये (७ ६२)। भरत के कहने से श्रीराम राजसूय-यज्ञ करने के विचार से निवृत्त हुये (७ ८३)। श्रीराम ने लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाई (७. ८७)। श्रीराम के आदेश से अश्वमेष यज्ञ की तैयारी (७ ९१)। श्रीराम के अश्वमेष यज्ञ मे दान मान की विशेषता (७ ९२)। श्रीराम के यज्ञ में महर्षि बाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण गान के लिये कुश और लव को आदेश (७ ९३)। छव और ब्रुश द्वारा रामायण के गान को श्रीराम ने भरी सभा में सना (७ ९४)। श्रीराम ने सीता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये शपय कराने का विचार किया (७ ९५)। "सीता के लिये श्रीराम ने सेद प्रगट किया। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया और उत्तरकाण्ड का शेप अश सुनने के लिये प्रेरित किया (७ ९८)।" सीता के रसातल-प्रवेश के पश्चात् श्रीराम की जीवन-चर्या रामराज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक आदि का वर्णन (७. ९९)। श्रीराम की आजा से कुमारो सहित भरत ने गन्धव देश पर क्षाक्रमण करने के लिये प्रस्थान किया (७ १००)। शीराम की आजा से भरत और लक्ष्मण ने अज़द और चन्द्रकेतु की कारुपय देश के विभिन्न राज्यो पर नियुक्ति की (७.१०२)। श्रीराम के यहाँ काल का आगमन और एक कठोर रातं के साथ उसकी थीराम के साथ वार्ता (७. १०३)। वाल ने श्रीराम को ब्रह्मा का सदेश सुनाया और श्रीराम ने उसे स्वीकार किया (७ १०४)। "दुर्वासा के शाप के भय से ल्डमण ने नियम-भञ्ज करके शीराम के पास उनके आगमन का समाचार दिया। श्रीराम ने दुर्वासा मुनिकी भोजन कराया और उनके चले जाने पर लठनण के लिये किंग्तित हुये

(७. १०५)।" श्रीराम के त्याग देने पर ल्हरण ने स्वयीर स्वर्यनमन निम्ना (७. १०५)। यूनिय के लहते से स्रोताम ने पुरवादियों को अपने साल के लाने का विचार तथा हुए और लव का राज्याभियेक किया (७. १०७))। अभीराम ने अनाआओं, सुवीव अदि वानरों, तथा रीछें के साल परस्पाम, जाने का निश्चय किया और प्रिभीयन, हनुमान, जान्ववान, भेन्द एवं द्विविद को इस मूनल पर ही रहते ना आदेश दिया (७. १०८)। परस्पान लाने के लिये निकते हुये औराम के साथ समस्त आयोग्यामियों ने प्रस्थान किया तथा, उनके साथ आये हुये साथ लोगों को सन्तानक लोग की प्रविद दिया तथा, उनके साथ आये हुये साथ लोगों को सन्तानक लोग की मानि हुई (७. १९९०)।

. राष्ट्रण--जनस्थाने-निवासी अपने बूदस्व के राक्षसों के बध का समाचार सुनकर यह कोष से मूस्थित हो उठा (१.१,४९)। मारीच के मना करने पर भी इसने सीता का अपहरण कर लिया और मार्गमे जटाय का भी वध किया (१.१,५०~५३)। इमके द्वारा सीताका हरण तथा जटायुवध: हुमुमान् का इसके मद्यपान-स्थान मे जाना तथा इसके अन्त पूर की स्थियों को देखना; इसके सेवकों का हममान् द्वारा महार तथा बन्दी होकर इसकी समा में जाना: विभीषण कां श्रीराम को इसके वध का उपाय बताना और श्रीराम के द्वारा रावण के विवास का वाल्मीकि द्वारा पूर्वदर्शन (१. ३, २०. २९. ३०. ३२. ३३. ३४, ३६)। दशरध के यह में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर देवताओं ने इसके अत्याचारों का वर्णन करते हुये इसके विनाध का बला करने का निवेदन किया (१, १४, ६-१४)। देवताओं ने विष्णु से इसका वध करने का उपाय करने के लिये कहा (१.१४, २२-२४. ३२-३३)। विष्णु ने देवों से इसके वध का उपाय पूछा (१. १६, १-२)। यह विश्रवा मुनि का औरस पुत्र और कवेर का भागा था (१. २०, १८)। युद्ध में देव, दातव आदि कोई भी इसके वेग को सहन नहीं कर सकते थे (१, २०, २३)। श्रीराम साक्षात् सनावन विष्ण थे जो इसके वध की अभिलादा रखनेवाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्पलोक मे अवतीर्ण हुवे (२. १, ७)। खर नामक राक्षस इसका छोटा भ्राता था, और जनस्थान में पहनेवाले तापसो को कष्ट देता या ( २. ११६, ११ )। सूर्यणसा ने राम को अपना परिचय देते हुये इसे अपना भाता बताया ( ३. १७, ६. २२)। जनस्थान के राक्षसों का बच हो जाने के पश्चात् अकम्पन ने लंका मे जाकर इसे एउदिययक समाचार दिया (इ. ३१, १)। इस समाचार को सनकर यह बस्पन्त बुद्ध हो उठा और उन सब लोगों का वध कर देने की धमकी दी जिन्होंने राक्षमों का विनाश किया,पा ( ३. ३१, ३-७ )। अकस्पन के परामग्री पर यह सीता का अपहरण करने के लिये गया, परन्तु मारीच के कहते से पन: १८ वा० को०

रावण ] ., (२७४) [ रावेण रुंका छोट आया (३ ३१, १२-५०)। जनस्थान के राक्षसों का विनास हो

पराकम, पूर्वकर्मी तथा शोभा का विस्तृत वर्णन है-को देखा और इससे अपनी दुर्दशा का वर्णन किया (३. ३२, ४–३२)। शूर्पणला ने इसे फटकारा जिस पर यह बहुत देर तक सोच-विचार करता हुआ चिन्तित रहा (३ ३३)। सूर्पणलाकी बात सुनकर समूद्रतटवर्सी प्रान्तकी शोभा देखते हुये यह पुन मारीच के पास गया (३.३५)। इसने मारीच से श्रीराम के अपराध की बताकर सीता के अपहरण मे उसकी सहायता मांगी (३ ३६)। मारीच ने श्रीराम के गुण और प्रमाव का वर्णन करते हुये इसे सीता-हरण के उद्योग है रोकने का प्रयास किया (३. ३७-३९) मारीच के परामर्श को अस्वीकार करते हुये इसने उसे फटकारा और सीताहरण के कार्य मे सहायता करने की अग्ज्ञा दी ( ३.४० )। मारीच ने विनाश का भय दिखाकर इसे पुत. समझाने का प्रयास किया (३.४१)। "मारीच ने सीताहरण मे सहायक बनने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिस पर इसने मारीच की प्रशसा की और उसे लेकर श्रीराम के आश्रम पर आया। आश्रम के निकट पहुँच कर इसने मारी<sup>व</sup> को कपटमृग बनने का आदेश दिया (३. ४२, १-१३)।" "लक्ष्मण के भी आश्रम से चले जाने के पश्चान् यह सीता के समीप भाषा। उस समग्र इसे देखकर जनस्यान के बुधों ने हिलना बन्द कर दिया और हवा का देग हर गया। गोदावरी नदी भी भगग्रस्त हो घीरे-घीरे वहने लगी। इसने सीता नी प्रशासा करते हुये उनका परिचय पूछा और सीता ने भी इसे आतिष्य ग्रहण करने के लिये आमत्त्रित किया (३.४६)।" सीना ने इसे अपने पति का परिचय देते हुये थन मे आने का कारण बताया जिस पर इसने सीता की अपनी पटरानी बनाने भी इच्छा प्रगट भी, परन्तु सीता ने इसे फटनाए (३.४७)। सीता के समक्ष इसने अपने परात्रम ना वर्णन निया परन्तु सीता . ने इसे कड़ी फटवार दी (३.४८)। इसने मीता वा कटोर यजन गुनवर अपने सौम्य रूप का परित्याग कर दिया और सीका का अपहरण करके आवासमाम से जाने लगा (२.४९, १-२२)। जटायुने पहले तो इसे सीताहरण के दुष्यमंति निहत होने वे लिये समझाया परन्तु जब यह विस्त नहीं हुआ तो युद्ध में लिये ललवारा (३.५०)। जटायु में साथ मोर गुद यारने में पदचात इसने उनका यथ कर दिया (३. ५१)। यह जटागु-यथ मरने के पत्रवात् , विलाप करती हुई सीता का अपहरण करके, आकाशमार्ग से चला (३, १२)। सीठा ने इसे पित्रशास (३. १३)। इसने सीता की लंबा लांबर अपने अन्त पुर में रक्ता तथा जनस्थान में गुप्तवर के रूप में रहने

के लिये बाठ राक्षमों को भेजा (३ ४४)। इसने सीता को अपने अन्त पुर का दर्धन कराया और अपनी मार्या वन जाने के क्रिये आबह विया (१. ४४)। सीता ने इमें फटकारा जिस पर इसने राश्रमियों को सीला की बशोकनाटिका में लें जाकर डराने घमकाने का अंदेश दिया (३ ५६,२६–३२)। जब विलाप करते हुये श्रीराम ने गोदावरी नदी से सीना का पता पूछा तो वह राजण के भय से चुन रही (व ६४,७-९)। गोतावरी के तट पर श्रीराम ने उस स्पन्न को देखा जहाँ रावण के सब से सजस्त सीता इपर-उपर मानती किरी थीं (३ ६४,३७)। जटायु ने श्रीराम को इसके द्वारा सीता-हरण, इसके साथ अपने युद्ध, तथा इसके हारा शाहत हो जाने का सम्पूर्ण बुतान्त बताया (३ ६७, १४-२१)। श्रीराम ने इसके द्वारा आहत जटायु को देखा (३ ६८,१)। श्रीराम ने इसके हारा सीता-हरण की सहमण से चर्ची करते हुये जटायु के लिये विकाप किया (३ ६८, ४.९)। श्रीराम ने कहा कि यदि सीता को लेकर रावण दिति के गर्भ में जाकर छिप जाय सी भी वे उसका वध कर देंगे (४ १, १२१)। हनुमान् ने सुप्रीव को इसके हारा सीताहरण का समाचार देते हुमे थीराम का परिचम दिया ( ४ ५ ६ )। सुपीद ने सीता द्वारा गिरावे हुवे वस्त्राभूषण आदि श्रीराम को दिखाते हुवे कहा कि राक्षण में सीता का अपहरण कर लिया (४ ६, ६)। सुबीव ने इसके बच का श्रीराम को आश्यातन दिया ( ४ ७, ४ )। श्रीराम न सुपीव से इसका पता लगाने के लिये कहा (४ ७,१९)। 'दारत्काल प्रतीक्षस्व प्रावृद्दकालोऽयमागत । तत सराष्ट्र सनण रावण त विध्यसि ॥, (४ २७, ३९)। 'स्फुरन्ती रावणस्थाक्षे बेदेहीव सपस्विती,' (४ २८, १२)। 'अहत्या ताक्ष्व दुर्घपन्शिक्षतान्वामस्पिण । अश्ववयो रावणो हन्तु येन सा मैथिली हुता ।।', (४ ३५, १६)। 'शीता प्राप्त्यति धर्मात्मा विषयाति च रावणम्', (४ ३६, ७)। 'गच्छतो रावण हुन्तु वैरिण सपुर सरम्', (४ ३६, १०)। 'न चिरातृ त विध्यामि रावण निर्तितै शरे ', (४ ३९, ७)। 'विधनम्म सु वेदेहीं निरुप राष्ट्रणस्य च । प्राप्तकाल विधास्यामि तत्मिन्ताने सह स्वया ॥', (४,४०,१२)। 'त्रहरकेत सह आता वेदेह्या सह मार्थमा। यस्य भाषी जनस्थानाद् रावणेन हुता बलात् ॥', (४ ४२, ५)। 'तस्य भागी जनस्यानाद् रावणेन हुता बलात्, (४ ५७, ९)। सम्पाति ने वहा कि रावण द्वारा हुन जदायु जनका भागा था । ( ४, ४६, २ ) । यह विश्ववा वा प्रव और नुबंद का भावा था (४ ४= १९)। सन्पाति ने बनामा कि सीवा रावण के अन्त पुर में बन्दी हैं (x. xe २२)। सम्पाति ने वहां कि उन्हें भी रादय से अपने भाता के क्य का प्रतियोध मेना है ( ४. १८, २७ )। 'इटरबोद्ध प्रवक्ताति

रावण रे ( ३७६ ) [ सवण 'रावण जानकी तथा', (४ ५, २८) । 'एवमुक्तस्ततोऽहं तैः सिद्धैः परमधोभनः ॥ स च में रावणी राजा रक्षका प्रतिवेदिन ॥, (४. ४९, १८-१९)। सम्पाति ने बताया कि रावण को पराजित करना श्रीराम और वानरों के लिये कठिन नहीं है (४. ४९, २७)। सम्पाति ने बताया कि वे रावण के बल को जानते हैं (४. ६३,६)। 'गच्छेत सदृद गमियामि लड्डा रावणपालिताम्', ( ५. १, ३९ ) । 'यदि वा त्रिदिवे सीता न द्रव्यामि कृत-श्रमः । बद्ब्वा राक्षस्राजानमानियव्यामि रावणम् ॥', ( ५. १, ४१ ) । 'लङ्का समुत्पाठ्य सरावणाम्', (५ १, ४२)। 'न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्ट्रं वानर रवया। रक्षिता रावणवरुरिभेगुता समन्ततः ॥, (५,३,२४)। 'सीता-निमित्तं राजस्तु रावणस्य दुरात्मनः । रक्षसा चैव सर्वेषा विनाशः समुपागनः ॥, (५. ३, ५०)। 'रावणस्तवसयुक्तान्गर्जती राक्षसानिष', (५. ४, १३)। हुनुमान् ने इसके अन्तःपुर मे प्रवेश किया (५. ४, २८)। सीता को खोजते हमें हनमान इसके महल में पहेंचे जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते

हये सुवर्णमय परकोटों से घिरा था (५.६,२)। इसके भवन एव पूष्पक विमान का वर्णन (५.७)। 'युद्धकामेन ता सर्वा रावणेन हुताः स्त्रियः। समदा मदनेनैव मोहिला काश्चिदागना ॥ , (१ ९,७०)। हनुमान् ने इसे अपने भवन में सीते देखा (५. १०, ७-२९)। इसके समस्त अन्त पुर में खोजने पर भी सीता को हनुमान ने नहीं देखा ( ४. ११, ४६; १२, ६ )। 'कि नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकारमजा। उपतिष्ठेत विवसा रावणं दुष्ट-चारिणम् ॥" (५.१३,६) 'रावण वा वधिष्यामि दशकीय महाबलम् ॥ काममस्त हता सीता प्रत्याचीण भविष्यति ॥', (५.१३,४९)। यह अपनी स्त्रियों के साथ अशोकवाटिका में सीता के पास आया ( ४. १८ )। "इंगे देखकर द ली सीता बरयन्त भयभीत और चिन्तित हुई'। उस समय यह सीना को प्रलोभन देने लगा ( ५ १९, १-२, २३ )।" इसने सीता की अनेक प्रलो-भन दिये (५. २०)। इसे समझाते हुये सीता ने इसे श्रीराम की तुलना मे नगण्य बताया ( ५, २१ )। "इसने सीता को दो मारा की अवधि दी जिस पर सीता ने इसे फटकारा । यह सीता को धमका कर राशिसयों के नियन्त्रण में रखते हुये अपने महल को छीट गया (५. २२)। त्रिजटा नामक राक्षती ने अपने स्वयन में इसके विनाश की देशकर उसकी सूचना दी ( ४, २७ )। सीवा ने हन्मान से श्रीराम को शीझ युलाने वा आग्रह परते हुये बताया कि रावण ने उनके जीवन की जो अवधि निश्चित की है उसमे अब बोडा समय ही दौप है ( प्र. ३७, ६-६ )। सीता ने बताया कि विभीषण और शकिन्ध्य के कहने पर भी रावण में उन्हें लीटाना स्वीकार नहीं किया (४, ३७, ९-१३)।

'रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा', ( १. १८, ६८ )। 'बर्ल: समग्रेयुंधि मां रावणं जित्य संयुगे। विजयी स्वपुरं यायात्ततु मे स्पाधशस्त्ररम् ॥, (४. ३९ू, . ९ २९)। 'सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः । स्वामादाय वरारोहे स्वपुरी प्रतियास्यति ॥, ( प्र. ३९, ४३ ) । हनुमान् ने सीता को सान्त्वना देते हुये बताया कि श्रीराम और लढमण इसका और इसके बन्धु-बान्धवों का वध करके उनको अपनी पुरी मेले जायेंगे (४.४०,१६)। राक्षसियों के मूल से एक बानर के द्वारा प्रमदायन के विष्वंस का समाचार सून-कर इसने किकर नामक राक्षतों को भेजा (४.४२,११-२४)। जम्बु-माली और किकरों के वध का सामाचार सुनकर यह अत्यन्त कुद्ध हुआ और अपने मंत्री के पुत्रों को युद्ध के लिये जाने की लाजा दी ( ५. ४४, १९-२० )। मंत्री के पुत्रों के यथ का समाचार सुनकर इसने भगभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्नपूर्वक छिपाते हुये विरूपाक्ष आदि पाँच सेनापतियों को . हेनुमानुको पकडने की आजा दी (४.४६,१-१६)। हतुमानुके द्वारा अपने पाँच मेनापतियों के बध का समाचार मुनकर इसने अपने पुत्र, अक्ष कुमार, मो हनुमान् से युद्ध के लिये मेजा (५.४७,१–२)। अक्ष कुमारका वस हो जाने पर अपने मन को किमी प्रकार मुस्थिर करके इसने अपने पुत्र, मेपनाइ, को हतुमान् को पकड़ने के लिये भेजा ( ४. ४८, १-१४ )। हनुमान् ने मेघनाद के ब्रह्मास्य से बँव जाने पर भी अपने को इंबलिये मुक्त करने का प्रयास नही किया कि उन्हें इस प्रशार रायण के साथ वातचीत का अवसर मिलेगा ( र. ४८, ४५)। हनुमान को इसके पास पहुँचाया गया जिन्हें देखकर इसने अपने मन्त्रियों को हनुमान् का परिचय पूछने की बाता दी (४.४८,५२-६१)। हनुमान ने इसके अत्यन्त प्रभावशाली स्वरूप की देशा (४. ४९, १)। "यह सीने के बने हवे बहमूल्य मुक्ट से उद्भाषित हो रहा था। इसके विभिन्न अर्जी में स्वर्ण के आभयण थे और रेशमी वस्त्र इसके घरीर की धीमावृद्धि कर रहे थे। इसके नेप लाल और भयानक थे। वडे बडे दावों और लम्बे होठी के कारण यह विभिन्न प्रतीत हो रहा था। इसके देस मूख थे और हारीर का इरग क़ीयले के ढेर के समात काला था। यह अपने मन्त्रियों से थिरा हुआ 'र्सिहासन पर विराजमान् था। हनुमान् अत्यन्त विस्मय से इसे देखते रहे ( ४. ४९, २-११ )।" इसने प्रहस्त के द्वारा हनुमान से लंका आने का नारण पुछवाया ( ४. ५०, ४-६ )। श्रीराम के प्रभाव का वर्णन करते हुये हनुमान ने इसे समझाया ( १. ५१ )। विभीषण ने दूत के बच को अनुवित बताकर इससे हनुमान को कोई अन्य दण्ड देने का अनुरोध किया जिसे इसने स्वीकार कर लिया (४. १२)। इसने हनुमान् की पूछ में आग समाकर स्थर

भर मे घुमाने की आजा दी (४ ५३,१-५)। 'आससादाय लक्ष्मीदान्सव-णस्य निवेशनम्', (५ ५४, १८)। 'दर्शन चापि लङ्काया सीताया रावणस्य च', (४ ५७, ५०)। 'तस्य सीता हता मार्या रावणेन दुरात्मना', (४ ५८, २६)। 'प्रहितो रावणेनैय सह बीरैमंदोद्धते', (४. ५= १२=)। 'हत्वा च समरे रौद्रं रावण सहबान्धवम्', (५ ६७, २०)। 'रावण पापकर्माणम्', (६२,९)। 'हत च रावणं युद्धे दर्शनादवधारय', (६२,११)। 'हता-मवाप्य वैदेही क्षित्रं हत्वा च रावणम । समृद्धार्थ समृद्धार्थामयोध्यो प्रति यास्यसि ॥', (६ ४, ४१ )। इसने कर्तव्य निर्णय के लिये अपने मित्रयों से समुचित परामर्श देने का अनुरोध किया (६६)। राक्षसो ने इसके बल-पराक्रम का वर्णन करते हुये इसे श्रीराम पर विजय पाने का विश्वास दिलागा (६७)। विभीषण ने श्रीराम की अजेयता बताकर इससे सीता को लौटा . देने का अनुरोध किया (६९)। विभीषण ने इसके महल मे जाकर अपश-कृतो का भय दिखाते हुये सीता को छौना देने का पूत अनुरोध किया परन्तु इसने विभीषण की बात को अस्वीकार कर दिया (६ १०)। इसने अपने सभासदो को सभाभवन से एकत्र किया (६. ११)। इसने नगर की रक्षा के लिये सैनिकों को नियुक्त किया और तदनन्तर सीता के प्रति अपनी आसिक्त सथा उनके हरण का प्रसङ्घ बताकर अपने सभासदों से सम्मति मौगी (६,१२,१-२६)। कुम्भकर्ण ने पहले तो इसे फटकारा परन्तु बाद में शत्रुओ का वध करने का आश्वासन दिया (६ १२, २७-४०)। महापारवे ने इसे सीता पर बलास्कार करने के लिये उकसाया परन्तु शाप के बारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताते हुये इसने अपने पराक्रम का वर्णन किया (६१३)। विमीपण ने राम को अञ्चय बताते हुये सीता को उन्हें लौटा देने की सम्मति दी (६ १४)। इसने विभीषण का तिरस्कार किया परन्तु विभीषण भी इसे फटकार कर चले आये (६ १६)। विभीषण ने अपने की इस दुराचारी राक्षस का भ्राता बताते हुये श्रीराम को अपना परिचय दिया (६ १७, १२)। विभीषण ने बताया कि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने उनके परामर्स को स्वीकार नहीं किया (६ १७,१५)। बानरों ने विभीषण को इसका गुप्तचर समझवर उन पर शका प्रगट की (६ १७,१५० ३०)। विभीषण ने श्रीराम के पूछने पर राजण की सक्ति का परिचय दिया जिस पर श्रीराम ने रावण-दम की प्रतिज्ञा करते हुये विभीपण को लका के राज्य पर अभिषिक्त करने का आश्वासन दिया ( ६.१९,१-२५ )। बाद्रेल के परामशंपर इसने शुक को दूत बनाकर सुप्रीय के पास सदेशा भेजा (६ २०, १-१४)। शुव ने रावण के पास आकर श्रीराम के सैन्यसक्ति की प्रवस्ता

बताया जिसे सुनकर इसने अपने वल के सम्बन्ध मे गर्वोक्ति की ( ६. २४, २१-४७)। इसने शुक्र और सारण नामन अपने गुप्त बरी की राम की सैन्य धिक्ति का पता लगाने के लिये भेजा (६ २५,१-८)। शुक्र और सारण मे इसने पास आकर राम की शक्ति का वर्णन किया (६ २४, २६-२३)। सारण ने इसे पुषक्-पुषक् वानर पूषपनियों का परिचय दिया (६ २६-३८) इसने गुक और सारण को फटकारते हुवे अपनी सभा से निकाल दिया (६ २९, १-१४)। इसने राम की सैन्ययक्ति का पता लवाने के लिये गृहचर भेते (६ २९, १६-२१)। इसके गुप्तचरों ने वानर सेना का समाचार बताते हुये इसे मुख्य मुख्य बानरी का परिचय दिया (६ ३०)। इसने माया-रचित् श्रीराम का कटा मस्तक दिखाकर सीता को भीह मे ढालने के लिय विद्युज्जिल्ल को आदेश दिया (६ ३१, १-७)। "यह सीना की भ्रमित करन के उद्देश्य से सीता के समीप गया और विविध प्रशार से श्रीराम के वय का वणन करते हुये मायारूपी राम का मस्तव दिखाकर वहा 'अब तुम मेरे वश में हो जाओ।'(६३१,१०-४५)।" राम के कटे हुवे मस्तक को देखकर जब सीता विकाप करने लगी तो उसी समय प्रहरन के आगमन का समाचार सुनकर यह अपनी सभा में लौट आपा और मन्त्रियों के परामग्रं से युद्धविषयक उद्योग करने लगा (६ ३२ ३४-४४)। माल्यवान् ने इसे श्रीराम से स्थि करने के लिये समझाया (६ ३६)। माल्यवान् पर आशेष और नगर की रक्षा का प्रबन्ध करने मह अपने अन्त पुर में चला गया (६ ३६)। सुप्रीय ने इसके साथ मल्लपुद्ध किया (६ ४०)। अपना परिचय देते हुवे अह्नद ने इसके भगका उपस्थित होकर इसकी मत्सना की परना इसने अजद को बन्दी बना तेने का बादेश दिया (६ ४१, ७४-६३)। जब बहुद ने इसके महल को तोड दिया तो यह अध्यन्त कृद्ध हुआ परन्तु विनाश की घडी को उपस्यित देशकर दीर्थ नि स्वास छोडने लगा (६ ४१, ९२)। इसने कीय में आकर अपनी मेना को बाहर निकलने की बाता दी (६ ४२, ३२)। जब मेचनाद ने श्रीराम श्रीर सदमण को मुन्छित कर दिया तो इसने अपने पुत्र का सहस्य अभिनन्दन किया ( ६. ४६, ४८-५० )। इसने राधिसयों को पृथ्यक विमान ैद्वारा सीता को रणमृत्ति में से जाकर मूल्छित श्रीराम और एकमण का दर्शन कराने का आदेश दिया (६ ४७, ७-१०)। 'सावहीन मया राजनरावणी:जि-भविष्यति', (६ ४९, २४)। 'शांतप्रतिक्षरच रिपुः महामी राजनः इत ', (६ ४०, १९) । सुपीत ने विभीषण को बताया कि राम और सहनम मुख्छी स्थापने के पत्रवात् पत्र व वी पीठ पर वैठवर राजपूर्ण में राक्षणों सहित इनका वस करेंगे (६ ४०, २२)। 'अर्ह तु रावन हत्वा सपुत्र सहसम्बद्धम् ।

मृँथिलीमानथिष्योमि सको नष्टामिव श्रियम् ॥', (६ ५०, २५) श्रीराम के / बन्धन मुक्त होने कापतापाकर चिलित होते हुये इसने घूम्राक्ष को युद्ध के लिये मेंना (६ ४१, १-२२)। वच्चदच्द्र के वध का समाचार सुनकर इसने अकम्पन आदि राक्षसो को श्रीराम के विरद्ध युद्ध के किये भेजा (६ ५५,४) अकम्पन के वब से दु खित होकर इसने लड़ा के समस्त मोरचो का निरीक्षण किया और प्रहत्न को विशाल सेना सहित युद्ध के लिये मेजा (६ १७, १-१९)। "प्रहस्त के वध का समाचार पाकर दुखी हो इसने स्वय ही युद्ध के लिये प्रस्थान विधा। यह अग्नि के समान प्रवाशमान रथ पर आरुढ हुश जिसमे उत्तम लक्त जुते हुये थे। इसके प्रस्थान करते समय शहा, मेरी और पणय आदि बाजे बचने लगे, पोद्धागण ताल ठोकने, गरजने और सिहनाद करने किने, बाबीजनो ने पवित्र स्तुतियो द्वारा इसकी आराधना की (६ ५९, १-१० )।" "विभीपण ने श्रीराम से इसका परिचय देते हुये कहा 'यह जी व्याझ, ऊँट, हाथीं, हिरन और अश्व जैसे मुखवाले, नढी हुई शाला बाले तथा अनेक प्रकार के भएंकर रूपवाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी इमें इलन वरने वाला है, तथा यहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चन्द्र के समान श्वेत एव पतली कमानीयाला सुदर छत्र बीमा पाता है वही यह राक्षसराज महामना रायण है जो मृतों से बिरे हुये खदेव वे समान सुशोमित होता है। यह सिर पर मुक्ट घारण विये हुये हैं। इसवा मुख बानों में हिलते हुये कुण्डली मे बर्जकत है। इसका दारीर गिरिराज हिमालय और विन्ध्याचल ने समान विज्ञाल और मयकर है, तथा यह इन्द्र और यमराज के धमड वो भी चूर करते वाला और साक्षात् सूर्य वे समान प्रवाशित हो रहा है ' (६ ४९, २३-२४)। श्रीराम ने इसे दिव्याचिर किया (६ ४९, २६-३१)। इसने राक्षसी को सावधान करते हुथे बुद्ध किया जिसम सुप्रीव इसकी मार से अचेत हो गये ( ६ ५९ ३३-४१ )। "इसने गवाक्ष, गवय सूर्वेण, "हपभ, ज्योतिमेंत और नत्र के साथ युद्ध करते हुये उन्हें यायल किया। श्रीराम की बाजा से रक्ष्मण इसके साथ युद्ध करने के लिये आये (६.१९, ४२-५२)। हन्मान और इसम बणडों की मार हुई तथा इसने नील को मुस्सित नर दिया (६ ४९, १३-९०)। नील के अवेत हो जाने पर इसी सक्ति के आधात से स्टमण को भी मूछित वर दिया विन्तु अन्तत श्रीराम से पराजित ्होकर लका में प्रविष्ट हो गया (६ ५९, ९२-१४६)। इसके युद्धस्पल से भाग जाने पर इसके पराजय का विचार करके देवता, अगुर, भूत, दिशायें, ममूद, ऋषिगण, बडे-बडे नाग तथा भूचर और जल्पर प्राणी भी अख्यन्त प्रसाप्त हुये ( ६ ४९, १४८ )। अपनी पराजय से हु सी होकर इसने सीये हुये

मैथिलीमानयिष्योमि शको नष्टामिव श्रियम् ॥', (६. ५०, २५ ) श्रीराम के बन्धन-मुक्त होने का पता पाकर चिन्तित होते हुये इसने घूछाक्ष को युद्ध के लिये भेजा (६. ५१,१-२२)। चळादंष्ट्र के बध का समाचार सुनकर इसने अंकर्णन मादि राक्षसी को श्रीराम के विरुद्ध गुद्ध के लिये भेजा (६, ५५,४) अकम्पन के वध से दु लित होकर इसने लड्डा के समस्त मोरचो का निरीक्षण किया और प्रहस्त को विद्याल सेना सहित युद्ध के लिये मेजा (६,५७, १-१९)। "प्रहस्त के बध का समाचार पाकर दुसी हो इसने स्वयं ही युद्ध के लिये प्रत्यान किया । यह लिन के समान प्रकाशमान् रथ पर आहद हुआ जिसमें उत्तम अथ्य जुते हुये थे। इसके प्रस्थान करते समय शहा, भेरी और पणय आदि याजे यचने लगे; योद्धागण ताल ठोकने, गरजने और सिहनाद करने लगे, बन्दीजनो ने पवित्र स्तुनियो द्वारा इसकी आराधना की (६, ४९, १-१० )।" "विभीषण ने श्रीराम से इसका परिचय देते हुये कहा: 'यह जो च्याझ, ऊँट, हाथी, हिरन और अश्व जैसे मुलवाले, चढी हुई बाली वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूपवाले भूतों में बिरा हुआ है, जो देवताओं गा भी दुपं दलन करने वाला है, तथा यहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चन्द्र के समान श्वेत एवं पतली कमानीवाला सुन्दर छत्र शीभा पाता है, वही यह राक्षसराज महामना रावण है जो भूतो से बिरे हुये रुद्रदेव के समान मुशोभित होता है। यह सिर पर मुकूट धारण विये हुये हैं।इसका मुख कानों में हिलते हुये कुण्डलो मे अलंकत है। इसका शरीर गिरिराज हिमालय और विन्ध्याचल के समान विशाल और मर्यकर है, तथा यह इन्द्र और यमराज के घमड की भी चर करने वाला और साक्षात सूर्य के समान प्र≆ाशित हो रहा है.' (६. ४९. २३-२४)। श्रीराम ने इसे दृष्टिगोचर किया (६ ४९, २६-३१)। इसने राक्षसो को सावधान करते हुये युद्ध किया जिममे सुमीव इसकी मार से अवेत हो गये ( ६. ४९. ३३-४१ )। "इसने गवाझ, गवय सुपेण, "हपभ, ज्योतिमुंत और नल के सार्थ युद्ध करते हुपे उन्हें घायल किया। श्रीराम की आज्ञा से ल्ह्मण इसके साथ युद्ध वरने के लिये आये (६.४९, ४२-४२)। हुनुमान और इसमें चप्पकों की मार हुई तथा इसने नील को मुस्लित सर दिया (इ. १९, १३-९०)। नील के अचेत हो जाने पर इमने शक्ति के आचात ने लक्ष्मण की भी मूछित कर दिया किन्तु मन्तत भीराम से पराजित होकर लंका में प्रविष्ट हो गया (६, ४९, ९२-१४६)। इसके युद्धस्यल मे भाग जाने पर इसके पराजय का विवार करके देवता, अमुर, भूत, दिशायें, समूद, ऋषिगण, यहे-बडे साग तथा मूचर और जलवर प्राणी भी अन्यत्न प्रसम्ब हुवे (६. ४९, १४८)। अपनी पराजय से दु सी होनर इसने सीये हुवे

राघण ] कुम्भक्णं को जगाने की आज्ञादी (६,६०,१-२१)। महोदर ने मुस्मकर्णं के जग जाने पर रावण से मिलने के लिये कहा (६ ६०, ५३)। "राक्षसो ने इसे कुम्भकण पे जग जाने का समाचार सुनाया जिससे प्रसन्न होकर इसने उसे बीझ बुलाने की आजा दी। कुम्मकर्णने इसके महल की ओर प्रस्थान किया (६, ६०, ८५-८८)।" जब कुम्मकण इसके समक्षे उपस्थित हुआ तो इसने खडे होकर उसका स्वागत करने के पश्चात् राम से भय बताकर उसे दात्रुसेना का विनाश करने के लिए प्रेरित किया (६ ६२)। बुम्भकण ने इसके कुकृत्यों के लिए इसे उपालम्म दिया परन्तु बाद में इसे पैये बैंघाते हुये युद्ध विषयक उत्साह प्रमट 'किया (६ ६३)। महोदर मे इसे बिना युद्ध के ही अभीष्ट-सिद्धि वा उपाय बताया (६ ६४, २०-३६)। बुस्मनण की थीरोजित बातों को सुनकर इसने उसकी सराहना की (६ ६४,९-१५)। इसन शुरभकण को युद्ध के लिये भेजते हुए उसे विविध प्रकार के अस्तर-धास्त्रों से सुसरिजत किया (६ ६४, २२-२७)। कुम्भवर्ण के वध का समाचार सुनवर इसने विलाप किया (६ ६८)। इसने अपने दोनो भागओं, महापारव और महोदर को भी राक्षण युमारो के साथ युद्ध म जाने के लिए गहा (६ ६९ १६-१७)। अतिकाय की मृत्यु का समाचार सुनकर यह उडिग्न हो उठा और राशसो को छवापुरी की रक्षा वे लिए सावधान रहते का आदेश दिया (६ ७२)। "सम्राम मे अनेक राधस प्रमुखो का वध हो जाने की बात सुनकर सहसा इसके नेत्रों से अध्यु उमड पड़े। इसे उस समय दोक समुद्र में अनिमान देसकर इंद्रजिन् स्वयं युद्ध करने वे लिये प्रस्तुत हुआ

(६ ७३, १-३)।" निवुष्म और तुष्म की मृत्युका समाचार सुनवर यह र र पर, र र र र र र पुत्र मकराश को श्रीराम और स्थ्यमण से युद्ध अस्यन्त ऋड हुआ और सरपुत्र मकराश को श्रीराम और स्थ्यमण से युद्ध अस्पत कुछ हुन। आर कर 37 नकराया ना आया कर रचना रा पुर करने वीक्षाता दी (६ ७८,१-२)। मकरात की मृत्यु का समाचार मुनकर यह धस्य त भूद हुआ थोर इन्द्रजित् को युद्ध के लिये जाने वी बाझा उपार पर क्षेत्र के वस वा समापार गुनकर यह सूच्छित दी (६ द०,१-४)। "इदिज्य के वस वा समापार गुनकर यह सूच्छित हो गया । तदनन्तर पेनना लौटने पर इसने सीना का वध कर देने का जिक्वय

विया परन्तु सुरादर्थ के समझाने पर इस हुइत्य से निज्ञत हुआ ( ६. ९२ )।" त्या पण्डु पुरस्य च प्राचान के उत्तर प्राच्छा हुना एक ४६ है। "समा मे पहुँवकर यह अत्यन्त दुसी एव दीन ही मिहासन पर वैठा दौर्प नित्रशास सेने सना। उस समय इसने अपने प्रयान योदाभी की श्रीराम आदि का यथ कर देने का आदेश देने हुने कहा कि मदि ये इस कार्य की न कर सर्वेंगे तो यह स्वय ही करेगा (६.९२,१-४)।" "इसने रामसाँ ने वय के ता यह रवन ६० २००० ६० २००० ८० १० २००० ४० २००० वर्षा व पत्र के नारम लंदा के प्रत्येक गृहम सोदमन रासिसयों का करणाजनक विद्याप सुना और कोष में भर कर अपने सेनापनियों तथा अन्य साममें को युद्ध के लिये ( २८२

रावण ]

समृद्ध होने का आदेश दिया। यह स्वयं भी राक्षसों के साथ युद्धमूमि में आकर अपना पराकम दिलाने लगा ( ६ ९५ )।" इसके प्रहार से बानरसेना पलायन करने लगी (६ ९६, १-५)। सुग्रीय द्वारा विरूपाक्ष के यथ का समाचार सुनकर इसने महोदर को युद्ध के लिए भेजा (६ ९७, २-४)। "विरूपाय. महोदर और महापार्व के वध के पश्चात इसके हृदय में कोध का आवेश हुआ। इसने अपने सारिथ से कहा - 'मैं रणभूमि में उस राम रूपी वृक्ष को उखाड फेर्कूगा जो सीता रूपी पुण्य के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्बयान्, कुमुद, नल, द्विविद, मैन्द, अजुद, गन्धमादन, हनुमान, और सुरेण आदि समस्त वानर पूपपति जिसकी प्रशालाये हैं। इस प्रकार कहुकर यह श्रीराम से युद्ध करने के लिए अग्रसरहुआ। इसने विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्री का प्रयोग करते हुये श्रीराम से घोर युद्ध किया (६९९)।" श्रीराम के साथ घीर युद्ध करते हुये इसने अपनी शक्ति से छक्ष्मण को मूज्छित कर दिया (६ १००, १-३६)। श्रीराम ने ऋुद्ध होकर इससे भीपण युद्ध किया जिसमें आहत एव पीडित होकर यह युद्धमूमि हे भाग गया (६ १००, ५६-६२)। इसने श्रीराम के साथ पूनः धोर युद्ध किया (६ १०२)। श्रीराम ने इसे फटकारते हुये इसे आहत कर दिया। उस समय इसका सार्थ इसे रणभूमि से बाहर हटा ने गया (६ १०३)। इसने इस कार्य के लिये सारिय की फटकारा (६ १०४, १-९)। सारिय के उत्तर से सन्तुष्ट होकर इसने उसे पुन रय को मुद्रभूमि में ले चलने का आदेश दिया जिसका पालन करते हुये सारिय ने इसे श्रीराम के समीप पहुँचा दिया (६ १०४, २४-२८)। इसके रय को देखकर श्रीराम ने अपने सार्राय, मातलि, को सावधान किया। उस समय इसकी पराजय तथा राम की विजय के सूचक अनेक चिह्न प्रकट हुये (६१०६)। इसने श्रीराम के साथ घोर युद्ध किया (६१०७)। मानलि के पराम्सं पर श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र द्वारा इसके हृदय को विदीर्ण वर दिया और यह प्राणहीन होकर भूमि पर िर पड़ा (६ १०८, १-२३)। ईसके वध पर विभीषण ने इसके लिये विलाप किया (६ १०९, १)। श्रीराम ने विभीषण को इसका अन्त्येष्टि सस्कार करने का आदेश दिया (६ १०९ १३ - ५)। इसकी स्त्रियो ने इसकी मृत्युपर विलाप किया (६ ११०)। "इसकी प्रिय पत्नी मन्दोदरी ने इसकी मृत्यु पर विलाप किया । तदनन्तर श्रीराम ने विभीषण को स्त्रियो को धैर्य बैंधाने तथा इसका अन्त्योष्टि सस्कार करने का आदेश दिया (६ १११, १-९१)। "जब विभीषण ने इसका दाह सस्कार करने मे सकीच प्रगट किया तो श्रोराम ने उनसे कहा 'रावण मले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परन्तु सम्राम मे सदैव तेजस्वी, यलवान् , और शरवीर रहा । इन्द्र

आदि देवता भी उसे परास्त नहीं कर सके। यह वल पराक्रम से सम्पन्न तथा महामनस्वी था। वैर वा अन्त मृत्यु के साथ हो जाता है, अत. रावण इस समय जैसे तुम्हारा भाई है वेसे ही मेरा भी है। इसलिये तुम इसका दाह सस्वार करो। श्रीराम के वे वचन सुनकर विभीषण ने इसका विधिवत दाह सस्कार किया (६, १११, ९८-१२१)। लका से अयोध्या लौटते समय श्रीराम ने पुष्पक विमान से सीता को वह स्थान दिलाया जहाँ से इसने उनका सलपूर्वक अवहरण किया था (६ १२३,४५)। 'दिष्टमा स्वया हती राजन्यावणी लोकरावण। नहिं भार. स ते राम रावण पुत्रपौतवान्॥', ( ७. १, १८ )। 'विष्ट्या त्वमा हती राम रावणी राझसेश्वर ', (७ १, १९)। बेदवेत्ता महावियो ने श्रीराम से कहा वि युद्ध में उनके द्वारा जो इसकी पराजय हुई है उससे भी बढकर महत्त्व लक्ष्मण द्वारा इसने पुत्र इन्द्रजित् का वय है (७ १, २४)। 'रावणं च निशाचरम्', (७ १, ३१)। "कंकसी ने अत्यन्त भयानक और कूर स्वभाव वाले इस राक्षस को जन्म दिया। इसके दस मस्नक, बडी-बडी दाढ़ें, तबे जैसे होठ, बीस भुजायें, बिशाल मुख और चमकीले केश ये। इसके घरीर का रम कोयले के पहाड जैसा काला था। इसके पैदा होते ही मुल मे अञ्चारो के कौर लिये गीदहियाँ और मासमक्षी गृद्य आदि पक्षी दायीं और मण्डलाकार घूमने लगे। इन्द्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे, मेप भयकर स्वर मे गरजने लगे, सूर्य की प्रभा फीकी पड गई, पृषिवी पर उल्कापात होने लगा, घरती कौप उठी, भयानक बांधी चलने लगी तथा किसी के द्वारा शुख्य न होनेवाला सरित्यति समुद्र विश्वव्य हो उठा । उस समय ब्रह्मा के समान तेजस्वी पिता विश्ववा मूनि ने दराग्रीवाओ सहित उत्पन्न होने के कारण इस पुत्र का 'दराग्रीव' नामकरण किया (७ ९, २७-३२)।" कुम्मवर्ण और दराग्रीव ( रावण ) दोनों महावली राखस, लोक में उद्देग उत्पन्न करने वाले पे ( ७ ९, ६६)। भाता नैक्सी के कचनानुसार वैश्ववण की भौति तेज और बैभव-सम्पन्न होने के लिये यह तपस्या करने के गोकर्ण-आश्रम में गया (७ ९, ४०-४७ )। "इसने दस हजार वर्षी तक लगातार उपवास किया। प्रश्येक सहस्र वर्ष के पूर्ण होने पर यह अपना एक मस्तव बाटबर अपन में होस कर देता या। इस प्रकार जब मस्तकों के कट जाने पर इसवें सहस्र वर्ष में यह (दराधीय) अपना दसवी मस्तव काटने के लिये उद्यत हुआ सी बहुता छी प्रकट हो गये और प्रसन्न होकर उन्होंने इससे बर मौगने के लिये कहा। इसके अमरत की माचना करने पर बहुत ने वहां 'तुम्हें सबंदा अमरत्व नहीं मिल सबता इमलिये कोई दूसरा वर माँगो ।' तदनस्तर बह्मा ने इसे गरड, नाग. यश, दीय, दानव, राशस तथा देवनाओं से अवध्य होने का बर दिया और

**रावण** 

रावण ]

प्रसम्न होकर इसे इसके उन सभी मस्तको, जिनका इसने अग्नि मे हवन किया था, के पूर्ववत् प्रकट होने और इच्छातुसार रूप घारण करने का भी घर दिया। तदनन्तर इसके वे सभी मस्तक नये रूप मे प्रगट हो गये (७ १०, १०-२६) ।" सुमाली ने इसके अपने सचिवो सहित ब्रह्मा द्वारा वरश्राप्ति का समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो इससे लगा का राज्य छैने के लिये कहा (७.११,१-९)। इसने अपने बडे भ्राता, कुबेर, के रहते हुवे ऐसा करना अस्वीकार कर दिया (७ ११, १०)। प्रहस्त के समझाने पर इसने कृतेर में पास प्रहस्त के द्वारा ही यह सदेश भेजा कि वह (कुवेर) इसे लका का राज्य लौटा दें (७ ११, २२-२५)। जब कुबेर ने लका छोड दिया तो इसने उस नगरी मे पदार्पण किया। उस समय निशावरो ने छवा मे इसका राज्याभिषेत्र क्या और उसरे पश्चात् इसने इस नगरी को बसाया ( ७ ११, ४९-५१)। अपनी वहन का विवाह करके एक दिन जब यह शिकार के लिये वन मे घुम रहाथातो इसने दिनि पुत्र मय तथा उसकी पुत्री को देखा और दोनो का परिचय पूछा (७ १२, ३-४)। मय को अपना परिचय देते हुये इसने अपने को विश्रवाका पुत्र बतायाँ (७१२१४)। "मय ने इससे अपनी पुत्रीका विवाह करते हुवे इसे एक अमोप शक्ति भी प्रदान की । उसी अमोधशक्ति से इसने लक्ष्मण को आहत किया था (७ १२,१७-२१)।" जब कुम्भकर्णके भीतर निद्राका वेग प्रगट हुआ। तो उसने इससे अपने लिये एक दायनकक्ष बनवाने का अनुरोध किया जिसे सुनकर इसने विश्वकर्मा को तदबुसार सुन्दर भवन बनाने का आदेश दिया (७. १३, २-४)। इसने कुवेर के दूत का वध कर दिया (७ १३, ३४-४१)। अपने मित्रयो सहित इसने यक्षो पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया (७ १४)। इसने मणिभद्र तथा कुवेर को पराजित करके कुवेर के पुष्पक विमान का भी अपहरण कर लिया (७ १५)। "अपने भ्राता कुबेर को पराजित करके यह 'शरवण' नामक वन मे गया। उस वन के समीप स्थित पर्वत पर जब यह चढ़ने लगा तो इसके विमान की गति रुक गई। उस समय इसने अपने मत्रियो से विमान के रुवने का कारण पूछा (७ १६,१-५)। 'जब यह मित्रयो से इस प्रकार परामशं कर रहा था तो वहाँ शकर के पार्पद नन्दी, ने उपस्थित होकर इसे लौट जाने के लिये कहा (७ १६, ६-११)। इसने नन्दी की बातो की उपेक्षा करते हुये उनके वानर मुख का उपहास किया (७ १६, १४)। कृद्ध नन्दीश्वर ने इसे यह द्याप दिया कि इसका तथा इसके कुछ का बानरों के हाथ ही बिनाश होगा (७ १६, १६-२०)। इसने नन्दी के बचन की उपेक्षा करते हुये उस पर्वत को ही उठाकर मार्ग से हटा देने का प्रयास

निया (७ १६, २२-२४) । इसने उठाने के प्रयास के फलस्वरूप जब वह पवत हिलने लगा तो उस पर विराजमान् महादेव ने अपने पैर के अँगूठे से पर्वत को दवा दिया जिससे इसकी दोनों भुजायें उसके नीचे दब गई (७ १६, २७-२८)। अपनी मुजाओं के दवने की पीड़ा से इमने भीपण 'विराव' (रोदन अधवा आर्तनाद ) किया (७ १६ २९)। "अपने मित्रयो के परामर्श पर इसने एक सहस वर्ष तक शकर की स्तृति की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इसकी मुजाओ नो मुक्त करते हये इससे वहा 'तुमने पर्वत से दय जाने वे कारण जो अस्य स मयानव 'राव' विया था उसी ने कारण अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। रस समय इसने श कर से अपनी अविशिष्ट आयुको पुरी की पूरी प्राप्त नरन तथा एक शस्त्र की भी याचना की (७. १६, ३४-४३)। क्षकर ने इसे चाइहास नामक सङ्ग दिया तथा इसकी आयु का स्पनीत अस भी पूर्ण कर दिया। (७ १६, ४४) "सकर से बरदान प्राप्त करने के पश्चान् औद कर यह समस्त पृथ्वी पर दिग्विजय के लिय भ्रमण करने लगा। उस समय सभी ने इसके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली (७. १६, ४६-४९)।" एक समय वन म विचरण वरते हुए इसन एक तपस्विनी कस्या को देखा और उस पर मोहित होकर उसका परिचय पूछा (७ १७, १-६ )। कन्या ने अपना नाम वेदवती बताते हुये जब अपना पूर्ण परिचय दिया तो इसने उनसे अपनी पत्नी चन जाने का प्रस्ताव विया ( ७. १७, २०-२४)। बेदवती के अस्वीकार करने पर इसने अपने हाथ से उसके बेदा पक्ट लिये (७ १७, २७)। उस समय वेदवती ने इससे कहा कि वह इसके वध के लिये पून जन्म लेगी, और इसके पश्चात वह अग्नि म प्रवेश कर गई (७ १७, २०-२४)। "जब वह करेबा दूसरे जम म एक कमल से प्रकट हुई तो इसन उसे पुर प्राप्त कर लिया और अपने घर लाया। मन्त्रियो ने जब इसे यह बताया कि वह काया इसके बध का कारण होगी सो इसने उसे समृद्र म फेंक दिया (७ १७, ३५-३९, गीठा प्रेस सस्करण)।' 'इसने उशीरबीज नामच देश म पहुँचकर महत्त को देवताओं के साथ बैटकर मुझ बरते देशा । इसे देशबर समस्य देवना मयमीन हो निर्यंग्योति म प्रदेश कर गय । सहत्त के निकट पहुँचकर इमन उनसे मुद्ध करने अपवा पराश्य स्वीकार बरते के लिये कहा । महत ने पूछते पर इसने बपना परिचय हिया, जिस पर मक्त इससे मुद्र करने के लिये उचन हुए (७ १८, १-१३) ।' यह की दीशा प्रहण कर पुक्रों के बारण जब महर्षि सबर्त म महत्त को युद्ध करने से विरन कर दिया तो इसने अपने को विजयी मानकर वहाँ उपस्थित महिंग्यों का भगग दिया और पूर्वियो पर विचरने रूगा (७ १६, १६-२०)।

'इसने मरुत्त को विजित करने के पश्चात् अनेक राजाओं को विजित किया। इसके पश्चात इसने अयोध्यापुरी में आकर वहाँ के राजा अनरण्य को युद्ध के लिये ललकारा। अनरण्य के साथ इसका घोर युद्ध हुआ जिसने इसके प्रहार से आहत होकर अनरण्य घरशायी हो गये। भूमि पर पडे महाराज अनरण्य ने इसे शाप देते हुये कहा 'तूने अपने व्यमपूर्ण वचन से इहदाकु कुलका अपमान किया है अत मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि इक्लाकु-वशी नरेशो के इस वश मे ही दशरयनन्दन श्रीराम प्रगट होकर तेरा वह करेंगे। इतना कहकर राजा स्वर्गेवासी हये और यह वहाँ से अन्यत्र चला गया (७ १९)।" "जब यह मनुष्यो को भयभीत करता हुआ पृथिवी पर विचरण कर रहा था तो महर्षि नारद ने इसके पास आकर इसकी प्रशसा करते हुये इसे यमराज को वशीभूत करने वा परामर्श दिया। उस समय इसने नारद का परामर्श स्वीकार करते हये यमराज को विजित करने के लिये दक्षिण दिशा की और प्रस्थान किया (७ २०,१--२६)।" यमलोक पर आक्रमण करके इसने घोर युद्ध करते हये यमराज के सैनिको का सहार किया (७ २१)। "यमराज के साथ घोर युद्ध करते हुये जब इसने उन्हें अत्यन्त जस्त कर दिया तो उन्होने इसका बध कर देने के लिये कालदण्ड हाथ में उठाया । उस समय ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर उन्हें रोकते हुये कहा 'मैंने रावण को देवताओं से अवध्य होने का बर दिया है, अत आप कालदण्ड से इसका वय न करें क्यों कि उस दशा में मेरी बात मिथ्या हो जायगी।' ब्रह्मा के ऐसा कहने पर जब यमराज कालदण्ड का प्रहार करने से विरत होकर इसकी दृष्टि से बोझल हो गये ती इसने अपने को यमराज पर विजयी माना (७, २२)।" इसने निवातक्वची से मैत्री, कालकेसी का वध तथा यरणपुत्रों की परजित किया (७ २३)। वहणालय से लौटते समय इसने अनेक भरेशो, ऋषियो, देवताओं और दानवी की कन्याओं का अपहरण कर लिया (७ २४,१-३)। उन अपहुत कन्याओं ने इसे यह शाप दिया कि स्त्री वे कारण ही इसका वध होगा (७ २४, २०-२१)। "उन बन्याओं के शाप से निस्तेज होकर जब यह लवापुरी मे आया तो इसकी बहुन, राझसी झूर्पणला, ने आकर इस पर अपने पति का वध कर देने का अक्षेप किया। अपनी बहुत को सान्त्वना देते हुये इसने उसे दण्डवारण्य मे जाकर अपने भ्राता सर वे पास निवास करने के लिये वहा। इसने चौदहसहस्र परात्रमी राझर्सों की सेना को भी खर के साय जाने की बाज़ा दी (७ २४, २२-४२)।" इसने निर्मुम्मिला मे जाकर अपने पुत्र, मेघनाद, को यज्ञ करते देला (७ २४, १-४)। "जय मेधनाद का यज्ञ वरा रहे भूताचार्य ने इसे मेधनाद के सज

का परिचय दिया तो इसने कहा: 'बेटा ! तुमने यह अच्छा नही किया, वयोनि इस यज सम्बन्धी हत्यों से गेरे शबुभूत इन्द्र आदि देवताओं का पुजन हुआ है।' तदनन्तर यह अपने पुत्र तथा विभीषण के साथ अपने घर छीटा और पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा जिनका अपहरण करके यह अपने साथ लाया था। उस समय उन स्त्रियों के विकाप को सुनकर विमीयण ने इसे परस्त्री-हरण का दोय बताते हुये कहा : 'आप इन अवलाओं का अपहरण करके लाये हैं और उधर आपका उल्लब्धन करके हम लोगो की बहन, कम्बीनसी, का मध ने अपहरण कर लिया है। जब इसने विभीषण की बातों को समझने में अपनी असमर्थता प्रगट की दब विभीषण ने कुम्भीनसी का परिचय दिया। विभीषण की बात सुनकर इसने मधु की नगरी, मधुपूर, पर बाजमण किया परन्तु क्रम्भनशी के कहने पर मध को क्षमा करते हुवे मध को साथ सेकर देवलोक पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया (७ २४, १४-४२)।" "देवलोक पर आक्रमण के लिये जाते समय जब यह कैलास पर्वत पर हवा तो वहाँ रम्भा नामक अप्तरा को देखकर उस पर आसक हो गया। जब इसने रस्भा से समागम का प्रस्ताव किया तो उसने बताया कि वह इसकी पुत्रवधु है वधीक वस समय वह इसके आतापुत्र नलकुबर के पास जा रही है। रम्भा की बात की उपेशा करते हुवे इसने उसके साथ बलात्कार करके छोड दिया। जब रम्भा ने नलक्षर की समस्त बुतान्त सुनाया तो उन्होंने इसे शाप देते हुये कहा : 'यदि रावण काम-पीडित होवर किसी ऐसी स्त्री के साथ बठारकार करेगा जो उसे न चाहती हो तो चसके मस्तक के सात दुकड़े हो जायेंगे ।' उस बाप को मुनदर इसने अपने को न चाहने वाली श्रित्रयों के साथ बलात्कार बरना छोड दिया (७. २६)।" "कैलास पर्वत को पार करके इसने सेना सहित देवलोक पर आक्रमण किया। उस समय भयमीत इन्द्र ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की (७ २७, १-६)।" "विष्णु ने इंसका वध करना अस्थीकार करते हुये इन्द्र को बताया कि इस समय यह वरदान से सुरक्षित है। फिर भी यथानुकल समय उपस्थित होने पर इंग्रका वघ करने का विष्णु ने बाहवासन दिया (७. २७, १७-२०)।" तदनन्तर देवो और राससी मे मर्बहर युद्ध हुआ जिसमे सवितृ वे सुमाली का क्य किया ( ७. २७, २७-४९)। देशो और राक्षमी के इस युद्ध में जब इसने देखा कि देवनण इसके सैनिको का क्या कर रहे हैं तो इसने इन्द्र से घोर मुद्र करना आरम्भ किया ( ७. २६, ४१-४८ ) । इस युद्ध में जब बागवर्थी से सब बोर अन्यकार छ। मया तब इन्द्र, रावण, और मेमनाद ही उस समसाङ्गण में मोहिल नहीं हुये (७ २९, १-४)। तदनन्तर यह देवीं पर आक्रमण बरने के उद्देश्य से देव

रावण ]

सेना के बीच उपस्थित हुआ (७ २९, ५-९)। "जय इन्द्र ने इसे बन्दी बना लेने का देवों को आदेश देते हुये दूसरी और से समराजुण में प्रदेश किया तो इसने भी इन्द्र पर आक्रमण किया। इन्द्र ने इसे चारो ओर से घेर कर युद्ध से विमुख किया। (७ २९, १५-१८)। अपने पिता को इस प्रकार इन्द्र के दश मे हुआ देख मेघनाद ने माया का आश्रय लेकर इन्द्र को वन्दी बना लिया और अपने -विताको लेकर लकालौट आया (७. २९, २७-४०)। इन्द्रको मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रह्मा को आगे करके देवगण इसके पास आग्रे (७ ३०, १-२)। "श्रीराम के यह •पूछने पर कि जब रौबण पृथिबी पर विजय करता हुआ मूम रहा था तो क्या पूर्विवी बीरो से रहित थी, महर्षि अगस्य ने बनाया कि एक बार रावण ने युद्ध के उद्देश्य से महिष्मती पूरी मे पदार्पण किया । उस समय वहाँ के राजा, अर्जुन स्त्रियों के साथ नमंदा नदी में जलकीडा करने चने गये थे। रावण ने बर्जुन के मन्त्रियों से जब राजा को पूछा तो उन लोगों ने इसे राजा की अनुपरियति का समाचार बताया । तदनन्तर यह विनव्य गिरि पी बोभा देखता हुआ नर्मदा नदी के सट पर आया ( ७. ३१, १-२० )।" नर्मदा तट पर इसने शिव वा पूजन करने के उद्देश्य से गर्मदा में स्नान किया और सट पर ही शिवलिङ्ग की स्थापना करके पूत्रन करने लगा (७ ३१, २४-४३ )। जब यह शिव को पूच्चो का उपहार समिवन कर रहा था तो उसी समय भर्मदा वा जल बढकर इसके पुणहारो को बहा से गया ( ७. ३२, १. ७)। उस समय इसने अपने मन्त्रियों की नर्मदा के जल में विपरीत दिशा में बहने का कारण जानने का आदेश दिया (७ ३२, ११)। मन्त्रियो से समाचार जानकर इसने जल रोकनेवाले व्यक्ति को अर्थन समझा और उसकी ओर प्रस्थान किया (७. ३२, २०-२१)। "इसने अर्जुन को देखर उन्हें युद्ध के लिए छलकारों। इसका श्राह्मान मुनश्र अर्जुन ने इसके शाप युद्ध किया और अन्त में अपनी एक सहस्र मुजाओं से पत्रडकर इसे रन्सों से बाँध दिया। इस प्रवार बन्दी बनावर अर्जुन इसे महिष्मती पुरी ले काये (७. ३२, २४-७३)।" पुल्स्त्य ने महिष्मती पुरी में उपस्थित होतर इते अर्जुन से मुक्त बराया (७. ६३, १५-२१)। "यह यातिन से युद्ध के उद्देश्य से किष्कित्या पूरी में आया । उस समय बालिन कही उपहिचन नहीं में (७ ३४,१-५)।" "वालिन वे मनियो बादि द्वारा वालिन की प्रशंसा सुनकर इसने उन लोगों को भला चुरा कही हुये दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान विया । समुद्रतट पर वालिन् को देखकर जब दगने उन्हें पक्रने का प्रयास किया तो यालि गुने सतक हो कर स्वय ही इसे पक्ट कर अपनी कांस में स्टब्स दिया। इस प्रकार इसे बाँस में स्टब्स में हमें बालिन चारी

समुद्रों क तट पर सन्ध्योपासना करने के पश्चात किंव्या लौडे । वहाँ आकर जब उन्होंने इसका परिचय पूछा तो इसने उनके पराक्रम की सराहना करते हुये उनसे मित्रता कर ली (७ ३४, ११-४५)। 'अङ्कमारोव्य तु पुरा रावणेन बलाद्यृताम्. (७ ४३ १७)। मम मातृब्बसुर्ध्वाता रावणी नाम राक्षस । हतो रामेण दुवुद्धे स्रीहेतो पुरुपाधम ॥ सच्च सब मया क्षान्त रावणस्य कुल-क्षमम् ।, ( ७ ६०, १४-१५ )।

राष्ट्रवर्धन, दशरथ के एक मन्त्री बा नाम है (१, ७, ३)।

राहु, एक गृह का लाग है जो सूर्य और घडमा को समय-समय पर मेंस लेता है (२ ११४,३)। त दृष्ट्वा बदनान्मुक्त बाद्र राहुमुखादिव ' ( ४. १, १७०)। "जिस दिन हुनुमान् सूर्यं को पकडने के लिये उछले उसी दिन राहु भी सूयदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था। हुनुमान् ने सूर्य के रथ के अपरी भाग मे जब राहु का स्पन्न किया तब राहु भवभीत होकर वहाँ से भाग खडाहुआ (७ ३५,३१-३२)। यह सिहिका कापूत या भीर हनुमान् के भय संमागकर इन्द्र की दारण में आया (७ ३४, ३३)। 'इसने इन्द्र से कहा कि एक दूसरे राहु के रूप मे हनुमान ने सूच की पक्ट लिया है। इसकी बात सुनकर इन्द्र ने हुनुमान पर आत्रमण करने के लिये प्रस्थान किया । इधर यह भी इद्र को छोडकर हनुमान के समीप आया। हनुमान, सूर्य को छोडकर, इसे ही पकड़ने के लिये उछते जिससे सयभीत होकर यह पुन इद की शरण म गया । उस समय इंद्र ने इसे सान्त्वना देते हुये हुनुमानु के वध का आश्वासन दिया (७ २४, ३४-४२)। ब्रह्माने कहा कि राहु की बात सुनकर इन्द्र द्वारा हनुमान् पर मज प्रहार कर देने के कारण ही बायुदेव कुपित ही उठे हैं (७ ३४ ४९)। रुचिर, प्रजापति हुशास्त्र के पुत्र, एक बस्त्र, का नाम है जिसकी

विश्वामित्र ने श्रीराम को समयित किया था (१ २८,७)।

रुधिराशन, एक राशस का नाम है जो धीराम के बिट्ट युद्ध के लिये सर के साथ भाग (३ २३ ३३)। इसने सर के साथ श्रीराम पर भाक्रमण किया (३ २६, २७)। बीराम ने इसका वम कर दिया (३ २६ २९-३४)।

रमा-राम ने कहा कि सुप्रीव-पत्नी रमा वालिन की पुत्रवसू के समान है (४ १ ६ १९)। सुबीव ने इसे प्राप्त किया (४ २६, ४१)। सहम्य की कठोर वाणी सुनवर अङ्गद ने आकर इसके करणो म भी प्रणाम किया (४ ३१ ३६-३७)। सकामी भव गुग्रीव रुमा स्व प्रतिपरस्यसे', (४ २०, २०)। सुपीय के उठने ही दमा बादि स्त्रियों भी सिहासन से उतरकर सदी हो गई (४ ३४,४)। सुपीत वे साथ उनकी पत्नी कमा भी थी। (४ ३४,६)। १९ वा० को०

रेणुका ]

'प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमामा च परतप। (४ ३५,४)। 'रुमामा चाजुद राज्य धनधान्यवसूनि च'. (४ ३५, १३) 'पिता रुपाया सन्नाप्त सुन्नीवश्वगुरी विमु', (४ ३९, १६)। 'राज्य च सुमहत्प्राप्य तारा च रुमया सह।। मित्रेश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वर ।', (४ ४६, ६-९) 'आरोग्यपर्व कुशल वाच्या माता रुमा च में, (४. ५५, १४)।

रेखका-'सगता मुनिना पत्नी भागवेणव रेणुवा', (१ ५१, ११)। जमदिन की पत्नी तथा परशुराम की माता का नाम है जिसका परशुराम ने अपने पिता की आजा से, फरसे से, सर काट दिया था (२ २१, ३३)। ---

रोमपाद, अञ्जदेश के एक महाप्रतापी और बलवान राजा का नाम है (१ ९,७)। "सुमन्त्र ने दशरय को बताया कि 'इनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण अङ्गदेश में भयकर अनावृष्टि हुई जिससे समस्त शाणी भयभीत हो गर्ये। दुखी होकर इन्होने ब्राह्मणो के परामर्शानुसार श्रायश्चितस्वरूप अपनी पुत्री शान्ता का विवाह विभाण्डक मुनि के पुत्र, ऋष्यशृङ्ग, से कर दिया।" (१.९,८-१७)।" इनके मन्त्रियों ने इन्हे ऋष्यश्रुङ्ग को वेश्याओ द्वारा बङ्गदेश मे बुला लाने का परामर्श दिया (१ १० २-५)। इनकी आजा से वेश्यायें ऋष्यशृङ्क को अङ्गदेश मे ले आई (१. १०, ६-२८)। "ऋब्यश्रुङ्ग के आते ही सहसा वर्षा होने लगी जिससे . प्रसन्न होकर इन्होने खत्यन्त विनय के साथ उनकी आगवानी की और पृथिवी पर मस्तक टेक कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया। कपटपूर्वक अङ्गदेश मे ऋष्यगृङ्ग को उनके लाये जाने का समाचार बताते हुये अन्त पुर मे ले जाकर इन्होने अपनी पुत्री सान्ता का विधिपूर्वक ऋष्यशृङ्क के साथ विवाह कर दिया (१ १०, ३०-३३)। ऋष्यश्रुक्त को आमन्त्रित करने के लिये अजुदेश में जाकर दरारथ ने इनसे ऋष्यश्रङ्क को अयोध्या जाने की अनुमति देन का निवेदन किया जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया (१ ११, १५-२३)।

रोमश्र, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हुनुमान ने आग लगा

दी ( ५ ५४, १२)।

१ र हिस्सी, चन्द्रमा की प्रिय पत्नी का नाम है। यह राहु नामक प्रह के द्वारा अपने पति वे ग्रस लिये जाने पर अवेली और असहाय हो जाती है (२ ११४, ३)। सम्पूर्ण स्त्रियों में थेंट्ठ तथा स्वर्ग की देवी, यह पति-सेवा के प्रभाव से ही एक मृहत्तं के लिये भी चन्द्रमा से विलग नहीं होती ( 7 225, 22 ) 1

२ रोहिणी, गुरमि की पुत्री का नाम है जिसने गायों की जन्म दिया

(३१४,२७-२८)।

रोहित, गन्धर्वी के एक बगे का नाम है जो ऋषम पर्वत पर निवास करते थे (४. ४१, ४२)।

## ধ

सुद्मण, धीराम के छोटे भ्राता का नाम है जो श्रीराम के साथ वन गये (१. १, २४. ३०)। इनके द्वारा शूर्पणला के कुरूप किये जाने तथा कबन्य के साथ इनकी भेंट होने का वाल्मीकि ने प्रवंदर्शन किया (१. ३, १९. २१)। धोराम ने इनसे लव-बुश के मुख से रामायण महाकाश्य सुनने के लिये कहा (१,४,३१)। ये आक्लेपा नक्षत्र और कर्कलन्त में सुमिता के गर्म से उत्पन्न हुवे (१.१८,१३-१४)। ये बाल्यावस्था से ही श्रीराम के प्रति अरयन्त अनुराग रखते ये और श्रीराम को भी इनके बिना निद्रा नहीं बाती थी (१.१=, २९-३२)। ये वस्त्र और आमृषणों से अच्छी तरह बलंकृत हो, हायो की अंगुलियों में गोह के चमड़े के बने हुये दस्ताने पहन कर धनुष प्रहण करते हुवे सवा कटि प्रदेश में खङ्ग धारण करके अद्भृत कान्ति से उद्भासित हो श्रीराम सहित महाँच विश्वामित्र के साथ गये (१. २२, ६-९)। सरयु-गंगा संगम के समीप पुण्य बाधम-निवासी मुनियों ने इनका आतिष्य-संस्कार विया (१, २३, १९)। इन्होने श्रीराम और विश्वामित्र के साथ गंगा पार होते समय जल मे उठती हुई तुमुल व्वति का थवण किया ( १. २४, १-५)। श्रीराम ने इनसे ताटका को स्वय ही पराजित करने के लिये महा (१. २६, ९-१२)। ताटका ने युल उड़ाकर राम सहित दनको दो घड़ी तक मोह में बाल दिया (१.२६, १५)। मुस्तिवाकुमार छडमण ने ताटका की नाक और कान काट लिये परन्त इच्छानशार रूप घारण करनेवाली बह यक्षिणी इनको मोह में बालती हुई सदश्य होकर पत्थरों की वर्षा करने लगी (१. २६, १६-१९)। इन्होंने विश्वामित्र के साथ सिद्धार्थम में प्रवेश विधा (१. २९. २५)। इन्होंने विस्वामित्र से यह मे राक्षसों के आत्रमण का समग्र पूछा ( १. ३०, १-२ )। श्रीराम ने इनसे सावधानीपूर्वक विश्वािमत्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिये कहा (१.३०,७)। श्रीराम ने इनको बताते हुये मारीच, रक्तमोत्री राधसी, तथा मुबाहु आदि यस में विष्त्र डालनेवाले राधसी का वस कर दिया (१. ३०, १९-२२)। इन्होंने दिस्त्रामित्र की यहारता करके यक्षताला मे ही राति व्यतीन की (१. ३१,१)। इन्होंने राम और विश्वामित्र के साथ मिथिला की प्रत्यान तथा मार्ग में संद्या के समय सीएक्टर के सट पर विधान किया (१. ११, २-२२)। इन्होंने श्रीराम के साथ अस्यन्त प्रसम्प्रतापूर्वक अहत्या के दोनों करणों का स्पर्श किया (१. ४९, १८)। विभिन्छ ने इनके लिये अभिला का बरण किया (१.७०,४४)। जनक से

( २९२ )

लदसण ी

कर्मिला को इनके लिये समापित करने की प्रतिज्ञा की तथा विवाह के तीन दिन पूर्व मघा नक्षत्र में इनके अभ्युदय के लिये गो, भूमि, तिल, और सुवर्ण बादिकादान करने का दशरथ को परामर्श दिया (१.७१, २१-२४)।

**डिया**ग

जनक ने इनको भार्याके रूप मे कॉमला समापित कर दी (१.७३,२८)। में अपने देवोपम पिता, दशरप, की सेवा में लगे रहते थे (१.७७, २१)। थीराम इनके ज्येष्ठ भाता थे ( २. २, १६ )। श्रीराम इनके साथ संग्रामभूमि से बिना विजय प्राप्त किये नहीं लौटते थे (२,२,३६)। ये श्रीराम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उनकी सेवा मे उपस्थित हुये ( २. ४, ३१-

३२)। श्रीराम ने इनको अपनी अन्तरात्मा बताते हुये इनको सुख-समृद्धि के लिये ही राज्य की अभिलापा का कारण बताया (२.४,४२ –४४)। 'लडमणी हि महाबाहू रामं सर्वात्मना गतः । राश्रुष्नक्चापि भरतं काकृत्स्यं 'लक्ष्मणी यथा॥, (२. ५,६)। 'लक्ष्मणो हि यथा रामं तथाय भरत गत', (२. ८. २९)। 'गोप्ता हि रामं सौमित्रिलंडमणं चापि राघव:। अश्विनोरिव सौभात्रं तयोलोंकेषु विश्रुतम् ॥ तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किचित्करिध्यसि ।, (२ प, ३१-३२)। 'मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्त हीनो भरतस्त्वया सह', (२.१२,१०७)। अपने भवन से बाहर निकलने पर धीराम ने इन्हें द्वार पर हाय जोडे हुये स्थित देखा (२.१६,२६)। श्रोराम के ये लघुआता भी

हाप मे विचित्र चर्नेर लिये रम पर आरूउ होकर पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम की रक्षा करने छगे (२.१६,३२)। श्रोराम के बनवास से कुष्ति होकर मुमित्रा के आनन्द को बढाने वाले लक्ष्मण दोनों नेत्रों में औसू भर कर चुपचाप श्रीराम के पीछे-पीछे चले गये (२. १९, ३०. ३९)। श्रीराम इनके साथ माता के अन्त पुर मे गये (२. २०, ८)। 'उवाच पुरुष-वाझमुपशृष्वित लक्ष्मणे', ( २. २०, ३४ )। इन्होने रोष प्रगट करते हुवे श्रीराम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर छेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम ने पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर कौसल्या और इन्हें समझाया (२.२१)। इनको समझाते हुये श्रीराम ने अपने बनवास में दैव को ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री को हटा रुने का आदेश दिया (२.२२)। इन्होंने अोजभरी बार्ने कहते हुमे भाग्यवाद का खण्डन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया तथा शीराम के अभिषेक के लिये विरोधियों से गुद्ध करने के लिये उद्यत हुये (२. २३)। इन्होने श्रीराम तथा सीता का घरण पकड कर अपने को भी वन ले चलने का आग्रह विया ( २. ३१, २-९ )। श्रीराम ने इन्हें समझाते हुये पहले सो मना किया परम्तु बाद मे आज्ञा प्रदान कर दी (९-दे१, १०⊶१७ -२=)। धीराम ने इन्हें सुहुदों से आज्ञा लेने स्र<sup>, का</sup>

आयुष आदि लेकर तैयार होने का आदेश देते हुये बाह्यणी की धनदान देने या विचार व्यक्त किया (२ ३१, २९-३७)। स्रोराम ने इनसे ब्राह्मणी, बहाचारियों, रोवको आदि को युलवाकर पन का वितरण कराया ( २ ३२, १२-४५)। यन जाने वे लिये उचत हो श्रीराम और सीता वे साथ ये भी पिता मा दशन मरने में लिये गत (२. ३३ १-२)। दुली नगरवासियों में मुख से सरह तरह की वातें सूनते हुये ये पिता वे दर्शन वे लिये वैयेयी के महरुमे गये (२ ३३,३-३१)। श्रीराम को देखकर जब मोक विह्नल दशरय मूर्विन्छत हो गये तब ये शीछतापूर्वक उनवे समीप आ पहुँचे ( २ ३४, १७-१८)। ये भी श्रीराम और सीता के साथ शोक विद्युल होकर शोने लगे ( २. ३४, २० )। इ होने हाथ जोडनर दीनभाव से दशरप के बरणों का रपश करने उनकी प्रदक्षिणा की ( २ ४०, १ ) । इन्होंने अपनी माता के चरणों मे प्रणाम किया (२ ४०,३)। राम ने समसातट पर पहुँचने वे पदचात् अयोध्यावासियों के लिये इनसे चिता प्रगट की (२.४६,१-१०)। इनसे परामदा करने श्रीताम न तमसातट पर पुरवासियों को सोता छोडकर बन्य प्रदेश में चले जाने का निश्चम किया ( २ ४६, १९-२४ )। सम्योगासना के पश्वात् श्रीराम ने भोजन के नाम पर इनके द्वारा छाये हुये जल मात्र की ही ग्रहण किया (२ ४०,४८)। ये भी सुमन्त्र और गुहु के साथ बातचीत बरते हुवे सारी रात जागते रहे (२ ४०,४०)। शहोंने गुह वे समझ श्रोराम ने बनवाग तथा उससे सम्बद्ध परिस्थितियों नी चर्चा बरते हुवे विलाप किया ( २ ५१ ) । धोराम ने गंगा पार करने के पश्चात इन्हें सीता की रक्षा के लिये तत्तर होने का आदेश दिया (२ ४२ ९४-९०)। 'सीराम नै केंगेबी से कोसस्या आदि के अनिष्ट की आर्राका सताकर इनको अयोध्या रुरेटाने का प्रवरन किया परन्तु इन्होंने राम के बिना अपना जीवा असम्मव बताते हुये लीटना अस्वीकार कर दिया जिस पर श्रीराम ने इन्हें कनवास की अनुमति दी (२ ४३)। 'ये श्रीराम और सीता के साथ गगा और धमुना के सबस पर स्थित सरहाज बाधम म पहुँचे जहाँ मुनि में इन मोगों का सररार रिया (२ ५४)। धीराम ने इन्हें सीता को उनकी इक्छानुमार फल पुल बादि लागर देने के लिये गहा (२ ५४, २७-३०)। वित्रकृट यहँचर श्रीराम की भागा से इन्होंने पणवाला का निर्माण किया (२ १६, १८-२१)। मरत ने विसिष्ठ के दूनों से इनका नुपाल समाचार पूछा ( > ७०, १८)। वरियो ने भरत को बनाया कि दगरम ने राम और सीना सहित दनके वनवास से दासित होकर प्राण-स्थान कर दिया (२ ७२, ३६ ३८ ४० ४२ ५० )। भरत ने वेंनेयी से बहा कि वह शहमण के बिना शास्य की रक्षा करने

लदमण न कर्मिला को इनके लिये समापित करने की प्रतिज्ञा की तथा विवाह के तीन दिन पूर्व मधा नक्षत्र में इनके अभ्युदय के लिये गो, भूमि, तिल, और सुवर्ण आदि का दान करने का दशरण की परामर्श दिया (१ ७१, २१-२४)। जनक ने इनको भागिके रूप मे ऊर्मिला समापित कर दी (१. ७३, २८)। मे अपने देवोपम पिता, दशरथ, की सेवा मे लगे रहते थे (१. ७७, २१)। श्रीराम इनके ज्येष्ठ भ्राता थे ( २. २, १३ )। श्रीराम इनके साथ समामभूमि से दिना विजय प्राप्त किये नहीं छौटते थे (२ २, ३०)। ये श्रीराम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उनकी सेवा मे उपस्थित हुये ( र ४, ३१-३२)। श्रीराम ने इनको अपनी अम्तरात्मा बताते हुये इनको सुल समृद्धि के लिये ही राज्य की अभिलाया का कारण बताया (२ ४, ४२-४४)। 'लहमणी हि महाबाहू राम सर्वात्मना गत । दाशुष्तश्चापि भरत काकुत्स्य "लक्ष्मणी यथा ॥', (२ ६, ६)। 'लक्ष्मणी हि यथा राम तथाय भग्त गत', (२ ८, २९)। गोता हि राम सौमिनिलंदमण चापि राघव । अध्वनोरित सौभाव तयोलॅंकियु विश्रुतम् ॥ तस्माग्न लक्ष्मणे राम पाप किचित्करिष्यसि ।', ( र प, ३१-३२)। 'मया च रामेण सलक्मणेन प्रशास्त् हीनो भरतस्त्वया सह', (२ १२,१०७)। अपने भवन से बाहर निकलने पर श्रीराम ने इन्हें <sup>द्वार</sup> पर हाय जोडे हुये स्थित देखा (२.१६,२६)। श्रीराम के ये लघुन्नाता भी हाय में विचित्र चवर लिये रथ पर आरूढ होकर पीछे से अपने ज्येष्ठ भाता श्रीराम की रक्षा करने लगे (२ १६,३२)। श्रीराम के बनवास से कु<sup>वित</sup> होकर सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले लक्ष्मण दोनों नेत्रों में आंसू भर कर चुपचाप श्रीराम के पीछे पीछे चले गये (२.१९,३०३९)। श्रीराम इनके साथ माता के अन्तपुर मे गये (२ २०,८)। अञ्चाच पुरुषच्याझमुपशृष्वित लक्ष्मणे', ( २ २०, ३५)। इन्होंने रोप प्रगट करते हुये श्रीराम को बल्पूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम ने पिता की लाजा के पालन को ही धर्म बताकर कौसल्या और इन्हे समझाया (२ २१)। इनको समझाते हुये श्रीराम ने अपने वनवास मे देव को ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश दिया (२ २२)। इन्होंने

अोजभरी बार्ने वहते हुये भाग्यवाद का खण्डन और पुरुषायं का प्रतिपादन विया तथा शराम के अभिषेक के लिये विरोधियों से युद्ध करने के लिये उद्यत हुये (२ २३)। इन्होने श्रीराम तथा सीता का चरण पबड कर अपने को भी वन ले चलने का आग्रह किया (२ ३१, २-९)। श्रीराम ने इन्हें समझाते हुम पहले तो मना किया परन्तु बाद मे आज्ञा प्रदान कर दी (९ देश, १०-(७ २८)। श्रीराम ने इन्हें सुहुदों से आज्ञा रूँने त है।

आयुष आदि लेकर तैयार होने का आदेश देते हुये भ्राह्मणों को धनदान देने का विचार व्यक्त किया (२.३१,२९-३७)। श्रीराम ने इससे ब्राह्मणी, ब्रह्मचारियों, सेवको आदि को बुलवाकर धन का वितरण कराया (२.३२, १२−४५)। यन जाने के लिये उद्यत हो श्रीराम और सीता के साथ ये भी पिता का दर्शन करने के लिये गये ( २. ३३. १-२ )। दु सी नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हमें में पिता के दर्शन के लिये कैंकेमी के महल मे गये (२. ३३, ३-३१)। श्रीराम की देखकर जब शोक-विद्वल दशरय मुच्छित हो नये तब ये शीझतापूर्वक उनके समीप आ पहुँचे (२ ३४, १७-१ । ये भी श्रोराम और सीता के साथ शोक-विद्वल होकर रोने लगे (२. ३४, २०)। इन्होंने हाथ जोडकर दीनमाव से दशरय के चरणी का स्पर्धे करके उनकी प्रदक्षिणा की ( २ ४०, १ )। इन्होंने अपनी माता के चरणो मे प्रणाम किया (२ ४०,३)। राम ने तमसातट पर पहुँचने के पहचात् अयोध्यावासियों के लिये इनसे चिन्ता प्रगट की (२,४६,१-१०)। इनसे परामर्श करके श्रीराम ने तमसाक्षट पर पुरवासियों को सोता छोडकर बन्य प्रदेश में चले जाने का निश्चय किया (२ ४६, १९-२४)। सध्योपासना के परचात श्रीराम ने भोजन के नाम पर इनके द्वारा लाये हमें जल मात्र की ही ग्रहण किया (२, ५०, ४६)। ये भी समन्त्र और गृह के साथ बातचीत करते हुये सारी रात जागते रहे ( २. ४०, ४० )। इन्होंने गुह के समक्ष श्रीराम के बनवास तथा उससे सम्बद्ध परिस्थितियों की चर्चा करते हये विस्नाप किया ( २, ४१ )। श्रोराम ने गगा पार करने के पश्चात इन्हें सीता की रक्षा के लिये तत्वर होने का आदेश दिया (२ ४२, ९४-९८)। "धोराम ने कैकेयी से कौसल्या आदि के अनिष्ट की आशका बताकर इनको अयोध्या कौटाने का प्रयत्न किया परन्त इन्होंने राम के बिना अपना जीवन असम्बद बताते हये सीटना बस्वीकार कर दिया जिस पर श्रीराम ने इन्हें बनवास की अनुमृति दी (२ ५३)।" ये श्रीराम और सीता के साथ गुगा और यमना के सगम पर स्थित भरद्वाज-आध्रम मे पहुँचे जहाँ मुनि ने इन लोगो का सरकार किया ( २. ५४ ) । श्रीराम ने इन्हें सीता को उनकी इच्छानसार फल फुल आदि लाकर देने के लिये कहा (२.५४,२७-३०)। वित्रकृट पहुँचकर श्रीराम की आजा से इन्होंने पर्णशाला ना निर्माण किया (२ ४६, १६-२१)। भरत ने विसच्छ के दूनों से इनका कुशल समाचार पूछा (२ ७०, १८ । कैनेयी ने भरत को बताया कि दश्चरय ने राम और सीता सहित इनके बन्दास से दुखित होकर प्राण-त्याग कर दिया (२ ७२, ३६ ३८ ४०. ४२. ५०)। भरत ने कैंकेयी से कहा कि वह लक्ष्मण के बिना राज्य की रक्षा करने

मे असमर्थ हैं ( २. ७३, १४ )। 'विवासन च सौमित्रे. सीतायाच्य ययाभवत्', ( २. ७४, ३ )। नियादराज गुह ने भरत से इनके सन्द्राव और विलाप का वर्णन किया (२. ८६; ५७, १८-२४)। 'धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः । भ्रातर विषमे काले यो राममनुवर्तते ॥', (२ ८८, २०)। भरत ने भरद्वाज मृति को इनका परिचय दिया ( २. ९२, २३ )। 'ल्डमगैन च बत्स्यानि न मा शोकः प्रथहपति', (२ ९४, १४)। ये सदैव श्रीराम की आजा के बधीन रहते ये (२.९४, १६)। श्रीराम की आज्ञा ते इन्होंने वन-जन्तुओं के भागने का कारण जानने के लिए बाल-इदा पर पडकर भरत की केना की देखा और उनके प्रति अपना रोपपूर्ण उद्धार प्रमट किया (२ ९६)। श्रीराम ने इनके रोप को सान्त करके भरत के सद्भाव का वर्णन किया; तदनन्तर ये रुज्जित होकर श्रीराम के पास खडे हो गये (२.९७,१-२८)। भरत ने बताया कि जब तक वे श्रीराम और सीता सहित इनको न देख लेगें सब तक शान्ति प्राप्त नहीं करेंगे (२.९५,६)। भरत ने आश्रम पर जाने के लिए इनके द्वारा निर्मित मार्गवोधक चिन्हों को बुक्षों में लगा हुआ देखा ( २. ९९, ६ १०)। 'निष्कान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे', ( २. १०२, ६ )। इन्होने अपने पिता दशरय के निधन का समाचार सुना (२ १०३, १५)। श्रोराम ने इन्हें दशरथ को जलदान देने के लिये इङ्गुदी का पिसा हुआ कल, चीर तथा उत्तरीय ले आने की आजा दी (२. १०३, २०)। दशरय की महिषयो ने मन्दाकिनी के तट पर इनके स्नान करने के घाट को देखा (२, १०४, २)। इन्होंने माताओ की चरणवन्दना की (२.१०४,२०—२१)। 'भरत लक्ष्मणा-ग्रज.',(२.१०७,१)। स्रोराम ने भरत को स्रोता और इनके साथ की घटी दण्डकारण्य मे प्रविष्ट होने का समाचार सुनाया (२. १०७, १६)। 'सीमि-त्रिमंग विदित. प्रधानिमत्रम्', (२ १०७, १९)। ये श्रीराम और सीता के साथ बित्रमुनि के बाधम पर आकर सरकृत हुए (२.११७,४.६)। 'रुद्रमणश्च महारथ.', (२.११९,१४)। 'वनं सभायं प्रविवेश राध्य. सलक्षमण. सूर्य इवाध्रमण्डलम्', ( २ ११९, २१ ) । ताबसो ने श्रीाम आदि के साथ इन्हें मञ्जलमंय आशीवांद प्रदान किये (३.१,१२)। वन के मध्य में विराध ने इन पर आकारण किया (३.२,१ ८-२६)। इन्होने विराध पर प्रहार किया जिससे विराध इन्हें श्रीराम के सहित कथे पर रहकर दूसरे वन मे चला गया ( ३, ३, १४-२६ )। विराध का वध करने में इन्होंने भी श्रीराम की सहायता की (३.४)। ये भी श्रीराम के साथ घरमङ्ग के आश्रम पर गये (३ ५)। मे श्रीराम के साथ सुनीक्षण के आश्रम पर गये (३.७-८)। थी राम ने अगस्त्य के आश्रम पर पहुँच कर इन्हें महर्षि को अपने आगमन की

मूचना देने के लिये भेजा (३ ११, ९५)। इन्होंने महर्षि अगस्त्य के शिष्यों के हारा राम आदि के आगमन का समाचार महिंप के पास भेजा (३ १२.१-४)। इन्होने अगस्त्य के शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्रीराम और सीता का दर्शन कराया (३ १२,१४)। श्रीराम ने इन्हें बताया कि तेज के आधिवय से ही उन्होंने जान लिया कि शगस्त्य मूनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं (३ १२, २२-२३)। अगस्य ने बहा कि वे इतमे अध्यन्त सन्तुण हैं ( ३ १३, १ )। श्रीराम ने इन्हें पश्ववटी मे एक सुन्दर पर्णशास्ता का निर्माण करने के लिये कहा और इनके द्वारा पर्णशाला का निर्माण हो जाने पर इनके सहित श्रीराम और सीना उसम निवास करने लगे (३ १४)। इन्होंने हेमन्त ऋत का वर्णन करते हथे भनत की प्रशंसा की (३ १६ १-३६)। श्रीराम ने सीता और इनके साथ गोदावरी के जल मे स्नान किया (३ १६. ४३ )। "राम ने शूर्पणला को इनके पाम मेजा परन्त इन्होते पून राम के पास ही लौटा दिया'। तदनन्तर श्रीराम के आदेश पर इन्होंने शुपंगका की नाक और कान काट लिया (३१६)। वर की रक्षिती-सेना के आगमन पर श्रीराम ने इन्हें सीता को साथ लेकर पवत की गुफा में चत्र जाने के लिए कहा जिसका इन्होने पालन किया (३ २४, १-१५)। खर आदि राक्षसों का वध हो जाने पर ये सीता को 'लेकर राम के पास का गय ( ३ ३०, ३७-४१ )। शूर्पणका ने इनके परात्रम का वर्णन किया (३ ३४, १२-१३)। रावण ने राम की आश्रम से दूर हटा ले जाने और इनका नाम लेकर पुनारने का मारीच को परामर्श दिया (३ ४०, २०-२१)। कपटमून को देखकर इनके मन में सन्देह हुआ ( ३ ४३ ५-६ )। श्रीराम ने क्पटम्ग की पकड़ने के सीता के आबह की सुनकर उसे पकडने का निश्चय व्यक्त करते हुय इनसे सीलाकी रक्षा करने के लिय कहा (३ ४३, २२-५१)। श्रीराम न अब मारीच पर बाण से प्रहार रिया और उसने इनका नाम लेकर पुरारा तो श्रीराम चिन्तित होकर शीझता-पूर्वक पन्धवटी की ओर चलें (३ ४४, १७-२६)। वन में मारीच के स्वर को अपने पति का स्वर जानकर सीता ने इन्हें राम की सहायता करने के लिए प्रैरित किया जिसे पहले तो इन्होंने मस्बीकार किया परन्तु सीता का अत्यन्त आक्षेपयुक्त वचन सुनकर ये राम के पास चल दिये (३ ४४)। मारीच का वध करने के पश्चात आश्रम की भोर लौटते समय जब श्रीराम ने इन्हे देखा तो सीता को अक्ले छोडकर चले आने के इनके कार्य को अनुवित बताते हमे सीता की सुरक्षा पर आशका प्रगट की (३ ५७ १५-२३)। सीता की सुरक्षा पर आश्चका प्रगट करते हुए धीराम इनके साथ आश्रम पर आये और वहाँ सीता को न देखकर इनकी यत्संना करते हय

विषाद में डूब गये (३ १८-५९)। इन्होंने भी श्रीराम के साथ सीता की खोज की और उनके न मिलने से व्यपित हुये श्रीराम को अनेक प्रकार से सान्त्वना दी (३,६१)। सीता वियोग म बिलाप करते हुये श्रीराम को इन्होंने सममाने का प्रयास किया (३ ६६,१८-२०)। श्रीराम के आदेश पर ये गोदावरी नदी वे तट पर सीता की लोज के लिये गये और वहाँ से लौटकर राम से कहा कि सीता वहाँ भी महीं हैं (३ ६४, २-४)। इन्होंने श्रीराम को समझा-बुझाकर शान्त किया (३ ६५-६६)। इन्होंने स्रोराम से जनस्थान में सीता को खोजने के लिये कहा (३ ६७, ४-७)। जब अयोमुखी ने इनके साथ रमण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसके माक, कान, और स्तन काट लिये (३ ६९, १४-१७)। "गहन बन मे प्रवेश करने पर इन्होंने श्रीराम से अपशकुनो की चर्चा की। तुदनन्तर जब कबन्ध नामक राक्षस ने इन्हें तथा थीराम को पकड लिया तो इन्होंने उस राक्षस के बध के सम्बन्ध मे विचार किया (३ ६९, २०-५१)।" परस्पर विचार करके स्रीराम और इन्होंने कबन्य की दोनो मुजायें काट दी जिसके पश्चात् कबन्ध ने इन लीगो का स्वागत किया (३ ७०)। कबन्ध ने बताया कि इन्द्रे ने शाप देते हुये उससे कहा था कि जब ल्दमण सहित श्रीराम उसकी भुजार्ये काट देंगे तो उसी समय उसकी मुक्ति होगी (३ ७१, १४)। कबन्ध के दाह सँस्कार मे इन्होने श्रीराम की सहायता की (३ ७२,१-२)। ये श्रीराम के साथ वार्तालाप करते हुये पम्पा सरीवर के तट पर गये (३ ७५)। श्रीराम ने इनसे पम्पा की शीभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन किया और इन्होने श्रीराम को सान्त्वना दी (४१,१-१२६)। श्रीराम सहित इन्हें देलकर सुप्रीय आदि यानर चिन्तित हो उठे (४ १, १३१-१३२)। सुग्रीन श्रीराम सहित इन्हें देखकर आशक्दित हो गये (४ २, १-३)। सुग्रीव की बाज्ञा से हनुमान् इनका भेद लेने के लिये बाये (४ २,२४८-२९)। "हनुमान् ने स्रोराम सहित इनसे वन मे आने का कारण पूछा और इनको अपना तथा सुग्रीय का परिचय दिया। श्रीराम ने हनुमान के बचनो की प्रशसा करके इनको अपनी ओर से वार्तालाप करने की आज्ञा दी। तदनन्तर इन्होने हुनुमान् से सुग्रीब के साथ मैत्रों करने की इच्छा व्यक्त की ( ४ ३ )।" "इन्होने हनुमान से श्रीराम के बन मे आने और सीता के हरे जाने वा बुलान्त बताया सया भीता को खोजने मे सुपीय के सहयोग की इच्छा प्रकट की। हनुमान् इन्हें आश्वासन देते हुये श्रीराम सहित अपने साथ ऋष्यभूक ले आये (४ ४)।" हनुमान् ने सुप्रीव को श्रीराम वे साथ इनके पधारने का समाचार मुनाया (४ ४, २)। श्रीराम ने सुग्रीय द्वारा प्रदत्त सीता के आभूषणो की

पहचानने ने लिये इनसे नहा जिस पर इन्होंने श्रीराम से नहा 'भैया ! मैं इत बाजूबन्दों की ता नहीं जानता और न इन कुण्डलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं; परन्तु प्रतिदिव भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनो नूपुरो को अवश्य पहचानता हूँ।' (४ ६, १८-२२)। 'ल्झ्मण-स्यापत ', (४ ८, १०)। 'तती राम स्थित दृहवा लक्ष्मण व महाबलम्', (४ ८, ११)। 'लक्ष्मणस्याप्रती राम तपन्तमित्र मास्करम्',(४ ११, ८६)। शीराम अपने इन भ्राता के साथ मतङ्गवन मे गये जहाँ सुधीव बर्लमान थे (४१२,२४)। इन्होने श्रीराम की आजा से पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई पूरलो से भरी गजपूर्णी लता उखाडकर सुग्रीय के गले में पहनादी (४१२, ३९-४०)। ये किष्किन्यापुरी के मार्ग में श्रीराम के आगे-आगे सुप्रीव के साथ चल रहे थे (४. १३, ३)। श्रोराम के साथ इन्होंने भी सप्तजन ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया (४ १३, २५-२८)। श्रीराम आदि के साथ वे भी किष्कित्यापुरी आसे (४ १३, ३०)। 'इक्जाकूणा कुले जाती प्रसिनी 'रामलक्ष्मणी , (४ १४, १७) । युद्धस्यल में यहे हुये वालिन् के समीप श्रीराम के साथ ये भी गये ( ४ १७, १२-१३ )। 'सुबीवेण च मे सस्य लक्ष्मणेन यया तया (४ १८, २७)। इनके सहित धीराम ने मुग्रीन, अङ्गद, और तारा को सान्त्वता दी (४ २५, १)। इन्होंने बालिन् के बाह सस्कार की समुचित -सामधियों को एकत्र करने की सुबीव, अङ्गद और तार को आज्ञा दी ( ¥ २ X, º २-२० )। सुग्रीव का राज्यामियेक हो जाने के पश्चात इन्होंने प्रस्नवण गिरि पर आकर श्रीराम के साथ वार्तालाय किया (४ २७)। "श्रीराम ने माल्यवान प्यंत पर इनसे वर्षाऋतु का वर्णन करते हुये सीता के वियोग-जनित कहीं का वर्णन किया। तदनन्तर इन्होने बताया कि सुपीव शीझ ही उनवा कु दूर कर देंगे (४.२६)।" पवतों के शिखरों से फल लाने के पत्रवात लीट कर इन्होंने सीता के लिये वियोग करते हुये श्रीराम की समझाया (४ ६०, १४-२० )। श्रीराम ने शरदऋत का इनसे विस्तार के साथ वर्णन किया और -तदन-नर इन्हें सुप्रीय को समयाने के लिये उनके पास भेजा (४ ६०, २२-प्रे )। "इन्होंने सुवीव के प्रति रोप प्रकट किया जिसे श्रीराम ने शान्त किया। तदनन्तर इहीने किष्किन्धा के द्वार पर जाकर अझद को सुग्रीव के पास भेजा। धानर इन्हे देल कर भयभीत हो उठे और प्लब्स तथा प्रभाव ने सूचीय को इनके साममत की सूचना देते हुन्ये इनके चरणों में प्रणाम करने इनका रोग सान्त बरने को प्रार्थना की (४ दर्श)।" इनके कुणित होने के समाचार से मुधीब आयन्त चिनितत हुपे और हनुमान् ने सुधीव को समझाते हुये इनसे मिलने का परामर्श दिया (४ ३२)। इन्होंने किप्किन्धापुरी की

र दमण र

शोभादेखते हुये सुप्रीय ने भवन मे प्रवेश करने कोषपूर्वक अपने घनुप पर दशार दी जिससे भयभीत होकर सुपीय ने तारा की इन्हें बान्त करने के लिये भेजा और तारा इन्हें समझा-बुझाकर अन्त पुर मे ले गई (४ ६३)। "इन्हें अपने अन्त पुर मे प्रविष्ट देखकर सुग्रीव की समस्त इन्द्रियाँ व्यथित हो उठी और वे इनके समक्ष उपस्थित हुये। तदनन्तर इन्होने सुप्रीय की अनाम, कृतध्न और मिथ्यावादी इत्यादि कहते हुवे फटकारा (४ ३४)।" तारा ने इन्हें युक्तियुक्त वचनो द्वारा शान्त किया (४ ३५)। तारा के यचन को सुनकर ये शान्त हुये (४ ३६,१–२)। जब सुग्रीय ने अपनी लघुता और श्रीराम की महत्ता बताते हुये इनसे क्षमा माँगी तब इन्होने सुग्रीय की प्रशसा करते हुये उन्हें अपने साथ चलने के लिये कहा (४ ३६,१२-२०)। इन्होंने सुपीव को धोराम के पास चलने के लिये कहा (४ ३८,३)। 'नाहमस्मि-न्त्रमु कार्ये वानरेन्द्र न ल्इनण', (४ ४०,१३)। 'अन्नवीद्रामसीनिध्ये छडमणस्य च धीमत', ( ४ ४०, १६ )। 'छडमणस्य च नाराचा बहव सन्ति तदिया । बच्चाश्चनिसमस्पर्शा गिरीणामपि दारका ॥', (४ ५४, १५)। 'हा राम ल्ह्नणेत्येव हाऽयोध्येति च मैथिली', (५ १३,१४)। 'नमोस्तु रामाय सल्दनणाय', (५ १३,५९) । 'इथवी निपतिच्यन्ति रामल्दमण-लक्षिता', ( ४ २१, २४ )। 'राम सलक्ष्मण', ( ४ २६, २४ )। 'ल्डमणेन', ( ४ २७, १७ २० )। हनुमान ने अशोकवाटिया मे सीता को बताया कि लक्ष्मण ने भी उनका कुशल समाचार पूछा है (४, ३४, ३४)। सीता ने हनुमान से श्रीराम और इनके चिह्नो का वर्णन करने के लिये कहा ( ५. ३५, ४)। 'विशोक कृष्ठ वैदेहि रामय सहल्यनणम्, ( ४ ३७,४० )। हनुमान् के पुछने पर सीता ने इनके प्रति शुभकामना प्रगट करते हये अपनी ओर से इनका कुशल समाचार पूछने का हनुमान को आदेश-दिया ( ४ ३८, ६१ )। राम-लक्ष्मणी, ( ४ ३९, ४२ )। 'राम च लक्ष्मण चैव', ( ४ ६२, ३८, ६४, १ )। 'रूरोद सहरूक्षमण', ( ४ ६६, १ )। 'लक्ष्मण च धनुष्मन्तम्', ( ४ ६८, २४ )। 'ल्इनणश्च महावल', (६१,११)। 'मञ्जदेनैप सयातु लक्ष्मणश्चान्तकोपम', (६४,२०)।६४,२४ ३२। 'तमङ्गदगतो राम ल्हनण शुमया गिरा', (६४,४४)। 'सलक्मण', (६४,९=१०६, =,१०११२४)। 'लक्ष्मणस्याचतो राम सरस्थमिदमद्रवीत्', (६ १७, १८) । 'ल्ह्मण पुण्यलक्षणम्, (६१८,७)। 'राम सलक्षण', (६१९,३२)। श्रीराम ने लड्डा पर आकामण करने के पूर्व इनसे उत्पात सूचक लक्षणों का वर्णन किया (६ २३, १-१४)। श्रीराम ने इनसे लड्डा की शोभा का वर्णन विया (६ २४, ६-१३)। 'सह स्नाता रूदमणेन महीजसा', (६ ३७, ३४)।

थीराम ने इनसे लङ्का के चारो दारो पर बानर सैनिको की नियुक्ति तथा विभिन्न प्रकार के अपशकुनो आदि के सम्बन्ध में परामर्श किया (६ ४१, १०-२३)। 'ल्डमणानुचरो बीर', (६ ४१ ३४)। 'राम च ल्डमण चैव', (६ ४४, ३८)। भातरी समस्यवणी, (६ ४४, ३९)। इन्द्रवित् वे साय युद्ध करते हुये श्रीराम सहित ये भी अचेत हो गये जिससे वानरों ने सोक किया (६ ४%-४६, १-७)। श्रीराम और इनके दारीर के सभी अङ्गो को बाणों से ब्यास देखकर सुचीव के मन में मय उत्पन्न हो गया (६ ४६, ३०)। जब राम सहित ये मुल्छित पडे थे तो मभी वानर प्रमुख इन लोगो की रक्षा करने रुगे (६.४७, १-३)। 'तत सीता ददशों भी शयानी शरतल्पगी। ल्डमण चैव राम च विसन्नो शरपीडितो ॥', (६ ४७,१८)। 'मर्लारमनव-बाङ्गी ल्डमण चासितेक्षणा। प्रेडर प्राप्तुपु चेतृनो स्रोद जनकारमजा॥', (६ ४७, २२)। नागपाश मे आबद होने पर भी अपने खरीर की हडता ्रिक करें, रूपि नामाच नामच हुए रिप्ता ने इनकी चरित रहित है। और शक्तिमता के कारण मुख्छी ने जानकर क्षीराम ने इनकी सिक्त पराक्रम, आनुनिष्ठा तथा अन्य गुणी ना उदलेख करते हुने इनके लिये विलाग दिवा (६ ४९,१–३०)। गण्ड ने खीराम और इन्हें नागग्राग्र से मुक्त कर दिवा (६ ४०,३९)। 'व्हनगोरच हुनुमाण्ड रामग्वारि सुविस्मिता', (६ ४९, (नल को आहत करने के पश्चात रावण ने इनके साथ युद्ध किया। तदनन्तर रावण ने ब्रह्माओं की दी हुई - शक्ति से इनके बझस्यल पर प्रहीर किया जिससे य मुन्छित होकर मृमि पर गिर पड़े। उस समय रावण ने इन्हे अपनी दोनो मुजाओ से उठाने का प्रयास किया परन्तु सफल नही हो सका ( ६. ५९, ९२-११३ )।" हुनुमान इन्ह दोनो हाथों से उठाकर श्रीराम के निकट लाये और उस समय मुद्ध में पराजित हुये इन्हें छोडकर वह शक्ति पुन रावण के पास लौट आई (६ ४९, ११९-१२१)। भगवान् विष्णु क अचिन्तनीय अश रूप से अपना चिन्तन करकेये स्वस्य हो गये (६ x९,१२२)। 'हरिसैन्य सलक्ष्मणम्', (६ ६०, ८०)। 'रामळ्डमणयोश्चापि स्वय पास्यामि शोणितम् (६ ६०, ८१)। "जब कुम्मकणं पुन युद्ध करने के लिये उपस्थित हुआ तो इ होने उसके साथ युद्ध किया । उस समय कुम्मकर्ण मे इनको बालक कहते हुये इनका तिरस्कार किया जिसका इन्होंने कठोर ग्रस्दों मे उत्तर दिया ! कहत हुए बनाना भारता हाता जाना बहुता परस्तु कुम्मवर्ण झहे लोधकर कीरास को बोर अध्यस्त हुमा (६ ६७ १०२० १९७)! जब श्रीराम कुम्मकण से बुद कर रहे थे तो इन्होंने कुम्मवर्ण के वय के सम्बन्ध मे श्रीराम को अपने विचार दलाये (६ ६७,१२०–१३२)। जब श्रीराम ने कुम्मक्णें पर बाक्मण किया तो ये भी श्रीराम के पीछे-पीछे चन रहे थे (६ ६७, १३७)। "जब आतिशाय वानरी का भीपण सहार

करता हुआ श्रीराम के निकट आकर बहवारी कियाँ करने लगा तब कृद्ध होकर इन्होने उसके साथ कठोर शब्दों का आदान-प्रदान करते हुये भीपण युद्ध आरम्भ किया। अन्त मे इन्होने ब्रह्मास्त्र द्वारा अतिकाय का वध कर दिया। इस प्रकार अतिकाय का यथ हो जाने पर समस्त वानर इनकी प्रशंखा करने लगे (६. ७१,४६-१११)।" इन्द्रजित के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से श्रीराम और बानरो सहित ये भी मुन्छित हो गये (६, ७३)। हुनुमान् हिमालय से दिव्य ओषिषयों का पर्वत लाये और उन ओपिषयों की गंध री ये पुनः स्वस्य ही गये ( ६. ७४, ६९-७० )। इन्द्रजित् से घीर युद्ध करते हुये उसके यथ के सम्बन्ध मे श्रीराम ने इनसे परामराँ किया (६. ८०, ३७-४२)। भातरी रामलक्ष्मणी', (६. ८१, ४)। जब मायामयी सीता के बंध का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मुक्छित हो गये तो ये उन्हें सान्त्वना देते हुये स्वयं पुरुपायं के लिये उद्यत हुये ( ६. ८३, १३-४४ ) । 'लहमणे भ्रातृबत्सले', ( ६. ८४, १ )। विभीषण ने श्रीराम को लक्ष्मण की गोद में लेटे हुये देखा। उस समय उन्होंने रावण की माया का रहस्य बताते हुये सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और श्रीराम से निवेदन किया कि वे मेघनाद नायध करने के लिये लक्ष्मण को निकृष्मिला के मन्दिर मे भेजें (६. ६४)।" विभीषण के अनुरोध पर श्रीराम ने इन्हें इन्द्रजित के यम के लिये जाने की आज्ञा दी और ये सैना सहित निकुम्भिला मन्दिर के पास पहुँचे ( ६. ८५ )। विभीषण ने इन्हें मेघनाद पर बाण-प्रहार करने के लिये कहा (६. ८६,१–६)। जब मेधनाद धनुष उठाकर हनुमान का यथ करने के लिये उद्यत हुआ तब विभीषण के सकेत पर इन्होंने मेघनाद को देखा (६ ८६, ३२-३५)। 'लहमणाय', (६. ८७, २-३)। विभीषण ने इन्हें निकृत्मिला की वस्तुयें दिखाती हुये इनसे मेघनाद का वध करने के लिये कहा (६. ८७, ४-६)। मेघनाद की देखकर में धनुप को टंकार करते हुये युद्ध के लिये सम्रद्ध हो गये और उसे ललकारा (६ =७,७-९)। इन्होने इन्द्रजित् के साथ परस्पर रोपपूर्ण वचनो का आदान-प्रदान करते हुये घोर युद्ध किया (६. ८८)। विभीषण ने कहा कि लक्ष्मण ही मेघनाद का विनाश करेंगे (६. ८९, १८)। मेघनाद ने इनके साय घोर युद्ध किया जिसमें इन्होंने उसके सारिय और रथ आदि का विनाश कर दिया (६, ५९, २४,–५६)। इन्द्रजिन के साथ भयकर युद्ध करते हुये इन्होने उसका वध कर दिया (६. ९०)। "विभीषण के साथ आकर इन्होने श्रीराम को इन्द्रजित् के बग्न का समाचार सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर श्रीराम ने हृदय से लगाते हुये इनकी प्रशसा की । तदनन्तर सुपेण 'ने इनकी चिकित्सा करके इन्हें स्वस्य किया (६ ९१)।" ये रावण के साथ स्वय ही

रुप्सण 🕽

युद्ध करना चाहते थे अत उस पर वाण प्रहार करने लगे, पर-तूरावण ने -इनके वाणो को काट दिया और इन्हें लौंघकर श्रीराम के समीप पहुँचा (६.९९, १८-२१)। रावण के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसके धनुष और सारिय को काट दिया (६ १००, १३-२०)। "विभीषण को प्राणसशय की अवस्था में पड़ा देख ये स्वय उनकी रक्षा करते हुये रावण से युद्ध करने रूपे परन्तु अन्तत रावण के शक्ति प्रहार से भूष्टियत हो गये। उस समय श्रीराम ने अत्यन्त शोक और क्रोध में भरकर रावण से स्वय युद्ध करते हुये सुग्रीव आदि की इनकी रक्षा करने का आदेश दिया (६ १००, २४-४६)।" इन्हें मूर्विछत देखकर स्रीराम ने विलाप किया परन्तु अन्तत हनुमान की लाई हुयी ओषधियों द्वारा सुरेण ने इन्हें स्वस्य कर दिया (६ १०१)। रावणवध करने के पश्चात जब श्रोराम ने मातिल श्रादिको विदाकर दिया तब इन्होंने श्रीराम के चरणो में प्रणाम किया (६ ११२,७)। श्रीराम ने इनसे विभीषण को लड्डा के राज्य पर अभियिक्त देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, ६-१०)। इन्होने विभीषण का राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ ११२, ११-१७)। 'सलक्ष्मणम्', (६ ११२, २५)। जब थोराम डारा तिरस्कृत हुई सीता ने अपने लिये निता तैयार करने की इनको आजा दी तो इन्होंने श्रीराम की आजा से चिता तैयार की (६ ११६, १७-२१)। महादेव की आज्ञा से इन्होंने भी विमान म उच्चस्थान वर बैठ हुये अपने पिता को प्रणाम किया ( ६ ११९, ९--१० )। दशरथ ने इन्हें बाशीर्वाद दिया (६ ११९, २९)। हनुमान् ने श्रोराम, सीता. और इनसे सम्बद्ध समस्त वृतान्त भरत को सुनाया (६ १२६)। भरत इनसे भी मिले (६ १२७, ३०)। राजुष्त ने भी इन्हें प्रणाम किया (६ १२७, ४४)। इहोने भी स्नान आदि करने के पश्चात् शृङ्गार धारण किया (६ १२८,१४-१६)। श्रीराम ने जब इनस युवराजपद ग्रहण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२८, ९१-९३)। इतको साप लेकर श्रीराम ने पृथिवी का शासन विया (६ १२८, ९६)। 'राध्येण यया माता सुमिता लड्मणेन च॥ भरतेन च कॅक्रेमी जीवपुत्रास्तवा स्त्रिय ) । भविष्यन्ति सदानन्दा पुत्रपौत्रसमन्दिता ॥', (६ १२=, १०=-१०९) । 'लक्ष्मणेन च धर्मात्मन्छात्रा त्वद्धितकारिणा,' (७ १, २०)। 'भरतो लवमयश्चात्र वातुष्मश्च महायवा ', (७ ३७ १७)। 'लहमणेनानुयात्रेण पुष्टतोऽनुगमिष्यते'. (७ ३०, ११)। 'लहमणेन सहायेन प्रयात केक्येश्वर', (७ ३०, १४)। 'रामस्य बाहुवीयँण रक्षिता लक्ष्मणस्य व', (७ ३९ १)। 'मरती तदमणरचव', (७ ३९, ११)। श्रीराम ने सीता

करता हुआ श्रीराम के निकट आकर अहंकारीकियाँ करने छगा तब कुढ़ होकर इन्होंने उसके साथ कठोर शब्दों का आदान-प्रदान करते हुये भीषण युद्ध

িচৰ্মণ

आरम्भ किया। अन्त मे इन्होंने ब्रह्मास्त्र द्वारा अतिकाय का वध कर दिया। इस प्रकार अतिकाम का यम हो जाने पर समस्त वानर इनकी प्रशंसा करने लगे (६. ७१, ४६-१११)।" इन्द्रजित के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से श्रीराम और वानरों सहित ये भी मूब्धित हो गये (६, ७३)। हनुमान हिमालय से दिव्य ओपधियों का पर्वत लाये और उन ओपधियों की गंध से ये पुनः स्वस्य हो गमे ( ६. ७४, ६९-७० )। इन्द्रजिन् से घोर युद्ध करते हुये उसके वध के सम्बन्ध मे श्रीराम ने इनसे परामर्श किया (इ. ८०, ३७-४२)। 'श्रातरी रामलक्ष्मणी', (६. ८१, ४)। जब मायामयी सीता के वध का समाचार सुनकर

श्रीराम शोक से मूब्छित हो गये तो ये उन्हें सान्त्वना देते हुये स्वयं पुरुषायं के लिये उद्यत हुये ( ६. ६३, १३-४४ )। 'लहमणे भ्रातृबत्सले', ( ६. ६४, १ )। विभीषण ने श्रीराम को लक्ष्मण की गोद मे लेटे हुये देखा । उस समय उन्होने रावण की माया का रहस्य बताते हुये सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और शीराम से निवेदन किया कि वे मेधनाद का वध करने के लिये लक्ष्मण को निकुम्भिला के मन्दिर में भेजें (६, 🕏 )।" विभीषण के अनुरोध पर शीराम ने इन्हें इन्द्रजित् के वघ के लिये जाने की आज्ञा दी और ये सैना सहित निकुम्भिला मन्दिर के पास पहुँचे ( ६. ८५ )। विभीषण ने इन्हें मेघनाद पर बाण-प्रहार करने के लिये कहा (६. ८६,१-६)। जब मेधनाद पनुष उठाकर हनुमान् का वध करने के लिये उद्यत हुआ तब विभीषण के सकेत पर इन्होंने मेयनाद की देखा (६. ८६, ३२-३४)। 'लहमणाय', (६. ८७,

२-३)। विभीषण ने इन्हें निकृष्टिमला की वस्तुयें दिखाते हथे इनसे मेघनाद का वय करने के लिये कहा (६. ८७,४-६)। मेघनाद की देखकर ये धनुप की टंकार करते हुये युद्ध के लिये सम्रद्ध हो गये और उसे छलकारा (६. ८७, ७-९)। इन्होने इन्द्रजित् के साथ परस्पर रोषपूर्ण वचनों का

आदान-प्रदान करते हुये थोर युद्ध किया (६, ८८)। विभीषण ने कहा कि रुष्मण ही मेथनाद का विनास करेंगे (६. ८९, १८)। मेथनाद ने इनके साथ घोर युद्ध किया जिसमें इन्होंने उसके सारिय और रथ आदि का विनास कर दिया (६, ८९, २४.–५३)। इन्द्रजित् के साथ भयकर युद्ध करते हुये इन्होने उसका यथ कर दिया (६. ९०)। "विभीषण के साथ आकर इन्होने श्रीराम को इन्द्रजित् के वध का समाचार सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर श्रीराम ने हृदय से लगाते हुये इनकी प्रशास की। तदनन्तर सुपेग ,ने इनकी चिकित्सा करके इन्हें स्वस्य किया ( ६. ९१ )।" ये रावण के साथ स्वय ही कदमग ]

युद्ध करना चाहते थे अत उस पर वाण प्रहार करने लगे, पर तुरावण ने इनके वाणों को काट दिया और इन्हें छांपकर श्रीराम के समीप पहुँचा (६,९९,१८-२१)। रावण के साथ युद्ध करते हुये इन्होने उसके धनुप और सारथि को काट दिया (६ १००, १३-२०)। "विभीषण को प्राणसभय की अवस्था मे पडा देख ये स्वय उनकी रक्षा करते हुये रावण से युद्ध करने रूगे परन्तु अन्तत रायण के शक्ति प्रहार से मूच्छित हो गये। उस समय धीराम ने अस्य त शोक और कींघ में भरकर रावण से स्वय युद्ध करते हुये सुग्रीय आदि को इनकी रक्षा करने का आदेश दिया (६ १००, २४-४६)।" इन्हें मुन्छित देखकर श्रीराम ने विलाप किया परन्तु अन्तत हनुमान् की लाई हुयी ओपधियों द्वारा सुवेश ने इन्हे स्वस्य कर दिया (६ १०१)। रावणवध करने के पश्चात् अब श्रोराम ने मातिल भादिको विदाकर दिया तब इन्होने श्रीराम के घरणो मे श्रणाम किया (६ ११२,७)। श्रीराम ने इनसे विभीषण को लङ्का के राज्य पर अभिविक्तः देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, ६-१०)। इन्होने विभीपण का राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ ११२, ११-१७)। 'सलक्ष्मणम्', (६ ११२, २५)। जब श्रीराम द्वारा तिरस्कृत हुई सीता ने अपने लिये चिता तैयार करने की इनको आज्ञा दी तो इन्होंने श्रीराम की आज्ञा से चिता तैयार को (६ ११६, १७~२१)। महादेव की आज्ञा से इन्होंने भी विमान में उज्वस्थान पर बैठे हुवे अपने पिता को प्रणाम किया (६ ११९, ९-१०)। दशास्य ने इन्हें आशीर्वाद दिया (६ ११९, २९)। हनुमान ने श्रोराम, सीता, कोर इनसे सम्बद्ध समस्त वृत्तान्त भरत को सुनाया (६ १२६)। भरत इनसे भी मिले (६ १२७, ३८)। शतुष्त ने भी इन्हें प्रणाम किया (६ १२७ ४५)। इन्होने भी स्नान झादि करने के पश्चात श्रृद्धार धारण किया (६ १२८, १४-१६)। श्रीराम ने जब इनस युवराजपद प्रहण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२६, ९१-९३ ) । इनको साथ लेकर श्रीराम ने पृथिवी का शासन किया ( ६ १२ %. ९६)। 'राधवेण यथा माता सुमित्रा लडमणेन च ॥ भरतेन च कैंकेयी जीवपुत्रास्तया स्त्रिय )। भविष्यन्ति सदानदा पुत्रपौत्रसमन्दिता ॥'. (६ १२८, १०६-१०९) । 'लडमणेन च धर्मात्मन्भात्रा त्वद्धितकारिणा.' ( ७ १, २० )। 'भरतो लक्ष्मणश्चात्र शत्रुध्नश्च महायशा', (७ ३७, १७)। 'लहमणेनानुयात्रेण पुष्टतोऽनुगमिष्यते', (७ ३०, ११)। 'लहमणेन सहायेन प्रयात केक्येण्वर', (७ ३०, १४)। 'रामस्य बाहुवीयेंग रक्षिता लक्ष्मणस्य च', ( ७. ३९ १ )। 'मरतो लक्ष्मणरवैव', ( ७ ३९, ११ )। धोराम ने सीता

रुप्तमण ( ३०२ ) [ रूपमण सम्बन्धी लोकापबाद पर विचार करने के लिये इन्हें भी बुलाया (७ ४४, २-६)। लोकापबाद की चर्चा करत हुये श्रीराम ने सीता को बन में छोड

आने के लिए इन्हें आदेश दिया (७ ४५, ५-२३)। ये वन मे छोडने के लिए सीता को रथ पर बैठाकर से गये और गङ्गा तट पर पहुँचे (७ ४६)। इन्होंने सीना को नाव से गङ्घा के उस पार पहुँचाकर अत्यन्त दुःख से उन्हें उनके त्यागे जाने की बात बताया (७ ४७)। सीता ने श्रीराम के लिये इनके द्वारा सदेश मेजा (७, ४८, १-२१)। तदन्तर सीता को प्रणाम करके मे लौट पड़े (७ ४८, २२-२५)। सीना को बन मे छोडकर लौटते समय सुमन्त्र ने इन्हें दुर्वासा द्वारा श्रीराम के भविष्य-कथन आदि के सम्बन्ध मे बताया (७ ५०)। दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगुऋषि के द्याप की कवा कहते हये भविष्य में होने वाली बुछ बातों को बताकर सुमन्त्र ने इनके दू सी हृदय की शान्त किया (७ ५१)। मे अयोध्या के राजमवन मे पहुँचकर श्रीराम से मिले और उन्हें साग्रवना दी (७ ५२)। कार्यार्थी पुरुषो की उपेडा से राजा नुगको मिलनेवाले साप की कया सुनाकर श्रीराम ने इन्हें कार्यांपी पुरुषो की देखमाल का बादेश दिया (७ ५३)। इन्होने श्रीराम से राजा नगकी कथा विस्तार से बताने का अनुरोध किया (७ ५४,१-४)। 'थीराम ने निर्मि और वसिष्ठ के एक दूसरे के शाप से देहत्याग की कथा का इनसे वर्णन क्या। इन्होने शीराम से पूछा कि विदेह होने पर पतिष्ठ आदि -ने क्सि प्रकार पून घरीर प्राप्त किया (७ ५६, १-२, ५७, १-२)।" इन्होंने कोराम से पहा कि निमि ने वसिष्ठ के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया (७ ४८, १-३)। श्रीराम ने इन्हें नार्यापियों को अपने सम्मुल उपस्थित करने का आदेश दिया (७ ५९क, ५)। श्रीराम के आदेश पर इन्होंने बाहर निकलकर एक कुले को देखा और उसे भीतर आकर श्रीराम से अपना प्रयोजन वहने वा अनुरोध विया; परन्तु शीराम की आज्ञा के विना जब मूत्ते ने राजभवन में प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने श्रीराम की मनुमति सी (७ ५९४, १४-२८)। इन्होंने कुत्ते को खोराम के पास पहुँचाया (७ ४९व, १)। नारद ना वचन गुनवर श्रीराम ने इनको राज द्वार पर विलाप नर रहे ब्राह्मण को सांस्थना देने का आदेश दिया (७ ७४, (-x) । थीराम न इनमें और भरत से राजमूययन करने के विषय पर बार्सालाप हिया (७ = २, १-=)। इन्होंने अन्यमेष यज्ञ का प्रत्नाव करने हुये छोराम को इन्द्र भीर बुत्रागुर की कया गुनाया (७ ८४-८६) । थोराम ने इन्हें राजा इन की क्या मुनाया ( ७ ८७-९० ) । श्रीराम ने इनसे अश्वमेध करने का अपना निश्वय स्वक विया और उमे मुनवर इन्होंने विवय्यदि सभी दिशों को बुलावर

थीराम से मिलाया (७ ९१, १-४)। ब्राह्मणो की स्वीकृति . श्रीराम ने इन्हें अववमेध यज्ञ सम्बाधी आवश्यक तैयारी करने का (७ ९१, ९-२५)। ऋत्विजो सहित स्टमण को यज्ञास्य की निमुक्त करके श्रीराम सेना सहित नैमियारण्य गर्वे ( ७ सुविहितो यज्ञी ह्य स्वमेधी ह्यवतत । लक्ष्मणेनाभिगुप्ता सा (७ ९२.९)। श्रीराम ने इन्हें और भरत को कमार की बारुपय के विभिन्न राज्यो पर नियुक्ति करने का आदेश 2-Y)। कुमारो के अभिषेक पर थोराम और भरत प्रसम्भवा हुई (७ १०२ १०)। ये अञ्चद के साथ वर्षे समके साथ रहे । जब वह दृढ्तापूर्वक राज्य समालने सवा कीट आये (७ १०२, १२-१३)। 'उमी क्लाल गनमपि स्तेहास जजातेऽतिधार्मिकौ ॥', (७ १०२. द्वार पर जब सपस्वी के येथ में काल उपस्थित हुआ तो आगमन की सूचना दी और सदनन्तर थीराम के आदेख लावे (७ १०३, २-७)। लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त से वार्तालाय भारम्म स्था (७ १०३, १४-१६)। बार्तालाप कर रहे ये तो महपि दुर्वांता ने, श्रीराम से त पदापण करके, इहे थीराम को अपने आगमन की कहा। दुर्वासा ने यह भी कहा कि सुचना देने म विलम्ब आदि सहित समस्त भादाओं और नगर को शाप दे हेंबे इन्होंने, यह सोचकर कि 'अकेले मेरी ही मत्यु हो श्रीराम को ऋषि के आगमन की सुचना दी (७ , के चले जाने पर श्रीराम नियम मङ्ककर देने के पर चिन्तित हये (७ १०४, १६-१८)। "श्रीराम की देखकर इन्होंने उन्हें सा त्वना देते हुए कहा 'आप ि कर डालें क्यों कि प्रतिज्ञा भङ्ग कर देनेवाले मनुष्य नरक मूच प्राणदण्ड देशर अपने धण की बृद्धि करें।' ( ७. १०६. के करने पर श्रीराम ने इनका त्याग किया । श्रीराम का यहाँ से सरपुत्रद पर आये और जल से आचमन करके लिया । तदनन्तर सदारीर ही ये मनुष्यों की दृष्टि से े देवराज इन्हें हो से कर स्वर्गतोक पत गये (७ १०६. विष्णु के चतुर्च अग, लक्ष्मण को आया देख सभी देवताओं ने का प्रजन किया ( ७, १०६, १८ )।

सम्बन्धी लोकापवाद पर विचार करने के लिये इन्हें भी बुलाया (७ ४४, २-६)। लोकापबाद की चर्चा करते हुवे श्रीराम ने सीता को बन मे छीड आमे के लिए इन्हें लादेश दिया (७.४५, ४-२३)। ये वन में छोडने के लिए सीता की रथ पर वैठाकर ले गये और गङ्गा तट पर पहुँचे ( ७. ४६ )। इन्होंने सीना को नाव से गङ्का के उस पार पहुँचाकर अत्यन्त द ल से उन्हें उनके त्यांगे जाने की बात बताया ( ७. ४७ )। सीता ने श्रीराम के लिये इनके द्वारा सदेश मेजा (७, ४८, १-२१)। तदन्तर सीता को प्रणाम करके ये लौट पड़े (७, ४६, २२-२५)। सीना को वन में छोड़कर लौटते समय सुमन्त्र ने इन्हें दुर्वासा द्वारा श्रीराम के भविष्य-कथन आदि के सम्बन्ध मे चताया ( ७. ५० ) । दुर्वासा के मुख से सुनी हुई मृगु ऋषि के शाप की कया कहते हुये मविष्य में होते वाली पुछ बातों को बताकर सुमन्त्र ने इतके दु सी हृदय को श्वान्त किया ( ७. ५१ )। ये अयोध्या के राजभवन मे पहुँचकर ्यीराम से मिले और उन्हें साल्वना दी (७. ५२)। कार्यार्थी पुरुषों की उपेक्षा से राजा नृग को मिलनेवाले शांप की कथा सुनाकर श्रीराम ने इन्हें कार्यार्थी पुरुषो की देखमाल का आदेश दिया (७ ५३)। इन्होंने श्रीराम से राजा नगकी क्या विस्तार से बताने का अनुरोध किया (७. ५४, १-४)। 'श्रीराम ने निर्मि और विसिष्ठ के एक दूसरे के शाप से देहत्याग की कथा का इनसे वर्णन किया। इन्होंने स्रीराम से पूछा कि विदेह होने पर विसिष्ठ आदि ~ ने किस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया (७. ५६, १-२; ५७, १-२)।" इन्होंने श्रोराम से कहा कि निमि ने वसिष्ठ के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया ( ७. ५८, १-३ )। श्रीराम ने इन्हें कार्यावियों को अपने सम्मूख उपस्थित करने का आदेश दिया (७. ५९क, ५)। श्रीराम के आदेश पर इन्होने बाहर निकलकर एक कुले को देखा और उसे भीतर आकर श्रीराम से अपना प्रयोजन कहने का अनुरोध किया; परन्तु धीराम की आजा के विना जब कुत्ते ने राजभवन में प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने श्रीराम की अनुमति ली (७. ५९४, १४-२८)। इन्होने कृत्ते को श्रीराम के पास पहुँचाया (७. ५९ च, १)। नारद का वचन सुनकर श्रीराम ने इनको राज द्वार पर विलाप कर रहे ब्राह्मण को सान्त्वना देने का आदेश दिया (७ ७४, १-५) । श्रीराम ने इनसे और भरत से राजसूययज्ञ करने के विषय पर वार्तालाप क्या (७. ८२, १-८) । इन्होंने अश्वमेष यज्ञ का प्रस्ताव करते हुये श्रीराम की इन्द्र और बुवासुर की कथा सुनाया (७. ८४-८६)। श्रीराम ने इन्हें राजा इल की क्या सुनाया (७ ८७-९०)। श्रीराम ने इनसे अश्वमेय करने का अपना निश्चय व्यक्त किया और उसे मुनकर इन्होंने वसिष्ठादि सभी दिजों को बलावर

( ३०४ ) [ १. छङ्का

छद्द्य, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम वो प्रदान किया (१.२८,४)।

ल्च्यी

१. लङ्का. रावणपालित एक पूरी का नाम है जहाँ पहुँचकर हनुमान ने अशोकवाटिका मे सीता को चिन्तामन देखा (११,७३)। हनुमान ने इसमे आग लगा दी (११,७७)। यहाँ आकर श्रीराम ने रावण का वध कर दिया ( १. १, ६१ )। तारा ने लंदमण को बताया कि यहाँ सौ सहस्र करोड, छत्तीस अयुत, छत्तीस सहस्र और छत्तीस सी राक्षस रहते हैं (४ ३४, १४)। हनुमान् ने सागर-लङ्गन के पश्चात् पर्वत-शिखर पर स्थित हो इसकी शोभा का अव-लोकन किया ( प्र. १, २१३-२१४ )। 'यह बन-उपवनो से ब्याप्त, सुन्दर फल-पुष्पों के पृक्षों से सुशोभित, सुन्दर सरोवरों से युक्त, और सुरक्षित थी। यह , विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा आकाश मे तैरती सी प्रतीत होनी थी। इसकी सर्ह रक्षा-व्यवस्था, विशाल अट्रालिकाओ, और सर्ह प्राचीर आदि को देखकर हनुमानु चिन्तित हो विचार करने लगे कि इसमे प्रवेश करना कैसे सम्भव होगा (५ २, १-३०)।" 'अचिन्त्यामद्भताकारा दृष्टा लड्डा महाकि । असीद्विषण्णो हुप्टश्च वैदेशा दर्शनोत्सूक ॥ स पाण्डराबिद्धविमानमालिनी महाहंजाम्बनदजालतोरणाम्। यशस्त्रिनी रावणबाहुपालिना धापाचरैर्भीम-बलै समावृताम् ॥', (५ २, ४५-४६)। 'स लम्बशिखरे लम्बे लम्बतीय दसनिमे । सरवमास्थाय मेधावी हनुमान्मारुतारमज ।। निश्चि लङ्का महासत्त्वो विवदा कपिकुरुजर । रम्यकाननतीयाढमापुरीं रावणपालिताम् ॥, (४ ६,१-२) । "वारत्वाल के बादलों की भौति श्वेत कान्तिवाले सुन्दर भवन इसकी शोभा बढ़ाते" थे। यहाँ समुद्र की गर्जना के समय भयकर गम्भीर शब्द होता रहता था। सागर की छहरों को खुकर बहुनेवाली वायु इस नगरी की सेवा करती थी। इस पुरी के सन्दर फाटकों पर मतवाले हायी दोभा पाते थे तथा इसके अन्तर्दार और यहिर्दार दोनों ही श्वेत कान्ति से सुशोभित थे। इसकी रक्षा के लिये वडे-वडे सर्वो का सचरण होता रहना था जिससे यह नागों से सुरक्षित होने के कारण सुन्दर भोगवतीपुरी के समान जान पडती थी। अमरावतीपुरी के समान यहाँ आवश्यकता के अनुसार विजलियो सहित मेघ छाये रहते थे। ग्रहो और नक्षत्रो के सहया विद्युत्-दीयो के प्रकाश से यह पुरी प्रकाशित और प्रचण्ड बायु की ध्वति से युक्त थी। सुवर्ण के बने हुवे विश्वाल परकोटों से थिरी हुई यह पुरी शुद्र धण्टिकाओं की धनकार से युक्त पताकाओं द्वारा जलकृत थी (४ ३, है-७)।" "मुदर्ण ने बने हुये द्वारों से इस नगरी नी अपूर्व सोमा हो रही थी। उन सभी द्वारो पर नीसम के चयूत्ररे बने हुये थे। वे समस्त द्वार हीरो, स्पटिको और मोतियों से जड़े गये थे। मणिमयी पर्ये उनकी शोभा बढ़ा

रही थी। उनके दोनो ओर तराये सुवर्ग के उने हुने हायी सोमा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चौदी से निमित होने वे नारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीडियाँ नीलम की बनो हुई थी। उन द्वारो के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुमें और धूळ से रहित थे। वे समस्त द्वार रमणीय सभा-भवनो से युक्त और सुन्दर तथा ऊँचाई मे आकाश मे उठे हुये से जान पडते थे। वहाँ की च और मयूरो के कलरब गूँजते रहते थे। इन द्वारी पर राजहुन नामक पक्षी भी निवास करते थे। यहाँ भीति भाँति के वाद्यो और आमूपणों की मधुर-ध्वति होती रहती यी जिससे यह पुरी सभी ओर से प्रतिब्बित हो रही थी। कुवेर को अलका के समान घोमा पानेवाली यह नगरी तिक्ट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के बारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होनी थी ( १ ३, ९-१२ )।" 'ता समीदा पुरी लङ्का राक्षसाधिपते-शुमाम् । अनुत्तमामृद्धिमती चिन्तयामास वीर्यवान् ॥', (४, ३, १३)। रावण के सैनिक हाथों में अस्य-शस्त्र लेकर इसकी रक्षा करते थे, अतः इसे कोई दूसरा वलपूर्वक अधिकार मे नहीं कर सकता था ( ५ ३,१४ )। "राक्षसराज रादण की यह नगरी वस्त्रामुषणों से विभूषित सुन्दरी युवती के समान प्रतीत होती थी । रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र और गोष्ठ (गीशाला ) तथा अन्य दूसरे भवन आभूषण थे। परकोटो पर लगे हुये यन्त्रों के जो गृह थे वे ही मानो इस लङ्घा रूपी युवती के स्तन थे। यह सब प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न थी (५ ३, १६-१९)" 'प्रजन्ताल तदा लङ्का रक्षीगणगृहै गूर्भ : (५ ४६)। 'शरेस्तु सकुला इस्ता लङ्का परवलारंन ; (५ ३९, २०)। हनुमान् ने इसमे आग लगा दी (X XX)। 'ल द्वाया करिचदुदेश सर्वा मस्मीकृता पुरी,' ( १ ११, ११ )। जाम्बवान् के पूछने पर हतुमान् ने अपनी रुद्धायात्रा का समस्त बृतान्त सुनामा (५ ५८, <- १६६ ) । हनुमान् ने वानरो को बताया कि वे अवेले ही राक्षणों और रावण सहित इमका विष्यंत बरने में समये हैं ( ४ ४९, ७ ) । 'मयैव निहल, लड्डा दम्बा भस्मीकृता पुरी', ( ५ ५९, १८ ) । 'लङ्का नारायित सती हवें निष्ठन्त वानरा.।'(५६०,५)। 'ता लड्डा तरसा ह'तु रावण च महाबलम्'. ( ४ ६०, ६ )। 'वासुमृतोर्वलेनैव दत्या लक्कुति न श्रुतम्', ( ४ ६०, ७ )। जित्वा लच्चा सरक्षीमा हत्वा त रावण रण', ( ४ ६०, ११ )। 'त्वद्रमन्हनी-त्माही लङ्का भरमीवरिष्यत ( ५ ६७, २०)। 'सैटाम्युदनियासना लङ्का-मलपसानुषु', ( १ ६८, २७ )। हनुमान् ने इस नगरी के दुर्ग, फाटकों, सेना-विभाग, और सक्तम आदि वा श्रीराम से वर्णन निया (६ ३,१-३२)। 'यसिवेदयरी लख्दा पुरी मीमस्य रक्षम । शिप्रमेनां विषय्यामि सरममेतदश्रनीमि

२० षा० को०

१. रहा ]

१. एड्डा ते ॥', (६४,२)। 'रुद्धाया तु इत वर्म घोरं ब्प्ट्वा भयावहम् । राक्षसेन्द्री हनुमता शक्रेणेव महात्मना ॥', (६ ६,१)। 'अवद्घ्वा सागरे सेतु घोरेऽस्मि-न्वरुणालये । लङ्का नासादितु शक्या सेन्द्रैरिय सुरासुरै ॥', (६. १९, ४०)। 'एप वै वानरक्षींथो लड्डा समिववर्तते'. (६. २०,३)। नहीयं हरिभिलंड्डा प्राप्तु शाया क्यञ्चन', (६. २०, १३)। 'प्रतस्ये पुरती रामी लञ्जामिममुली [बनु:'(६.२३,१५)। धीराम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशीमित रुकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से सीता का चिन्नन करते हुये लक्ष्मण से इस पूरी की शोभाका वर्णन किया (६, २४, ३-१२)। 'इस सा लक्ष्यते रुद्धापुरी रावणपालिता । सासुरोरगगन्धर्वैः सर्वेरिंग सुदुर्जया ॥' (६. ३७ ४)। विभीषण ने श्रीराम से रावण द्वारा की गई लका की रक्षा-व्यवस्था का वर्णन किया और श्रीराम ने इस नगरी के विभिन्न द्वारो पर आक्रमण करने के लिये सेनांपितयों की नियुक्ति की (६ ३७, ७-३७)। वानर यूयपितयों ने सुवेल-पर्वत के शिखर पर खडे हो कर लका का निरीक्षण किया (६. ३८, १४-१८)। बानरों सहित श्रीराम ने स्वेल-शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण किया (६ ३९)। 'विक्टशिखरे रम्ये निर्मिता विश्ववर्मणा ॥ ददशै लङ्का सुन्यस्ता रम्यक्तानन्शीभिताम् ॥', (६.४०२)। 'हत्वाह रावणं युद्धे सपुत्रबलवाह-सम् । अभिषिज्य च लङ्काया विभीषणमधावि च ॥, (६. ४१, ७)। श्रीराम ने इमके चारो द्वारो पर बानर-सैनिको की नियुक्ति की (६.४१, २२. २६. ६०-१००) । 'स ददर्शाइता लख्ना सर्वेलवनकाननाम्', (६.४२,३)। 'लड्डा दररों', (६ ४२,६)। 'हप्ट्वा दाशरिवलंड्डा', (६.४२,७)। 'लङ्कामारुहहस्तदा', (६. ४२, १३) । 'लङ्कामेवाम्यवर्तन्त', (६ ४२, १४) । लङ्कामाहरुहुस्तदा', (६. ४२, १७) । 'लङ्का तामभिषावन्ति महावारणसनिमा.', (६ ४२, १९) । 'अभ्यधावन्त लङ्कायाः प्राकार कामरूपिण.' (६. ४२, २१)। 'विमानं पुष्पक तत्तु सनिवर्त्य मनोजवम्। दीना त्रिजटया सीता लङ्कामेव प्रवेशिता ॥', (६ ४८, ३६)। 'शरादितो भगनमहाकिरीटो विवेश रुष्ट्रा महसा स्म राजा", (६. ५९, १४६)। 'पूरी लङ्का', (६ ६०, १)। 'हाराण्यादाय सङ्कायादचयश्चिष्टवाय संक्रमान्', (६.,६१, ३५)। "मुग्रीव ने वहा कि बूम्भवण तथा पुत्रों की मृत्यु के पश्चात रावण अब पूरी की रक्षा नहीं कर सकता अतः वानरों की चाहिये कि वे खदा में आग लगा दें। सुधीय की इस आज्ञानुसार दानरों ने लदा में आग

लगा दी। (६ ७४, २-३२)।" बार्तानां राधसीनां तु लङ्कायां वै बुले-बुले', (६. ९५, १) । 'विभीषणमिम सौम्य लङ्कामामभिषेचम', (६. ११२, ९) । 'लजावां सीम्य पश्येयमभिविकत', (६.११२,१०)। 'लबायां रक्षसा मध्ये राजान रामशास-

२. रुद्धा ( 200 ) २. एड्डा नात्', (६ ११२, १४)। 'स्ष्ट्वाभिषिक्त लख्काया राक्षसेन्द्र विभीषणम्', (६ ११२, १६) । 'इति प्रतिसमादिटो हनूमान्मास्तात्मज । प्रविवेश पुरी लङ्का पूज्य-

मानो नियाचर ॥, (६,११३,१)। 'प्रविश्य च पुरी लङ्कामनुताय्य विभीषणम्, (६ ११३,२)। 'रावणश्च हत शबुलंङ्का चैव बंदीहता', (६ ११२, ११)। 'विभीषणिवधेय हि लहू स्वर्धमिद एतम्', (६ ११२, १३)। 'ल द्वास्याह स्वया राजन्कि तदा न विसनिता', (६ ११६, ११)। श्रीराम ने अयोध्या की यात्रा करते समय सीता से कहा 'विदेहराजनिदिनि । कैलास शिखर के समान सुन्दर त्रिकुट पर्वन के विशाल शृङ्ग पर बसी और विश्वकर्मा की बनाई हुई लकापुरी को देखों, वैसी मुन्दर दिखाई देती हैं, (६ १२३, ३)। 'उबोजविध्यन्तुचोग दाने लख्नावये मन', (६ १२६, ४९)। विश्ववा ने अपने पुत्र, कुवेर, से इसकी स्थिति और विशेषनाओं का उल्लेख करते हुये इसम निवास करने की आज्ञा दी (७,३,२५-३१)। अपने पिता की आज्ञानुसार कुवेर (वैधवण) ने त्रिकृट पर्वत के शिलर पर बसी हुई इस पूरी में निवास किया (७ ३,३२। विस्वकर्माने सुकेश के राक्षस-युत्रों की इस पुरी की स्थिति आदि का वर्णन वरते हुने यहाँ रहने का परामर्श दिया और बताया कि जब थे लोग लद्धा के दुग का आश्रम छैकर बहुत से राक्षसो के साथ निवास करेंगे तो उस समय सप्रुओं के लिये उन पर विजय पाना अत्यन्त कठिन होगा। विश्वकर्मा की बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रो अनुकरों के साथ इत पूरी म जाकर बस गये (७ ४, ८२२-२९)।" 'हडप्राकारपरिलो हैमैगू हत्ततेव ताम्। लङ्कामवाच्य ते हृष्टा न्यवसन्दर्जनीचरा ॥, (७ ५, ३०)। समस्त देशद्रोही राक्षस लङ्का छोडकर युद्ध के लिये देवलीक की ओर गर्ये (७ ६ ४९)। 'लङ्काविषयय दृष्ट्वा यानि लङ्कालया यय । भृतानि भयदर्शीनि विमनम्कानि सर्वेश ॥, (७ ६, ४०)। 'यत्कृते च वय लङ्का रयवस्ता याता रसालताम्, (७११,५)। 'अस्मदीयाच लङ्केय नगरी राससोपिता । निवरितता तव भ्रात्रा धनाध्यक्षण धीमता ॥', (७ ११,७)। 'द्वम लच्चा पूरी राजन्राक्षसाना महास्मनाम्', (७ ११, २४)। 'स त गस्वा पुरी लङ्का धनदेन मुरक्षिताम्, (७, ११, २६) । 'लङ्का गून्या निशायर', (७ ११, ३२)। 'दीयतां नगरी लङ्का १वं रक्षोगणीयता', (७ ११, ३६) 'शून्या सा नगरी लड्झा', (७ ११, ४८)। 'विवेश नगरी लहु.म्', (७ ११,४९)। 'विभीषणस्य धर्मात्मा रुद्धाया धर्ममाचरत्र'. (७ २४, ३४)। 'प्रजार्वात पुरस्रत्य यमुर्लेङ्की सुरास्तदा', (७ ३०,१)।

२ स्तेकालकाकी अधिष्ठात्रीदेवी का नाम है जीविकट रूप घारण करके हुनुमान के सम्मुख उपस्थित हुई (५. ३, २०-२१)। इसने लगा की साढ

रक्षा-व्यवस्था का वर्णन करते हुये हनुमान् से उनका परिचय पूछा (५३, २२-२४)। हनुमान् ने ऋद्ध होकर इसका परिचय पूछा (५ ३, २४-२६)। अपना परिचय देते हुये इंसने कहा : 'मैं रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करनेवाली उनकी सेविका और इस नगरी की रक्षा वरने वाली हूँ। मेरी अवहैलना करके इस मगरी मे प्रवेश करना कठिन है। मैं स्वय हो लंका नगरी हूँ, अतः , आज मेरे हाथ से तैरा बध होगा।'( ५.३,२७-३०)। इसके बचन को सुनकर हनुमान् ने विशास रूप धारण करके इससे कहा कि वे सकापुरी की शोभा देखना चाहते है ( ५, ३, ३१-३४ )। इसने हनुमान को कठोर वाणी मे लंका देखने का निषेध किया ( ६ ३, ३५-३६ )। "हनुमान् के आग्रह करने पर इसने उन्हें और से थप्पड मारा। हनुमान् ने उस समय भीषण सिंहनाद करते हुये •इस पर मुष्टि प्रहार किया जिससे यह पृथिबी पर गिर पड़ी। इस पर दया करके हनुमान ने इसका वध नहीं किया (प्र ३, ३५-४३)।" "इसने गद्गद वाणी में हनुमान से कहा 'मैं स्वय रुकापुरी हूँ . और आप ने मुझे परास्त कर दिया। पूर्वकाल में बह्या ने मुझे यरदान दिया। था कि जब मैं किसी वानर से परास्त हो जाऊँगी शब मुझे यह रामझ लेना होगा कि राक्षसो के विनाश का समय आ गया। अब सीता के कारण रावण तथा समस्त राक्षसो का विनाश अवश्य होगा। ब्रह्मा के इस शाप के कारण यह पुरी अब नष्ट-प्राय है, अतः अब आप इसमे प्रवेश करके सीता की लोज कीजिये। ( ५.३, ४४-५२ )।" इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली इस श्रेष्ठ राक्षसी को अपने पराकम से परास्त करके हुनुमान् लङ्कापुरी के भीतर प्रविष्ट हुये ( ५. ४, १ )।

स्त्रयण, मधु और कुम्भीनसी के पुन, एक असुर वा नाम है जो महा-पराजनी और भर्मकर (स्वभावाला या (७ ६१, १७०-१०)। देश छोडकर जाते समय इसके दिवा, मधु ने इसे एक बूल दिवा जो उसने महादेव से प्राप्त किया या (७ ६१, २०)। उस दाल के प्रभाव से यह तीनो छोड़ो और विधेपतः तपस्थी मुनियो को सत्तत बरने लगा (७ ६१, २१-२२)। रसके प्रभाव तथा इससे उत्पन्न भव गार्थनंन करते हुये यादियो ने शीराम से दलवा वय वरने वी प्रार्थना गी (७ ६१, २६-२५)। धीराम ने महम्यो से रसके बहार-विहार के साम्याप मे पूछा जिसवा महादियों ने विस्तार से उत्तर दिया (७. ६२, १-४)। धीराम ने इसके वय वा आश्वासन देने हुये अपने आता मरत तथा समुक्त है पूछा वि उनमे से बीन इसवा यप वरेगा (७ ६२, ६-।) मरत ने दसरा वंध करने वी इस्छा प्रगट वी (७. ६२, ९,)। समुक्त ने इसके वय वी प्रयल इस्डा स्वाह वी जिसे गुन वर थीराम ने उन्हें

रुवण ]

ही इस नार्य के लिय आज्ञा प्रदान नी (७ ६२, १०-१९)। 'न्याहृत दुनंची घोर हत्तास्मि लाग मृत । तस्यैव मे दुरुक्तम्य दुर्गति पुरुपत्रंभ ॥', (७ ६३, ५)। शत्रुष्त वाराज्य। भिषेक होते ही यमुनातट वासी ऋषियो को इसके वध ना विश्वास हो गया (७ ६३, १८)। श्रीराम ने इसके वध के लिय एक अमाघ वाण देते हुये शत्रुष्त को इसके शूल से बचने का उपाय भी बताया (७ ६३, १९-३१)। इसक वध का उपाय बताते हुय स्रीराम ने शत्रुध्न से कहा कि व ग्रीष्म ऋतु दे बाद वर्षा ऋतु मे ही इसका वध करें (७ ६४, ९-१२)। दात्रुघ्त न अपनी सना को भज कर माताओ आदि से दिदा ली और उसके बाद इसके वह के लिये अयोध्या स प्रस्थित हुये (७ ६४, १३-१८)। रानुष्त ने पूछने पर महावि व्यवन ने इसकी तथा इसके शूल की शक्ति का वर्णन करते हुय इसके द्वारा राचा मान्याता के वय का प्रसग सुनाया (७ ६४)। ' प्रात काल के समय आहार के लिये जब यह नगर से बाहर निकला तो अवसर देखकर सञ्चन मधुपुरी के द्वार पर अस्त्र सम्त्रों से युक्त होतर सन्नद्ध हो गये । मध्याह्न के समय अपने आहार का बोम लिये हुये जब यह छौटा तो शबुध्न को अपने नगर का द्वार रोक कर खडे देखा। इसने शत्रुध्न को कठोर सख्दों में सम्बोधित किया (७ ६८, १०७)।" शतुझ ने भी रोपपूर्ण स्वर में इसे युद्ध के लिये छलकारा (७ ६८, १०-१३)। शतुझ को रोपपूर्वक सम्बोधित करते हुये पहले तो इसने थीराम द्वारा अपने बन्धु-बाग्यवों के वध का उल्लेख किया और फिर अपना मूल लाकर युद्ध करने की इच्छा प्रकट की (७ ६८, १४-१७)। शत्रुझ ने इसे सूल लाने का अवसर नहीं दिया (७ ६८, १६-२० । विना गुल के ही शतुझ के साथ मयकर युद्ध करते हुये इसने एक बुल के प्रहार से राजुल को मुख्ति वर दिया (७ ६९, १-१२)। राजुल की भूमि पर गिरा देख इसने उन्हें मृत समझा (७. ६९, १४-१४)। वर्षाय कवणस्याजी शर शत्रुझवारित । तेजसा तस्य सम्मूबा नव स्म सुर-सत्तमा ॥', (७ ६९, २५)। ब्रह्मा ने देवों को आश्वास्त वरते हुये उन लोगो को इसका वध देखने के लिये कहा (७ ६९ २९)। देवगण उस स्थान पर आये जहाँ शबुझ इसस युद्ध कर रहे थे (७ ६९, ३०)। शबुझ ने दिव्य बाण का सन्धान बरके इसकी और दृष्टिपात किया (७ ६९, ३२)। " शत्रुझ वे आ ह्वान की सुन कर यह उनके सामने बाया और शत्रुझ ने इस पर अपना बाज बला दिया। उस बाज के प्रहार से बिदीण होकर यह पर्वत के समान सहसा पृथिवी पर गिर पडा । इसका वध होते ही इसका महान कल महादेव के पास लीट गया (७ ६९, ३२-३८)। इसका वय कर दने पर इन्द्र और अग्नि ने शतुझ को वर देने की इच्छा प्रगट की (७,७०,१~२)।

ा) स्टोस्टा, मधुनामक असुर के पिता का नाम है (७ ६१,३)।

सोहित, लाल रंग के जल से परिपूर्ण एक भवकर समूह ना नाम है जिसके तट पर सुग्रीय ने सीता की सीज के लिये एक लाख बानरो ने साथ विनत को भेजा था (४. ४०, ३७)।

लोहित्य, एक ग्राम का नाम है। केकय से लौटते समय भरत इससे भी

·होते हुये आये थे ( ४. ७१, १४ )।

## व

चङ्ग, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जिस पर दशरण का अधिपत्य षा। दशरथ ने मही उत्पन्न होनेवाली वस्तुयें भी कैंकेसी को अपित करने के लिये कहा (२ १०, ३९-४०)।

चक्र, पारियात पर्वत के निकट ही समुद्र मे स्थित एक पर्वत का नाम है।
 सीता की सोज के लिय सुधीव ने सुपेण आदि बानरों को इसके क्षेत्र में मेंजा
 ४४२, २३)।

चज्रकाय, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये

(५. ६, २२)।

ें चक्कजवाला, विरोचनकुमार बिल की दीहिणी का नाम है जिसका कुम्भ-कर्ण के साथ विवाह हआ (७ १२, २३)।

यस्तदंष्ट्र, एक राक्षत का नाम है जिसके भवन में हनुसान गये (१ ६, २०, गीता प्रेस सहकरण)। हनुमान ने इसके भवन में आग लगा दी (१. १५, १०)। इसने क्रीथ में भरूर परिष हाय में लिये हुये रावण को औराम आहि के वथ का आध्वासता दिया (६ , ६, १-१ ) यह विविध्य प्रकार के अस्त शहरों से मुश्जित होकर रावण के समीच उपस्थित हुआ (६ ९, ३)। श्रीराम ने इसे आहत कर दिया (६ ५४,०)। रावण की आजा से विविध्य प्रकार के अस्त शहरों को लेकर यह पुद्धभूमि में उपस्थित हुआ (६ १३, २०)। इसने वापत की मान को भीचण सहार किया (६ १३, २०)। इसने वापत है इसने वापत की सहाने अद्भव के साथ भीर पुद्ध किया जिसमें अञ्चर ने इसका वय कर दिया (६ १४४)। इसके वय का सामाचार सुनकर रावण ने महस्त को युद्ध के लिए भेजा (६ १४,१)। विभोषण ने इसके वय का स्वाचार (६ १४४)। अधीच्या भी यात्रा करते साम धीराम ने सीता को इसके वथ का स्थान दिखाया (६ १२३,११)।

चज्रमुष्टि—देसके साथ मैन्दने इन्द्र युद्ध किया (६ ४३,१२)। मैन्द ने इसनावध कर दिया (६ ४३,२९)। यह माल्यदान् का पुत्र था

( ७ ४, ३६ ) 1

हिया। उनंद्यी ने बताया कि उस समय मित्र देवना ने उसवा वरण किया है। यह सुनकर कायपीडित हो इन्होंने करा कि ये उसके निकट एक कुम्म में ही अपना योग छोडकर सन्तुष्ट हो जायेंगे। उनंद्यी की स्थीकृति मिक्के पर अपना बीयें कुम्भ में छोड दिया (७ ५६, १४–२१)।" इनके बीयुँसे युक्त उस कुम्म से सो बाह्यण उत्तरत हुने (७. १७, ४–६)।

वरग-कन्या

चरुए-क्स्या---'उमा न-दीम्बरश्वाधिरुमा बरुषक्त्यका', (६ ६० ११)। चरुथ, एक प्राम का नाम है। कैक्य से लौटते समय भरत इससे होकर आय थे (२ ७१,११)।

\* वस्त्र्यी, एक नदी का नाम है जिसे भरत की श्रीराम का सदेश देने के लिये जाते समय हनुमान ने देखा था (६. १२४, २६)।

चपट्कार--जब इल को पुरुषत प्राप्त कराने के लिये बुध अन्य महिषयों से परामर्स कर रहे थे तो ये भी वहाँ उपस्पित हुये (७ ९०,९)। श्रीराम के महाप्रस्थान के समय ये भी उनके साय-साय चले (७. १०९,८)।

वसिष्ठ, एक महर्षि का नाम है जिन्होंने दशरथ की मृत्यु के पश्चात् भरत को राज्य सचालन के लिये नियुक्त करना चाहा परन्तु भरत ने अस्वीकार कर दिया (११.३३)। ये राजा दशस्य के माननीय ऋत्विज थे (१७,४, द, ६)। दशरय सन्तान के लिये अध्वमेष यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने के निमित्त इनके समीप गये (१ १३, १-२)। इन्होने दशर्य का यज्ञ सम्पन्न कराने के लिये आवश्यक आदेश दिये (१.१३,६)। कर्मचारियों ने इन्हें सुचार रूप से कार्य सम्पन्न करने का आश्वासन दिया (१:१३,१७)। इन्होंने राजाबो तथा अन्य अतिथियो को आमन्त्रित करने के लिये सुमन्त्र को आवश्यक आदेश दिये (१ १३, १८-३०)। इन्होंने यज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण हो जाने की दशरय को सुचना दी जिसके पश्चात दशरय ने इनके साथ यज मण्डप मे जाकर यज्ञ की दीक्षा ली (१. १३, ३५-४१)। राजा दसरय द्वारा प्रदत्त समस्त दक्षिणा ऋत्विजो ने वितरण के लिये इन्हें सौप दी (१ १४, ५१)। इन्होने दशरय पूत्रों का नामकरण तथा अन्य सस्कार सम्पन्न बराये (११८, २०-२४)। इन्होने श्रीराम को विश्वामित्र वे साथ भेज देने का परामर्श दिया (१. २१, ५-२१)। दशरथ ने इनके परामर्श की स्वीकार कर लिया (१ २१, २२)। इन्होने विश्वामित्र का सत्वार करते हुन नामधेतुनो अभीष्ट वस्तुओ नी सृष्टि करने का आदेश दिया (१ ५२)। उत्तम अन्तपान आदि से सेना सहित तुप्त हुये विश्वामित्र द्वारा कामधेनु माँगने पर इन्होंने उसे देना अस्वीकार कर दिया (१ ५३, ११-२६)। इन्होंने विश्वामित्र द्वारा वलपूर्वक ले जायी जाती हुई अपनी कामधेनु की विनती

्यास ।

गुनवर उसे दानुओं का विनाश करने वाली सेना की मृष्टि करने भा आदेश

दिवा (१, ५४, ९-१६)। विव के बर के फलस्वरूप अस्त्रों से समृद्ध होतर
का विवशामित ने इनक साअम पर आध्या किया तब ये यमरवर के सामान

स्वार एक दृष्ण हाल में लेकर विश्वामित का सामना करने के लिये सरवत

जब विश्वामित्र ने इनक आश्रम पर आदमण किया तब ये यसदण्ड के समाने भयकर एन दण्ड हाय में लेकर विश्वामित्र का सामना करने ने लिये प्रस्तुत हुयें (१ ४४, २५-२८) । इन्होंने विश्वामित्र के समस्त दिल्यास्त्री का अपने बहायक से सामन कर दिया (१.४६,१३-२१)। इनके पुत्रो ने विश्वदकु के लिये सह सत्ता अस्त्रीकार कर दिया (१.४७,१२)। इनके पुत्रो ने भी प्रसदकु

बहारक स्वापन कर तथा ( ८.२६. १२-११) । रहने पुत्री ने भी विरादकु यह करना अस्वीकार कर दिया ( १ ४७, १९) । इनके पुत्री ने भी विरादकु या पत्रा करना अस्वीकार करते हुए उन्हें वाण्डाक होने या पाप दे दिया ( १.५६ १-१०) । जारकों में श्रेष्ठ कहार्य स्विष्ठ ने देवों से प्रवस्त होकर 'एयमस्तु' कहा और विश्यामित्र का बहार्य होना स्वीकार करते हुये उनके साथ मित्रना स्थापित कर जी ( १.६४, २२-२३) । विश्वामित्र ने उत्तम

हार्य पानना स्थापन कर जिए (. स्., १९७६) । विष्यानिक के उर्धान सहार्याव प्राप्त नरने के प्रवास्त इसका पुनन किया (१. ६६, १५) । हमहोने दसरय के साथ मिथिला के लिये प्रस्थान किया (१. ६९, १५)। मिथिला मे इनकी उपस्थिति (१. ६९, १०)। "ये इस्बाङ्क कुछ के देवना मे । ये ही दसरप् आदि को कन्तंम्य का उपदेश देते ये और वे रुग्ही को आशा का पालन करते ये। दसरप्य में अनुरोध से इन्होंने जनक को सूर्यया का प्रस्था दिया दया स्था श्रीराम और एदमण के लिये कमस सीता और क्यिला का वरण विधा श्रीराम और एदमण के लिये कमस सीता और क्यिला का दरण विधा श्रीराम और एक्पण के लियं कमस सीता और क्याला को देने की प्रतिज्ञा वर्षीराम और एक्पण के लियं कमस सीता और क्याला को द्याल किया हुए।

वसिष्ठ ]

अवगत कराने के लिये अन्त पुर मे जाँकर सुमन्त्र को मेजा ( २. १४, २६-४२) मार्कण्डेय थादिका वचन मुनकर इन्होंने मरत को बुलाने के लिये पाँच दूती ु की राजगृह भेजा (२, ६८)। इन्होने भरत को दशरय का दाह-सस्वार करने के लिए उत्तम प्रवन्य करने की अनुमति दी ( २ ७६, १-३)। 'तथेति भरतो योवम वीसष्टस्याभिषुज्य तत्', ( २.१७६, १२ ) । देवी प्रश्वेति से मुक्त सर्वज्ञ भ पुरोहित विसय्ठ ने भरत को न्दर्शरंग की मृत्यु के तेरहर्वे दिन अस्यिसवय और श्रीक का परित्याग करने के लिये नहां ( २. ७७, २१-२३ )। इन्होंने समा में आकर मन्त्रियो आदि को बुलाने के लिये दून मेजा (२, ८१, ९-१३)। इन्होने भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिये आदेश दिया (२. ८२, ४-८)। भरत इंतको आगे करके भरद्वाज ऋषि के पास गये ( २ ९०, ३ )। भरद्वाज ने अपने आसन से चठकर अध्यं, पादा, फल आदि निवेदन करके इनसे . कुसल-समाचार पूछा ( २. ९०, ४–६ ) । इन्होने भी भरद्वाज से उनका कुसल समाचार पूछा (२ ९०, ६)। 'ऋषि वसिष्ठं सदिश्य मातुमें शीझमानय', (२ ९९, २)। 'स कव्चिद् ब्राह्मणो विद्वान्धमैनित्यो महाध्रुति । इक्वाकृणा-मुपाच्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥', (२. १००, ९)। ये दशस्य की रानियो को -'आगे करके श्रीराम के आश्रय मे गये (२. १०४, १')। श्रीराम ने इनका चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और इनके साथ ही पृथिवी पर बैठ गये ( २ १०४, २७-२८)। इन्होने सृष्टि-परम्परा के साथ इक्वाकु-कुल की परम्परा का वर्णन किया और ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करते, हुये श्रीराम से राज्य-प्रहण करने के लिये कहा (२ ११०)। इन्होने श्रीराम को समझाया परन्तु श्रीराम ने अपने पिता की बाजा के पालन से विरत न होने के लिये कहा (२. १११, १-११)। ये श्रीराम के बाधम से अयोध्या के लिए लौडे (२ ११३,२)। श्रीराम केन लौटने पर इन्होने श्रीराम मे प्रतिनिधि के रूप मे स्वर्णभूषित पादुकार्ये मरत को दे देने के लिए कहा (२ ११३ ९-१३)। बनवास से श्रीराम के लौटने की अवधि तक निन्दग्राम में रहने के भरत के विचार का इन्होते अनुमोदन किया (२ ११४, ४-६)। ये भरन के निव्याम जाते समय आगे आगे चल रहे थे (२.११५,१०) इन्होने श्रीराम का राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ १२८, ६१)। "सीता को छोडकर लौटते समय मार्ग में सुमन्त्र ने लक्ष्मण को बताया कि एक समय महाप दुवांसा वसिष्ठ के आश्रम में निवास कर रहे थे। उस समय राजा दशरथ विसष्ठ का दर्शन करने गये (७ ५१, २-४)।" "राजिप निमिने अपने यज्ञ के लिये इनका बरण किया किन्त इन्होने इन्द्र का यश पूरा कराने तक राजा से प्रनीक्षा करने के लिये कहा। फिर भी राजाने गौतम ऋषि से अपना यज्ञ पूराकर लिया।

( ३१५ ) ि १. वसु (,७, ५५, ५-११)।" "इन्द्र ना यज्ञ सौगाप्त करा कर लौटने पर इन्होने देखा

**१.** वसु 🕽 ,

कि राजा, गीतम बादि महर्षियों से, अपना यज्ञ करा रहे हैं। इस पर शुद्ध होकर इन्होंने राजा निमि को विदेह हो जाने शु बाप दे दिया (७ ४४, १३-१७) " इनवे शाप की बात सुनकर राजा निर्मिने भी इन्हे विदेह हो जाने का शाप दिया ( ७. ५४, १८-२० )। लहमण वे यह पूछने पर कि इन्होने अपना रारीरे पुन किस प्रकार प्राप्त किया, श्रीराय ने बंताया वारीर-गहित होने पर वसिष्ठ ब्रह्मा की शरण में गये जहाँ ब्रह्मा ने उनसे वरुण के छोडे हुये तेज में प्रदिष्ट होने के लिये कहा (७ ४६, ४-१०)। मित्र और वरण के वीर्य के युक्त कुम्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ, और इनके जन्म ग्रहण करते ही राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित पद के लिये इनका बरण कर लिया (७ ५७,७-९)। जेव राजा मित्रसह ने अश्वमेष यज्ञ का अनुस्टान किया हो ये अपने तपोबल से उम यज्ञ की रक्षा करते थे (७.६५, -१८)। मज्ञकी समाप्ति पर एक राक्षंस पूर्व वैर कास्मरण कर बसिस्ट के? रूप मे राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ और मासपुक्त भीजन मौगा (७ ६५, २०-२१ )। "जब राजा की परनी ने इनके सम्मुख मासयुक्त भीजन रक्ता तो ये बुद्ध हो उठे और राजा से वहा वि उनका भीजन भी मासपुक्त होगा। इस पर बुद्ध होकर जब राजाने भी इन्हें बाप देना चाहातो उनकी पत्नी ने उन्हें रीवते हुये इनसे कहा कि इनवा रूप धारण करके ही विसी ने मामयुक्त भोजन प्रस्तन करने के लिये कहा था । उस समय खारी बात जान कर हाहीने राजा की बर्-दिया (७ ६४, २६-३६)।" राजद्वार पर ब्राह्मण से दिलाप को सुनकर श्रीराम ने इन्हें आमन्त्रित किया (७ ७४,२)। अपने साय वामदेव आदि आठ बाह्यणों को लेकर ये श्रीराम के समक्ष उपस्थित हुये और श्रीराम ने इनका सत्कार किया (७ ७४, ४-५)। श्रीराम ने इनसे अक्वमेप वे सम्बन्ध में परामर्श निया ( ७. ९१, २-६ )। जब काल में वार्तालाय कर रहे श्रीराम के गम्मूल उपस्थित होकर रुद्दरण नियमभञ्ज के दोवा हुये तो इन्होंने श्रीराम के चिलित होने पर उन्हें रुक्ष्मण का परिस्थान कर देने का परामर्ग दिया (७ १०६, ७-११)। इन्होंने श्रीराम के महाप्रस्थान काल के लिये उचित्र समस्त पापिक त्रियाओं का विधिवत् अनुष्ठान किया (७. 105. 3 )1

रै. यसु, मुग और बैदर्भी के एक पुत्र का नाम है (१ ३२,२)। इन्होंने 'गिरिका' नगर की स्थापना वी (१.३२,६)। इनकी यांच पर्वती में पिरी हुई राजपानी, गिरियम, 'वमुननी' के नाम से प्रसिद्ध हुई (१. ३२, ७ ) । मागपी नाम से प्रसिद्ध हुई स्रोत नदी इतसे सम्बन्धित भी (१ ६२, ९) ।

२. वसु ]

2, ससु—धीराम ने अपस्त्य के आध्यम पर इनके स्थान का दर्गन किया (३, १२, १९)। इनकी सत्या आठ सताई गई है (३ १४, १४)। हुपैर इनका पुत्र था (६ ३०, ३४)। आठवें वसु का नाम सावित्र था जिन्होंने सुमाशों का वय किया (७. २७, ३४-४०)। 'सुमालिनं हत दृद्वा बनुना मस्मसाहत्वम्', (७ २०, १)। ये भी राशामें के साय युद्ध के लिये निकले (७, ३०, २०)। रावण इनके सामने सुद्ध ने ठहर नहीं सका (७ २९, ३१)। औराम की समा में शायप-प्रहण के समय अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये सीता ने इनका भी आवाहन किया (७ ९७, ६)।

्र ३. चसु, राजा नृग के पुत्र का नाम है। हनका राज्याभिषेक करके राजा नृग ने ब्राह्मणों का शाप भोगने के लिये गड्डे मे प्रवेश किया (७ १४, ६-१९)।

संसुद्धा, एक गत्यवं कत्या का नाग है जो माली की पत्नी थी (७ ४, ४२)। इसने चार निशाचरों को जन्म दिया (७ ५,४४)।

धसुमृती, वसुकी राजधानी का नाम है (१ ३२,।६)।

बस्वीकस्तारा, कुवेर-गगरी (अलका) का नाम है ( २. ९४, २६)।
विह्न, एक बानर भूषपति का नाम है जो सेना सहित सुपीव के समक्ष उपस्पित हवे ( ४. ९९ ३८ )।

वातापि — श्रीराम ने ल्यमण से अगस्य द्वारा वातापि और इत्वल के वध की कथा का वर्णन किया (३.११,५५-६७)। स्रीराम ने अगस्य द्वारा इसके वथ का वर्णन किया (३.४३,४१-४४)।

सामदेव, एक महिंप ना नाम है जो राजा दशरप के माननीय ऋतिज ये (१. ७, ४)। दशरप ने इनसे पुत्र-प्राप्ति के लिये अदस्त्रेष्ठ यस के अनुष्ठान का परामर्था लिया (१. ५, ६)। दशरप ने इन्हें आमन्त्रित करने के लिये कहा (१. १२, ४)। दशरप ने इन्हें मिपिला जाने की अनुपति मांगी (१ ६५, १४)। दशरप ने इनसे भीराम के राज्याभिक को तैयारी करने के लिये कहा (२. १३, ४)। दशरप ने इनसे भीराम के राज्याभिक को तैयारी करने के लिये कहा (२ ३, ३)। दशरप ने मृत्यु के पत्थात दूसरे दिन प्रात काल सामें ने उपियान होन र इन्होंने विषय् को दूसरा राजा नियुक्त करने ना परामर्थ दिया (२ ६७, ३)। ये औराम के आध्यम से विच्छ आदि के साम अयोध्या लोटे (२. ११३, २)। इन्होंने शीराम ना राज्याभियेक कराने मे विख्य की सहायता यी (६ १२, ६१)। राजद्वार पर ब्राह्मण का विकाय सुकर श्रोराम ने इन्हें आपिला किया (७ ७५, २)। ये विविद्ध के साम श्रीराम के पास आये और श्रीराम ने इन्हा सहकार किया (७ ४,

वासन] (३१७) [वायु

४~५)। श्रीराम ने अश्वमेष के आयोजन के सम्बन्ध म इनसे परामर्श किया ७ ९१, २~८)।

्वासन—ये सिद्धाव्यम म निवास करते थे 'एप पूर्वाव्यमो राम वायनस्य महारमन (१ २९, ३)। देवो में विष्णु को बामन रूप धारण करके बिल के यहा में जाने में जिये प्रेरित विषा (१ २९ ९)। विश्वामिम इनमें भक्ति रखते थे (१ २९, २२)।

चामना, एक अव्सरा का नाम है जिसने भरद्वाज मुनि की बाजा से भरत के सत्कार में उनके समीप नृत्य किया (२ ९१ ४६)।

धायव्य, एव अस्त का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समपित किया था (१ २७ १०)।

याय-इन्होने क्यनाभ की सौ पुत्रियों को अपनी भार्या बन जाने के लिये कहा (१, ३२ १४-१६)। क्यानाम की प्रियो ने हुँसते हुये अवहेलना-पूर्व के इस प्रस्ताव को अस्थीकृत कर दिया (१ ३२,१७-२१)। इन्होंने कुपित होकर उनके धारीर मे प्रविष्ट हो उनके अङ्गो को मोडकर टेडा कर् दिया जिससे वे कुवडी हो गई (१ ३२, २२-२३)। कुटजस्व को प्राप्त होतर कुशनाम की पुत्रियों ने अपने पिता को अधुम मार्ग का अवलम्बन करके बला-स्कार करने की बाय की इच्छा को बताया (१ ३३ २-३)। बह्मदल के साथ विवाह के समय उन कत्याओं के कुब्जरव को इन्होने दूर कर दिया (१ ३३, २२--२४)। देवताओं ने अग्नि की इनके सहयोग से शिव का तेज घारण करने के लिये कहा (१ ३६,१६)। इन्द्र ने दिति के गर्भ में जो सात दकडे कर दिये उनम से तीसरा दिव्य बायु के नाम से विरयात हुआ (१ ४७, ५ = )। श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कीसत्या ने इनका धावाहन किया (२ २४ १३)। थीराम ने समस्य के आश्रम पर इनके स्थान का दशन किया (३ १२, १८)। श्रीराम ने इनसे भी सीनाना पतापछा (३ ६३,२७)। मैनाक पर्वत ने बताया कि पर्ध काल म जब इन्द्र अपने बच्च से उसका पंत्र काट देना चाहते थे सो बाब देवता ने सहसा उसे समूद में गिरा दिया (५ १, १२६)। ये भी रावण ने भय से अशोर वाटिका म अधिक बेग से नहीं बहते थे ( ५ १३, ६३ ) । हनुमान ने अपनी सफलता के लिये इनकी स्तुति की (४ १३, ६५)। रावण को अपना परिचय देते हय हतुमात ने भवने को इनका औरस पुत्र बताया (४ ५१, १४) । सीता ने अग्नि म प्रवंश भारते समय अगनी गुढता प्रमाणित करने के लिये इनका भी बाबाहन किया (६ ११६ २०, गीना प्रेस सस्वरण)। "जब इन्द्र के वक प्रहार से बाहत होकर दनके पुत्र, हनुमान, बाहत हो गये तो कुद होकर

इन्होंने अपनी गति रोक दी। इनकी गति इक जाने से पीडित होकर देवगण अद्या की रारण ने आगे। बहार ने यताया कि इनके पुत्र पर यथा प्रहार होने, वे कारण ही ये कुपित हैं। तदनन्तर इन्हें ही सुल और सम्पूर्ण जगत यताते हुये देवों के साथ बहार इनके पात आये। उस सम्प्रक जगत यताते हुये ने ते जिस हुये देवला बहार इनके पात आये। उस सम्प्रक व्याप्त में अध्यन्त दया आई (७ ३४, ४८–६४)। देवनाओं ने इनके पुत्र, हुनुमान्, को जीवित करके दिवान दिये और उसके साथ याद ये हुनुमान् को लेकर अञ्चना से पर आये (७.३६, २५६)।

चाराणसी ी

े याराणुसी, काशिराज की पूरी का नाम है। यह मुन्दर पराोटो और मंतीहर फटको से सुवीधित थी (७.३८,१७) श्रीराम से सत्कृत होकर काशिराज ने अपनी इस पुरी की और प्रस्थान किया (७.३८,१९)।

धायुभात्त, एक प्रकार के ऋषियों या नाम है जिन्होंने शरअञ्जमुति के रंगेलोक बले जाने के परवात् चौराम के समझ उपस्थित होकर राक्षतीं से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३.६,४.५-२६)।

ं बारुयु-पाश्च, वरुण के पास का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रोराम की सम्पित किया था (१.२०,०)।

यास्त्रणी, दरण को कन्या, सुरा, की अभिमामिति देवी का नाम है जो सामुद्र-मन्पन से प्रदट हुई भी (१. ४४, ३६)। अदिति के पुत्रो ने इस अनिन्य मुन्दरी को प्रदेश कर लिया जिससे (मुरा के सेवन के कारण) ही वे 'सूर' कहलायें (१. ४४, ३७-३८)।

याल्खिक्य, एक अकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने पात्मञ्ज मुनि के स्वर्थोंक पत्रे जाने के पत्रवात औराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसी से अवनी राम करने की मार्थना वी (३, ६, २, ८-६६)। रावण ने समुद्र के तटकाँ प्राप्त को इन सहास्ताओं से भी मुंचीभित देखा (३ ३५, १४)। ये मैनाक पर्वत के उस पार निवास करते थे (४. ४३, ३२)।

यारित, पर बानर का नाम है जो मुदीब के ज्येक भाता और जनमें राजुता रगने में (१. १, ६२)। मुपीय के गर्जन करने पर हरहोने अपने भवन के बाहर निक्क कर उनते मुख निया परन्तु औराम ने एक बान के ही हत्ता यब कर दिवा (१. १, ६६-१९)। हतके मुपीय के साम पुछ, आंसम द्वारा रनने निगात, तथा तारा के इनके किये निकार का बालगीरि ने पूर्वस्तान कर निज्ञा था (१. ६, २४-२४)। इस्त ने एर्ट्स जरात दिवा (१. १७, १०)। ये गुपीय के भाता थे, और हमुतान आदि समस्त कातर रन्तरी तेसा में तरार रहने थे (१. २०, ११-२२)। "पूर्वीय ने थीराम में

बतायाकि उन्ह उनके यडे भ्राता वाल्नि ने घरसे निकाल कर उनके साथ भवाया कि उन्हें उनके युक्त आवा नार पूर्व वैर वैध लिया है। इन्हीं के प्राप्त और अब से उद्झान्त पित्त हो बन म निवास बर्ज़ और अपनी भार्या के छोन लिये जाने का समाचार बतावर सुग्राव ने स्रोराम से इनके भय से अभयदान दने की प्राथनों की जिस सुनवर श्रीराम न इनके वध की प्रतिज्ञा की (४ ४, २३-३०)।" "सुबीय ने श्रोराम को, बताया कि वाल्नि ने उनका निरस्वार करते हुये युवराज पद से भी च्युन कर दिया । इतनाही नहीं उनवी स्त्री को भी छीन लिया । सुधीव ने बताया कि ' इतना होने पर भी बाल्नि उनके विनाश के लिये यस्तशील है (४ ८, ३२-३४)।" सुग्रीव ने श्रीराम की इनके साथ अपने बर का कारण बताया (४९)। सुद्रीव ने इनके साथ अपने वैर तथा इनके द्वारा निष्कासित करें दिये जान का गुलान्त बताते हुये श्रीराम से इनके विनाश का निवेदन किया ( ४. १०, १-२० ) । श्रीराम ने इनके यथ का सुधीव को आस्वासन दिया ( ४ १०, ३१-३४ ) । सुधीव ने इनके परात्रम का वर्णन करते हुये कहा: बालिन् बारो ममुद्र का सुर्वोद्य के पूर्व ही ध्रमण करके भी सकते नहीं थे। वे पर्वतो के शिक्षरों पर बढकर बड़े-बढ़े शिक्षरों को उठा केते थे (४ १९, ३-६)। 'वाली नाम महाप्राप्त सन्युत्र प्रतापवान्। अध्यास्ते वानरं श्रीमान्त्रि क्षिप्तामतुरुप्रभाम् ॥' (४ ११, २१)। इन्होंने दुन्दुमि नामक दैत्य से, जी भीते वा हर बनावर रनते युद्ध के लिये उपस्थित हुवा, धोर युद्ध वरते हुए उमना यस करने उसके मृत अरोर को दोनो हाथो से उठाकर एक योजन दूर फॅल दिया (४ ११, २८-४७)। 'जब मतञ्जयुक्ति ने दहें ज्ञाप दे दिया तो ये मुनि से क्षमा-याचना के लिये उनके पास गये परन्तु मुनि ने इनवा आदर नहीं क्या। मुनि के ही धार के कारण ये ज्ञध्यमूक क्षेत्र से प्रवेश नहीं वरते थे (४ ११, ४९-६३)।" 'क्य त वाल्नि हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप', ( ४ ११. ६८ )। 'वस्मिन्वमाण निवृते श्रृह्ध्या वालिनो वधम्', ( ४ ११. ूक (६,६०)। पालपार पालपार प्रदेश कर काल कर वाहिए हैं है। ६९)। सुपीन ने ल्ट्सचा से कहा 'पूर्ववाल में बालिन ने बाल के सात तृणो को एक एक कपने मई बारबीय डाला या, अन् श्रीशम भी सदि दनमें से तिसी एक बुध का भेदन कर हैंगे तो मुखे उनके द्वारा वालिन् के बध का विस्वास हो जायगा (४ ११ ७०-३१) । 'त्रूश्रच सूरमानी च प्रस्यातवल्पीरेय । बल-बा बानरी वाली संयुगेष्यपराजित ॥', (४ ११,७४) । 'आई समान प्रत्यक्ष क्षिप्त काथ पुरा सखे। छपु सप्रति निर्मासस्तृणभूतस्य राघव ॥" (४ ११, ८०)। श्रीराम की प्रेरणा पर जब सुवीव न बाकर इन्हें छलकारा तो इन्होंने सुबीय को पराजित कर दिया, और जब सुबीब भाग सडें हुये तो जना पीछा किया, परन्तु उनने मनङ्गवन में प्रवेश पर आने ने सारण

विलिन् (370) .वाडिन रे ये लौट आये (४ १२,१३-२३)। 'अठकारेण वेवेण प्रमाणेन गरेन च । त्व च सुग्रीव वाली च सद्शी स्थ परस्परम् ॥', (४१२,३०)। श्रीराम ने सुग्रीव नो इनके भय को समाप्त कर देने का आक्वासा दिया ( ४. १४, १०-१८ )। "जब सुद्रीव ने विध्वन्यापुरी मे आकर इन्हे लक्ष्यारा तो ये अन्तःपूर मे थे। सुग्रीव की गर्जना सुनकर इनका समस्त धारीर कीथ से तमतमा उठा और ये राष्ट्रग्रस्त सूर्यं के समान निष्प्रभ दिलाई पडने लगे (४ १५, १-३)। 'वाली दष्ट्राव रालस्तु कोषाद्दीप्तान्तिलीचन । भात्युरानि-तपद्मस्तु समृणाल इव ह्रद ॥" (४ १५,४)। सुदीव की गजना सुनकर लब ये बाहर निकलने को उद्यत हुये तो इनकी पत्नी ने इन्हें समसाया ( ४ १४, ५-६ ) । इन्होने अपनी पत्नी तारा, के शुभ परामर्श की ग्रहण नही क्या (४ १४, ३१)। इन्होंने तारा को फटकारते हुये अपने पराक्रम का वर्णन किया और तारा को लौटाकर स्वय युद्ध के लिये सन्नद्ध हुये (४ १६, १--१०)। तारा ने इनका मगलकामना से स्वस्तिवाचन किया (४ १६० ११-१२)। "तारा के लौट जाने पर ये सुदीव से युद्ध के लिये बाहर निकले। सुपीय को देखकर इन्होंने अपना लॅंगोट कस लिया और उनसे मल्लयुद करने लगे। इन्होने सुग्रीय को अत्यात त्रस्त कर दिया जिससे सुग्रीय भयभीत होकर इघर उघर श्रीराम की ओर देखने लगे (४ १६, १४-३०)। श्रीराम ने अपने महान् याण से इनके बक्तस्यल पर प्रहार किया जिससे ये सरकाल पृथिबी पर गिर पडें (४ १६, ३४-३४)। इनके दारीर से जल के समान रक्त की घारा बहुने लगी जिससे ये सर्वेषा रक्तरजित हो गये (४ १६ ३८)। "श्रीराम के वाण से आहुत हो कर ये भूमि पर गिर पडे। उस समय भी इनके धारीर को धोमा, प्राण, तेज और पराक्रम इन्हें छोड़ नहीं समें में, क्योंकि इन्द्र की दी हुई रतन जटित श्रेष्ठ सुवर्ण माला इनके प्राण, तेज, और सोमा को धारण किये हुये थी (४ १७,१–७)।" 'महे द्रपुत्र

पनित वालिन हेममालिनम्', (४ १७ ११)। 'जब श्रीराम इनवे समीप आये तो इन्होंने छिपत्र याण प्रहार करने ने कारण श्रीराम की भारतेना की और वहा 'जिस प्रवार मधु-वैटम द्वारा अपहुत व्येतास्वतरी श्रुनि वा हपग्रीय ने उद्धार किया था वैसे ही मैं आपके आदेश से सीता की, यदि वे समुद्र के जल्मा पाताल म भी होती, तो यहाँ से ला देता । मेरे स्वांतीय-बासी होने पर मुप्रीय को जो यह राज्य प्राप्त होगा यह उचित ही है। अनुतित दतना ही हुआ कि आपने रणभूमि में गेरा अधर्मपूर्वक वध किया ।' ऐसा बहरर ये भूत हो गये। उस ममय दाका मुख मूल गया और वाण वे आयात में इन्हें मत्यन्त पीडा होने लगी (४ १७, १३-५२)।" इन्हें बत्तर देने हुये

विलिन्

्यि तात १६

श्रीराम ने इनके वय का औचित्य बताया जिससे निक्तर होकर इन्होंने क्षमा मौगते हुये सुपीव तथा अङ्गद आदि की रक्षा के लिये प्रार्थना की और श्रीराम ने इन्हे तदनुकूल आश्वासन दिया (४ १८)। युद्धमूमि मे इनके आहत होने का समाचार सुनकर इनकी पत्नी, तारा, ने इनके पास आने का आग्रह दिया और फिर इनके पास आकर विलाप करने लगी (४ १९)। तारा ने इनके निकट घोर विलाप किया (४ २०)। ताराने कहा कि अपने पति का अनुगमन करने से बढ़कर और कोई कार्य उसके लिये उचित नहीं हो सकता (४ २१,१६)। "इन्होंने सुगीय और अङ्गद से अपने हृदय की बातों की प्रगट किया। तदनन्तर सुप्रीय को अपनी दिव्य सुवर्णमाला देते हुए उनसे श्रीराप् के प्रति निष्ठावान् रहने के लिये कहा। अपने पुत्र, अङ्गद, की भी इन्होंने सुग्रीव के प्रति आदर-भाव रखने का उपदेश किया। इस प्रकार कहकर इन्होने प्राण-स्याग किया (४ २२, १-२४)।" इनकी मृत्यु हो जाने प्र समस्त वानर ग्रूवपति विलाप करने लगे और किष्किन्या पुरी, उसके उद्यान, पर्वत, और वन भी सूने हो गये (४ २२, २५-२६)। इन्होंने गोलभ नामक गन्धवं से पन्द्रह वर्षों तक अहोरात्र चलने वाला युद्ध किया और सोलहवाँ वर्षे आरम्भ होने ही उसका बध कर दिया (४ २२, २७-२९)। अपने मृत पति को देखकर तारा विलाप करती हुई पृथिवी पर गिर पडी (४ २२,३१)। मील ने इनके शरीर में घेंसे हुये वाण को निकाला जिससे इनके शरीर के समस्त घावों से रक्त की धारा निकलने रूपी (४ २३,१७-२०)। माता की बाजा से अङ्गद ने इनका चरण स्पर्श किया (४ २३, २४)। इनके लिये ्रा प्राप्त करते हुये तारा ने अपना वध कर देने के लिये भी श्रीराम से निवेदन क्या जिससे वह परलोक में भी इनके साथ रह सके (४ २४, ३१-४०)। रुदमण ने सुग्रीय से इनवा दाह-सत्वार करने के लिये वहा (४ २४, १२-१८)। इससान मिम में से जाने के लिये सुप्रीय ने इनके प्रव वो सिबिका मे रखकर उसे प्रथमालाओं से अलकृत किया (४, २५, २८-२९)। 'स वाल्पित्रामिहतो वनत्राच्छोणितमुद्रमन्', (४ ४६, २०)। 'सुपीवर्यनेव वाली च पुत्री धनदलाबुमी। लोके विश्वतकर्माऽमूद्राजा वाली पिता ममा।'. (४ ४७,६)। 'हनो बाली महाबल्द', (४ १६,७)। 'वाली च सह सुम्रोदो', (४ ४६, १०)। 'बाली बानरपुट्टव', (४ ४१, ११)। 'स्वयान च बालिना', (४ ६३,४)। इन्होंने सबग को पराजित कर दिया जिसके प्रकात रावण इनका मित्र यन गया (७ ३४)। इनके पिताका नाम ऋदाराज था (७ ३६,३६)। इनके पिताने ही इन्ह राजा बनाया (७ ३६, ३८)। यद्यपि इनमें और इनके आता सुदीय में बचपन से ही ',वाल्मीकि ]

सम्य-भाव था, तथापि बाद मे दोनो मे बैर हो गया (७ ३६, ३९-४१)। याहमीकि, एक महर्षि का नाम है। इन्होने देवर्षि नारद से इस ससार के गुणवान्, बीर्यवान्, धर्मज्ञ, उपकारक, सत्यवक्ता और इटप्रतिज्ञ पुरुष के सम्बन्ध मे पूछा जिससे देवगण भी भयभीन होते हैं (१.१,१-५)। इन्होंने अपने 'शिष्यो सहित देविष नारद का पूजन किया (१ २,१-२)। "देविष नारद के देवलोक पधारने के पश्चात् ये ,शिष्यो सहित तमसा के तट पर पहुँचे । वहाँ इन्होंने व्याध के द्वारा कौ व्यवसी के जोड़े में से नर पक्षी के मारे जाने से दुखी हुई उसकी भार्या के करण विलाप की सुनकर व्याध को शाप देते हुये कहा. 'निपाद । तुझे नित्य-निरन्तर कभी भी धान्ति न मिले क्यों कि तुने इस . त्रीश्व के जोडे मे से,एक' नरपक्षी की, जो काम से पीडित हो रहा था, बिना ु, किसी अपराध के ही हत्या कर दी है।'(१२,३-१५)।" "तदनन्तर इन्हे ेइस'बात की चिन्ता हुई कि इन्होंने जो कुछ कहा उसे श्लोक रूप ही होना चीहिये अर्थवा नहीं । इनके शिष्य, भरद्वाज, ने कहा कि इनके वाक्य को क्लोक रूप ही होना चाहिये। अपने श्लोक पर विचार करते हुये ही ये शिष्य सहित अपने आश्रम पर आये । उस समय वहाँ लोककर्ता ब्रह्मा ने उपस्थित होकर इनकी मन स्थिति को समझते हुए इन्हें श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र का क्लोकवढ वर्णन करने के लिये कहा। ब्रह्मा ने कहा कि श्रीराम का गुप्त या प्रगट कृतान्त, तया लक्ष्मण, सीता और राक्षसी वा गुप्त या प्रगट चरित्र इन्हे पूर्णतया ज्ञात और इनके द्वारा अकित कोई भी वर्णन शृदिपूर्ण नहीं होगा । तदनन्तर इनकी तथा इनके रामायण की चिरन्तन कीर्ति का आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अन्तर्धान हो गये। ब्रह्मा के चले जाने पर इन्होंने श्रीराम के चरित्र को लेकर सहस्रो श्लोको से युक्त और मनोहर पदों से समृद्ध रामायण नामक महाबाब्य की रचना की जिसकी रचना में समता, पदो में माध्य और अर्थ में प्रासादगुण की अधिकता है (१ २,१६-४३)।" इंन्होने नारद के मुख से धर्म, अर्थ ' एवं कामरूपी फल से युक्त हिनकर तथा प्रगट और गुप्त, सम्पूर्ण रामचरित्र की सुनकर पुन मलीभौति साक्षात्कार करने का प्रयत्न विया (१.३,१)। इन्होंने सम्पूर्ण महाकाव्य, रामायण, का पूर्वदर्शन करते हुये सक्षेत्र मे रामकया का निरूपण किया (१.३)। " "इन्होंने श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण बाव्य का निर्माण विया जिसमे

भौबीस हजार क्लोन, पाँच सौ सर्ग तथा सात काण्ड हैं। तदनन्तर इन्होंने बुराबीर लव को इस काव्य वा गायन करना सिखाया (१.४,१-१३)।" महर्षि बाल्मीकि द्वारा विजित आश्चर्यमय रामायण बाव्य परवर्ती विवयो के लिये शेष्ठ आधारशिला बना (१.४, २६)। शीराम आदि ते इनके आधर्म

२३-२९)। श्रीराम ने इनके पास सदेत भेजा कि यदि सीता का चरित्र सुढ है तो ये उन्हें लेकर आयें और जनसमुराय में उनकी मुद्धता प्रपाणित करें (७, ९५, २-६)। जय श्रीराम के इतो ने इन्हें यह समाचार दिया तो 'रन्होंने उसे स्थीकार किया (७, ९५, ०-१०)। इनका उत्तर मुनकर श्रीराम फ्राम्स होते (७, ९५, १२)। ये सीता को अपने साम लेकर श्रीराम की समा साम (७, ९५, १०-१२)। जनसमुदाय के थीव में आकर शहोने विश्वास-पूर्वक सीता के चरित्र की मुद्धता प्रमाणित की (७, ९६, १४-२४)। 'वास्मीविनत मुक्तकत रापवः प्रत्यमायता । प्राव्यक्तियतो मध्ये दृष्टा वा व्यविगतिम् ॥', (७, ९७, १)। 'जनमप्रमृति ते वीर मुखदु अधिनेवनम् । मुखद्धत्वपत्र वेह सबै वास्मीविना मृत्यम् (७, ९५, १)। 'अपनप्रमृति ते वीर मुखदु अधिनेवनम् । मुखद्धत्वपत्र वेह सबै वास्मीविना मृत्यम् (७, ९५, १)। 'अपनप्रमृति ते वीर मुखदु अधिनेवनम् । मुखद्धत्वपत्र वेह सबै वास्मीविना मृत्यम् ॥''(७, ९५, १०)। आराम ने इनसे अपने भावी चरित्र से पुक्त उत्तरकाण्ड को मुनाने के लिये कहा (७, '६, १५-२६)। '(यतावदेतशस्थानं सोचरं ब्रह्मपूजितम् । रामायणीमिति स्थातं मुख्य वास्मीविना कृतम् ॥', (७, ११९, १)। 'आरिकाव्यमित्र वार्षे पुरा चारमितिना कृतम् ॥', (७, ११९, १)। 'आराकाव्यमित्र वार्षे पुरा चारमितिना कृतम् ॥', (७, ११९, १)। 'आराकाव्यमित्र वार्षे पुरा चारमितिना कृतम् ॥', (७, ११९, १)। 'अपनिकाव्यमित्र वार्षे (७ ११९, १६, गीता प्रेस सहकरणः)।

बासुकि, एक सर्पका नाम है जो भोगवती पुरी मे निवास करते थे। इनके क्षेत्र में सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये हुनुमान् आदि यानरों को भैजा (४. ४१, ३६)।

बिफट, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का विभीयण ने उन्तेश किया (६ च.९, १२)। श्रीराम ने अयोध्या कोटते समय सीता को वह स्पल दिखाया जहाँ अन्नद ने इसका वध किया था (६ १२३, द)। यह सुमाली का पुत्र था (७. ४, ४०?)।

चिकटा, एक राक्षसी का नाम है जिसने सीता को रावण की भार्याबन जाने के लिये समकाया (५.२३,१५)।

चिकुचि, कुक्षि के कान्तिमान् पुत्र, एक सूर्यवशी राजा का नाम है। इनसे महाप्रतापी बाण उत्पन्त हुये (१. ७०, २२-२३; २. ११०, ५-९)

चिरुत, दूसरे प्रजापति का नाम है जो कर्दम के बाद हुये ये (३१४,७)।

थिधन, एक राक्षस का नाम है, जिसके भवन मे हतुमान् गये (४. ६, २६)।

 विजय, दतरथ के एक मंत्री का नाम है (१७,३)। श्रीराम के स्वागत के लिये ये भी हाथी पर चढ कर अयोध्या से चले (६१२७.१०)।

२. विजय, एक दूत का नाम है जिन्हें दशरथ की मृत्यु के पश्चात् विसट्ट ने मरत को अयोध्या बुळाने वे ळिये भेजा या (२ ६८,४)। ये राजगृह पहुँचे (२, ७०, १)। केवयराज ने इनका स्वागत विया जिसके पश्चात् इन्होंने भरत को विसिष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२ ७०, २-५)। भरत की वातों का उत्तर देने के बाद इन्होंने उनसे सीझ अयोध्या चलने के लिये कहा (२ ७०,११-१२)।

जन्य मन्त्रियों के साथ ये श्रीराम के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिये परस्पर मन्त्रणा वरने छगे (६ १२८, २४)। इन्होंने श्रीराम या राज्याभिषेक

गराने म वसिष्ठ की सहायता की ( ६ १२८, ६१)।

२. विजय ]

रे. विजय, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहना या (७ ४३,२)।

थिदेह, एक देश ना नाम है जहां सुप्रोव ने सीता की स्रोज के लिये विनत दो भेजाया (४४०,२२)।

विद्याधर, एन प्रवार के अर्थ-देवताओं का नाम है (१ १७, ९ २६)। श्रीराम ने सीता को चित्रकृट की सोना दिवाते हुये इनकी स्त्रियों के मनोरम कीडा स्थलो और युक्षो की शालाओ पर रक्ते हुये मुन्दर वस्त्रों को दिलाया (२ ९४, १२)। "जब समुद्र-कङ्गन ने लिये हुनुमान् महेन्द्र पर्वत पर बास्द हुये तो उनके भार से दकने पर) वह पर्वत टूटने छगा। उस समय इन छोगों ने समझा कि मूत छोग उसे सोड रहे हैं (५ १, २२)।" ये छोग अन्तरिश में

सहे हो र उस पर्वत को देखने लगे (४१,२७)। १. थिद्यजिसदा एक राक्षस का नाम है जिसके भवन मे हनुमानु गये

(४ ६, १९-२४)। हनुमान् ने इसके भवन मे आग रूपा दी (४ ५४, १३)। रावण ने इसे साथ लेकर प्रमदानव में प्रवेश किया (६ ३१६)। रायण ने इसमे माया रूपी श्रीराम का कटा हुआ सर दिलाकर सीता की मोहित करते को आज्ञा दी जिसे सुनकर इसने अपनी माया प्रगट की (६ ३१, ७-९)। रावण ने इस बुलाकर सीता को राम वा कटा हुआ सर दिलाते के िये बहा जिसका पालन करने हुये इसने वह महनक सीना के निकट रस दिया (६ ६१, ६८-४२, ४५)। विभीयन ने इसवे वयं का उल्लेख किया (६ ८९. १६) । अयोध्या लोल्ने समय मार्ग में श्रीराम ने मोता को इमरे यस का

स्यान दिलाया (६ १२३, १३)। विद्युज्जिल, नाउना ने पुन, एक रामगना नाम है जिसके साथ रावण ने मपनी बहन, गुरंगता, वा विवाह विया ( ७ १२, २ )।

विद्युत्वेद्रा, एव राक्षत का नाम है जो हैति और भवा का पुत का (७ ४, १७)। यह मूर्व के नामा प्रकाशित और तैवसी था (७ ४, १०)। द्वारा प्राध्यक्षद्वारी के नाम दिवाह हुआ जिनक गर्म से हमने एए पुत (पुरेच) को जन्म दिवा (७ ४, १९-२४)। दगका पुत पुतेची के नाम ने विजया हुआ (७ ४, १९)।

ं-विद्युद्देष्ट्र, एक बातर-प्रमुख का नाम है जिने दाजित ने आहत कर दिया ( (६ ७३, ४०)।

विद्युद्रूष, एर राधन वा माम है जिसने भवा में हनुमान गर्वे (४ ६, २३)।

विद्युन्तासी, एक पानर प्रमुल वा नाम है जिनके सबन को राइमण ने 'देसा (४, ३३, १०)। हनुसान इतक सबन म गर्मे (४, ६९)। सुवेण इसके साथ युद्ध करन रुगे (६, ४३, १४)। गुवेग ने इसके साथ पोर युद्ध करते हुये अनत इतका यथ कर दिया (६ ४३, ३६-४२)।

विधाता—श्रीराम ने अगस्त्य वे आध्यम पर इनने स्थान या दर्शन विधा (वेर् $\{x_1, x_2, y_3\}$ )।

विभूत, प्रजापति ष्ट्रशास्य के पुत्र, एक श्रद्धत का नाम है जिसको विक्यामित्र ने स्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ८)।

- २. चिनत, एक भाम वा नाम है जिसके निवट भरत ने केक्य से लौटते समय गोमती को पार विचा था (२ ७१, १६)।
- विनता—वौसल्या ने कहा कि पूर्वकाल में विनना ने अमृत लाने की इच्छावाले अपने पुत्र गरुड के लिये जो मगल कृत्य किया था वही मङ्गल श्रीराम को प्राप्त हो (२ २५, ३३)।
- २. विनता, एक राधासी का नाम है 'ततस्तु विनता नाम राधासी भीमदर्शना (४. २४, २०)।

चिनिद्र, प्रजापति कृतास्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समस्ति कर दिया (१. २८. ६)।

चिन्ध्य--- मुश्रीय ने यहाँ निवान करनेवाले बानरों को भी लामन्त्रित करने का आदेश दिया (४. ३७, २)। यहाँ से लाल रंगवाले भयानक, पराक्रमी और भयंकर रूपपारी दस अरद बानर सुगीन के पास आसे (४. ३७, २४)। इसकी गुकाओं में हुतुमान आदि बानरों ने सीता वी लोज की (४. ४०, १)। 'प्य बिन्ध्यों निर्देश श्रीमाद्यानाद्वमलतापुत.', (४. ४२, ३१)। इसके पाववर्ती पर्वत पर देठे हुये बानर समग्र की अविध बीत जाने पर भी सीता वी लोज मे सकल न होने के कारण चिन्तित हो गये (४. १३, ३)। सम्पाति अपने पंत्र जल जाने के कारण इस पर्यत पर गिरे (४. ६०, १६)।

चिपाशा, एक नदी का नाम है। केक्य जाते समय वसिष्ठ के दूत इसके यट से होने हुये गये थे ( २. ६८, १९ )।

चितुध, देवमीढ के पुत्र और महीश्रक के पिता का नाम है (१. ७१, २०)।

विभाग्दक, काश्यप के पुत्र एक महिंच का नाम है (१.९, ई.)। इनके पृत्र ऋष्यशृद्ध वेदों के पारणामी विद्वान् थे (१.९, ११)। ऋष्यशृद्ध ने अपने विद्वा के रूप में इनका परिचय दिया (१.१०,१४)।

विभीषण, थीराम ने इन्हें लका के राज्य पर अभिषिक्त किया (१.१, प्प )। इनकी थोराम के साथ मैत्रो तथा इनके श्रीराम को रावण-बध का उपाय बंताने का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१.३,३५)। राम की अपना परिचय देते हुये शूर्वणखा ने इन्हें अपना भाता बताया (२. १७, २३)। हनुमान् इनके भी भवन में गये ( ५. ६, १ = ) । सीता ने हनुमान् को बताया कि इनके समझाने पर भी रावण ने उन्हें श्रीराम को छौडाना स्वीकार नहीं किया ( प्र. ३७, ९ )। इनकी पुत्री का नाम कला था ( प्र. ३७, ११ )। इन्होंने दूत-वय अनुचित बताकर रावण से हनुमान को कोई अन्य दण्ड दैने का निवेदन किया ( ५. ५२ )। रावण ने इनके निवेदन को स्वीकार कर लिया (५. ५३, १-२)। हनुमान् ने लंकादहन के समय इनके भवन मे आग नहीं लगाई ( ५. ५४, १६ )। इन्होंने रावण से श्रीराम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने का अनुरोध किया ( ६. ९, ७-२३ )। इन्होने 'रावण के महल में जाकर अपराकुनों का भग दिखाते हुंगे सीता को लौटा देने का बाग्रह किया परन्तु रावण में इनकी बात को न मानकर इन्हें वहाँ से विदा किया (६. १०)। इन्होने रावण को सभा मे उपस्थित होकर उसके चरणो मे मस्तक झुकाया ( ६. ११, २= )। इन्होने श्रीराम को अजेप बताकर सीता को छौटा देने की

सम्मति दी (६ १४)। जब इन्द्रजित ने इनका उपहास किया ती उसे फटकारते हुये इन्होंने रावण की सभा मे अपनी उचित सम्मति प्रदान की (६ १५)। रावण ने इनका तिरस्कार किया, परन्तु ये भी उसे फटकार कर वहाँ से चले आये (६ १६)। ये श्रीराम की शरण मे उपस्थित हुये (६ १७,१-४)। इन्हें देखकर सुग्रीव ने अन्य वातरो के साथ इनके सम्बन्ध मे विचार किया (६ १७,५)। इन्होंने आकाश मे ही स्थित रहकर अपना परिचय देते हुये कहा कि जब रावण ने सीता को छौटा देने की इनकी सम्मति का तिरस्कार किया तो ये श्रीराम की धरण मे उपस्थित हुये (६ १७, ११-१७)। इनकी बात सुनकर सुग्रीव ने श्रीराम को इनका सुमाचार देते हुये इन पर सन्देह प्रगट किया (६ १७, १०-२९)। श्रीराम ने सुदीव की बात सुनकर अन्य वानरों से इनके सम्बन्ध में परामर्श किया (६ १७, ३२)। अङ्गद ने इनकी परीक्षा लेने का परामर्श दिया (६ १७, ३८-४२)। इसी प्रकार अन्य वानरो ने भी इन पर शहूा प्रगट की (६ १७, ४३-६६)। 'श्रीराम शरणागत की रक्षा का महत्त्व एव अपना वृत बताकर इनसे मिले (६१८)। 'आकाश से उतरकर इन्होने श्रीराम के चरणों मे शरण ली और उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय दिया। इनकी बात सुनकर श्रीराम ने रावण-वध की प्रतिज्ञा करते हुये इन्हें लड्डा के राज्य पर अभिविक्त करने का वचन दिया ( ६ १९, १-२६)।" जब हुनुमान् और सुग्रीव ने सागर-लङ्गन के सम्बन्ध में इनसे पूछा तो इन्होने श्रीराम को समुद्र की शरण रूने का परामर्श दिया (६ १९, २८-३०)। सुग्रीव ने इनके इस विचार की श्रीराम से कहा (६ १९, ३२-३३)। श्रीराम ने इनकी सम्मति को स्वीकार किया (६ १९, ३६)। वानर-वेश में छिपकर छोराम की सेना का निरीक्षण करते हुये गुक और सारण को पहचान कर इन्होने श्रीराम को उनकी सूचना दी (६ २५, १३-१४)। श्रीराम ने रावण के गूप्तचरों से कहा कि ये उन्हें पूर्णरूप से सेना दिला देगें (६ २५,१९)। शुक ने रावण को इनका परिचय दिया (६ २८,२६-२७)। 'विभीषणेन सचिव राक्षसै परिवारित', (६ २०, ४२)। 'भ्रातर च विभीषणम्', (६ २९,१)। रावण के गुप्तचर को इन्होंने देख लिया ( ६. २९, २४-२५ )। इन्होंने श्रीराम से रावण द्वारा किये गर्ये लङ्का के रक्षा प्रबन्ध का बणन किया (६, ३७, ६--२५)। श्रीराम न इन्हें नगर के बीच के मीचें पर नियुक्त किया (६ ३७,३२)। श्रीराम में सेनापतियों की नियुक्ति का इनसे वर्णन किया (६ ३७,३६)। श्रीराम ने इनका समिपेव करने वी प्रतिकाको (६ ४१,७)। श्रीराम की आज्ञा से इन्होने लड्डा के प्रत्येक द्वार पर एक एक करोड़ वानरों को नियक्त कर दिया

(६ ४१, ४३)। 'धर्मात्मा राक्षसभेष्ठ सम्राप्तोऽय विभीपण । लङ्क्रीश्चर्य-मिद श्रीमान्त्र्व प्राप्नोत्पवण्टकम् ॥', (६ ४१ ६८)। अस्त्र शस्त्रो से प्रविज्ञित होनर ये भी शीराम के पास खड़े हुवे (६ ४२, ६०)। इस्होंने धण्डा नामक रासस वे साथ इन्द्र मुख किया (६ ४३, ६)। ये भी उस स्थान पर आये जहाँ श्रीराम और ल्ह्मण मुख्ति वे और उन ओगों को देखकर व्ययित हो उठे (६ ४६, २-७)। इन्होने माया के प्रमाव से इन्द्रजित् को देल लिया (६ ४६ ९-११)। श्रीराम और लक्ष्मण को बाणों से व्याप्त देखकर जब सुपीव चिन्तित हुये तो इन्होंने उन्हें सान्त्वना दी (६ ४६, ३०-४४)। इन्होने पलायनशील वानर सेना को सान्त्वना दी (६ ४६, ४४)। मृष्टित लक्ष्मण के लिये विलाप करते हुवे श्रीराम ने कहा किवे विभीषण को राक्षसो का राजानही बना सके (६ ४९, २३)। इन्हें हाय में गदा लिये हुये देखबार जब इन्हें ही इन्द्रजित् समझ बानर भागने लगे तो जाम्बनान ने वानरो को सान्त्वना दी (६ ५०, ७-१२)। शीराम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त देखकर में विलाप करने लगे (६ ४० १३-१९)। सुग्रीत ने इन्हें साल्त्वना दी (६ ४०,२०)। इन्होंने श्रीराम को प्रहस्त का परिचय दिया (६ ४०, ३-४)। इन्होंने श्रीराम को कुम्मकर्ण का परिचय दिया (६ ६१, ४-३३)। 'तदिद मामनुप्राप्त विभीषणवच गुभम्। यदज्ञानान्मया तस्य न ग्रहीत महात्मन ॥, (६ ६८, २१) । विभीषणवषस्तावस्कुम्भकणंत्रहस्तयो । विनासोध्य समुत्परो मा बीडयति दारुण"(६ ६८, २२)। 'तस्याय कर्मण प्राप्तो विपाको मम बोकद । यन्मया धार्मिक' श्रीमान्स निरस्तो विभीवण ॥', (६६८ २३)। जब श्रीराम और लक्ष्मण मुन्छित हो गये तो इन्होंने बातरों को सान्तवता दी (६ ७४, २-४)। ये हाय मे मशाल लेकर रणभमि म विचरने लगे (६ ७४,७)। इन्होने बानरों को युद्धमूमि में आहत पढे देखा (६ ७४, ११)। आहत जाम्बवान के पास जाकर इन्होंने उनका कृदाल समाचार पूछा (६ ७४, १४-२१)। 'हर्मुत्तमेम्य शिरसामिवाद्य विभीषण तत्र च सस्वजे स , (६ ७४, ६०)। इन्होने भीराम को इन्द्रजित् की माया वा रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और छहमण की सेना सहित निद्धामिला के मदिर में मैजने का अनुरोध किया (६ ६४)। इनके अनुरोध पर श्रीराम ने लक्ष्मण को इन्द्रिजित के वस के लिये जाने की शाता दी (६ cx, १-२४)। इन्होंने स्टमण के हिंत के लिये इन्द्राजितृ में हदन कम की समाध्यि के पूर्व ही उस पर आवमण करने का परामर्स दिया जिसके अनुसार ही लक्ष्मण ने बाण-वर्षा आरम्भ की (६, ६६, १-६)।

इन्होंने इन्द्रजित् के साथ रोणपूण वार्नालाप किया (६ ८७)। विभीषणवचः श्रुत्वा रावणि त्रोधमूच्छित । अब्रबीत्वस्य वाक्य कोवेनाम्युलपात च ॥, (४ ८८, १। इन्होंने लक्ष्मण को इन्द्रजित के वध के लिये बीधना करने का परामर्श किया (६. ८८, ४०-४१)। इन्होंने राक्षसो से युद्ध और वानर युवपतियो को प्रोत्साहित् किमा (६ ८९, १-१९)। इन्होंने भी इन्द्रजित् का वध कर देने पर लक्ष्मण का अभिनन्दन किया (६ ९०,९१)। लक्ष्मण इनका सहारा लेकर इन्द्रजित के वध का समाचार देने के लिये धोराम के केपास आये (६ ९१,३)। लक्ष्मण ने इनके पराक्षम की श्रीराम से सराहृता की (६,९१,१४)। सुरोण न इनकी चिकित्सा को जिससे में स्वस्य हो गये (६,९१,२४,२७)। 'विभीयणसहायेन मिपता को महायुंति' '(६,९२,२)। 'वर्माधसहित बाक्य सर्वेषा रक्षमा हितम्। युक्त विभीपगेनोक्त मोहात्तस्य न रोचते ॥ विभीपणवचः कूर्याद्यदि स्म धनदानुज ।" (६ ९४, १९-२०)। इन्हान अपनी गदा से रावण के आश्वो को मार गिराया (६ १००, १७)। रावण ने इनके वध के लिये एक प्रज्वलित शक्ति चलाया (६ १००,१९)। रावण के विरुद्ध युद्ध मे लक्ष्मण ं ने इनकी रक्षाकी (६ १००, २४-२४)। रावण वय पर जब ये विलाप वरने लगे तब श्रीराम ने इन्हें समझाकर रावण का अन्त्येष्टि क्ष्टशार करने मन्दोदरी ने कहा कि इनका कथन मुक्ति और प्रयोजन से पूर्णेशा (६ १११,७६)। 'श्रोराम ने इन्हें स्त्रियो को धैंय बेंघाने तथा रावण का दाह सस्कार करने का आदेश दिया। उस समय श्रीराम का मनोरथ जानने के लिये इन्होंने कुछ सकीच प्रकट किया। परन्तुजब श्रीराम ने मृत्युके साथ ही दैर के अन्त का उपदेश देकर रावण के पराप्तम की चला करते हुये उसके दाह-सस्कार वा आदेश दिया तब इन्होन विधितत् रावण का सस्कार किया (६ १११, ९२-१२२)।' श्रीराम ने लक्ष्मण को इनका राज्याभिषेक कराने वा श्रादेश दिया जिस पर लक्ष्मण ने इनका अभिषेक सम्पन्न कराया। इन्हें राज्य पर अभिषिक्त हुआ देखकर श्रीराम आदि सब अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ११२, ९-१७)। अपने राज्य को पाकर इन्होंने प्रजा को सान्त्वना दी और उसके पश्चाद श्रीराम के पास आय (६ ११२,१७)। इन्होने शीराम और ल्स्मण को बाङ्गलिक बस्तुर्ये भेट की जिसे उन लोगो ने ग्रहण विया (६ ११२, १९-२०)। श्रीराम ने हनुमान को इनकी आज्ञा लेकर सीता का बुदाल समाचार पूछने ने लिये प्रस्थान करने वा आदेश दिया (६ ११२, २२)। हनुमान् ने सीता को बताया कि इतकी सहायता से श्रीराम आदि ने रावण का वध कर दिया (६ ११३ ८)।

श्रीराम ने सीना को ले बाने के लिये इन्हें आदेश दिया जिसका पालन करते हुये ये सीता को श्रीराम के पास लाये (६ ११४,६–१६)। श्रीराम की आज्ञा सुन-कर इन्होन तत्काल ही अन्य लोगो को वहाँ से हटाना प्रारम्भ किया (६ ११४,२०)। श्रीराम ने इन्हें इसका निषेध किया (६ ११४, २५) । य सीता के पीछे-पीछे श्रीराम के पास आये (६ ११४, ३४)। सीता का तिरस्कार करते हुये श्रीराम ने उनसे इच्छानुसार विभीपण के पास भी रहने के लिय वहा (६. ११५ २३)। "इन्होंने प्रातकाल जब स्नान आदि के लिये जल अङ्गराग तया बस्त्राभूषण आदि श्रीराम की सेवामे समर्रित किया तो उन्ह अस्वीकार करते हुए श्रीराम ने अयोध्या लौटने की व्यवस्था करने के लिये इन्हे आदेश दिया। उस समय इन्होने श्रीराम से बुछ दिन और रुद्धा मे रहकर अपना ष्ठतिच्य ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु जब धीराम रक्ष्मे के लिये प्रस्तुत नहीं हुये तो इन्होंने उनकी यात्रा के लिये पुष्पक विमान मेंगाया (६. १२१ १-२३)।" श्रीराम की आजा से इन्होंने बानरी का विशेष मत्वार, विर्धा और उसके पश्चात् स्वयं भी पुथ्पक विमान में बैठकर श्रीराम के साथ अयोध्या चलने ने लिये प्रस्तुत हुये (६ १२२, १–२४)। अयोध्या लौटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्थान दिलाया जहाँ ये उनसे मिले थे (६ १२३, २१–२३)। अयोध्यापुरी का दर्शन करके य लोग उल्लिसित हुये (६ १२३, ४४)। भरत ने श्रीराम की सहायता करने के लिये इन्हें धन्यवाद दिया ( ६. १२७, ४४ )। जब भरत ने श्रीराम की समस्त राज्य मीपातो उस मार्मिक हश्य को देखकर इनके नेत्रों से अध्यु छलक पड़े (६ १२७,४४)। अयोध्या में इन्होंने स्नान क्या (६ १२८, १४)। ये श्रीराम वो चँवर डुलाने लगे (६ १२८, २९-६९)। श्रीराम का राज्याभिषक देखन के पश्चात् से लङ्का स्रीट गय। (६ १२६, ९०)। अनल, अनिल, हर और सम्पानि, ये चार निर्माचर इनके मन्त्री थे (७,५,४४)। कैनसी ने इन्हें जन्म दिया (७ ९,३४)। ये बचपन से ही धर्मात्मा थे (७९,३८)। "ये सदा से धर्मात्मा थे। इन्होंने एक पौब पर साढे होकर पाँच हजार वर्षों तत्र तपस्या की । तदनन्तर इन्होंने पुन अपनी दोनो बाहें और मस्तक उठावर और पीच हजार वर्षों तक सूर्य की अराधना की (७, १०, ६-९)।" इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बह्या ने इन्हें बर मांगते वे लिये कटा (७ १०, २७-२८)। इन्होंने केवल यही वर मांगा कि बड़ों से बड़ी बिपालि में पड़ते पर भी तत्त्री सुद्धि पर्छ में ही एपी रहें (७. १० २६-२६)। बहाते हुई मनोबास्थित वर देते हुये अमर व भी प्रदान हिया (७ १०, २३-२४)। सन्धर्वराज महास्या संपूर्व नी बन्या, सरसा, रमश्री पत्नी थी (७ १२, २४)। रावण को अत्याचार रो विरत करने मे लिये कुवेर ने जो दून भेजा यह पहले इनसे ही मिला और इन्होने उसे रावण से मिलाया (७ १६, १६-१४)। 'जब रावण ने पुष्पक विमान पर से अवस्त सिमो जो उनारा तो इन्होने उसे परस्त्री-इप्पक ने योग वताते हुवे जयहा विमान पर हो। जो उसे सिमो के उनारा तो इन्होने कहा कि जहाँ वह (रावण) दूसरो की दिवयों को अपहरण कर रहा है वही मधुने उसकी बहन, कुम्भीनसी, का अपहरण कर रहा है वही मधुने उसकी बहन, कुम्भीनसी, का अपहरण कर रहा है वही मधुने तो लिये प्रस्थान विमा । उस समय में लक्ष्मों ही रह कर पर्ध के लिये मधुने के लिये प्रस्थान विमा । उस समय में लक्ष्मों ही रह कर पर्ध के आवरण करते रहे (७ २४, १७-३४)। इन्होंने श्रीराम से विदा छी (७ ४०, २८)। श्रीराम ने अपने अपवनेम में इन्हें भी आमन्त्रित किया (७ ९१, ११)। श्रीराम के अवस्थीय यज्ञ के समय इन्होंने भी स्वानत-सकार का मार संभाला (७ ९१, १९, ९२, ९२)। 'श्रीराम ने इन्हें आसीबांद देने हुवे कहा कि जब तक ससार की प्रजा जीवन सारण करनी, जब तक चटना और सुर्य रहेंगे, ते सतक में इस ससार में रहेंगें। तदनन्तर धोराम ने इनसे विष्णु को आराधना करते रहने के लिये कहा। इन्होंने थीराम को आजा को विरोगायं निमा (७ १९, १२, १२)। 'श्रीराम ने इनसे वीराम के आजा को विरोगायं निमा (७ १०, १३-२९)। '

विमल, प्रजापति कृशस्य के पुत्र, एक बहत का नाम है जिसे विश्वामित्र

ने शीराम को समर्थित किया था (१ २व,६)।

विमुख, दक्षिण दिशा के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लीटने पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये (७१,३)।

विराध, एक राक्षत का नाम है जियका श्रीराम ने यम किया ( १. १, १९ )। श्रीराम द्वारा इसके वय का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया ( १. १, १९ )। श्रीराम द्वारा इसके वय का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया ( १. १, १९ )। श्रीराम द्वारा इसके वय का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया ( १. १, १९ )। ग्रीराम प्रवास के विकर योग्द वर्षमा महावकत विकर विकर विकर विराम विमास वियम द्रीपे विकृत योग्द वर्षमा महावकत । व्यक्तिया वाल्मीक विकर वाल्मीक वाल्मीक विवास का विषयाण व्यव्यक्तिया ना कार्यक्रिय वाल्मीक वाल्मीक

[ १. विरूपाच ( ३३३ ) विरुची का नाम शतह्रदा है। इसने यह भी बताया कि ब्रह्मा के वरदान से यह अच्छेद्य और अमेदा हो गया है जिससे कोई भी इसके दारोरको छिन-भिन्न नहीं कर सकेगा (३ ३, ५-७)।' श्रीराम ने इस पर सात बाणो से प्रहार निया

जिससे ऋद होकर इसने सीता को अलग रख दिया और दोनो आताओ भ्याच नुद्ध हम्मर घ्या घाना अन्तर अपने बल-पराक्रम से उन लीगो की पर शाक्रमण किया तमा अन्तर अपने बल-पराक्रम से उन लीगो की अपने कन्ये पर बैठाकर बन के भीतर चलागया (३ ३,११–२६)। जब यह श्रीराम और रक्ष्मण को उठा ले गया तब सीता ने विराप करते हुये इससे राम और लक्ष्मण को मुक्त कर देने का निवेदन किया। (३ ४,१-३)। "सीताका यचन सुनकर राम और लक्ष्मण ने क्रमश इसकी एक एक भुजायें तोड दी और मुष्टि प्रहार आदि से इसे आहत किया . परन्तु इस पर भी इसको मृत्यु नहीं हुई । उस समय श्रीराम ने रूक्ष्मण को एक बड़ा गड़ड़ा खोदने का झादेश दिया जिससे इसे उसी में गाड दिया जाय. और स्वय एक पैर से इसका गला ददाकर खडे हो गये (३ ४, ५-१२)।" "इसने श्रीराम से कहा 'अब मैं आपको पहचान गया हूँ कि आप श्रीराम हैं और आपके साथ आपक अनुज लक्ष्मण तथा आपकी मार्था सीता हैं। मैं तुम्दुक्त नामक गन्धवं हूँ। एक दिन रम्मा नामक अध्यारा मे आसक्त , होने के कारण मैं समय से कुबेर की समामे नहीं पहुँच सका जिस पर कुबेर ने मुक्ते राक्षस होने का शाप देकर यह भी कहा कि जब श्रीराम मेरा वध कर देंगे तभी में पुन स्वगंकीक प्राप्त कर लूंगा। अत आराज आपकी कृपासे मुझे उस भयकर शाप से मुक्ति मिल गई (३ ४,१३-१९)।" तदनन्तर शरमञ्जू मुनि का पता बताते हुये इसने राम की उनसे मिलने के लिये कहा और अपने दारीर को छोडकर स्वर्ग चला गया (३ ४, २०-२३)। श्रीराम और लक्ष्मण ने इसे गड्ढे मे गांड दिया (३ ४,२४-३३)। 'हत्वा तुत भीमवल विराध राक्षस वने', (३. ४,१)। 'विराधश्च हुन', (४ १६, ८)। भामकल ावराष राक्षस वन , (२, २, ६)। विश्ववश्य हुन , (४, १६)। विराध प्रेयव । विराध प्रेयव राख्यसुनव , (४, २६, १६)। विराध प्रेयव राखसाम्, (६, १४, १६)। अयोष्या लोटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्वल दिखाया जहाँ उन्होंने विरास का वप किया था (६, १२३, ४४)। स्वल दिखाया जहाँ उन्होंने विरास का वप किया था (६, १२३, ४४)। विश्ववस्य, प्रजापति कृषायव के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वमित्र

ने श्रीराम को समपित कर दिया (१ २८,७)।

१ चिरूपाच, एक दिगाज का नाम है जिसकी पृथिवी को लोदते समय ्रायक्ष्याचा एणा विसे हुमे देखाया (१ ४०,१३-१४)। समर-पुत्रो ने पृथियो को भारण किसे हुमे देखाया (१ ४०,१३-१४)। जिस समय यह यक कर विश्वाम के लिये अपने मस्तक को इधर-जयर हटाता है उस समय भूकम्प होने लगता है (१ ४०,१४)। पूर्व दिया के रशक २. विरूपाच ि १. विशाख ( 358 )

इस विशाल गजराज की प्रदक्षिणा करके सगर-पुत्र रसातल का भेदन करते हुए आगे बढे (१.४०,१६)।

२. बिरूपान्त, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन मे हनुमान् गये (५. ६, १९)। रावण ने इसे हनुमान को पनडते की आजा दी (४. ४६, २)। यह हनुमान से युद्ध नरने के लिये गया (४. ४६, १४)। इसने हनुमान पर आक्रमण किया (४. ४६, २७-२०)) हनुमान ने इसका वध कर दिया ( ५ ४६, ३० )। यह विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर रावण के समीप उत्तस्थित हुआ (६ ९,३)। 'राक्षसं तु विरूपाक्ष महावीयेपराऋमम् । भध्यमेऽस्थापयद्गुत्मे बहुभि. सह राक्षासैः ॥, , ( ६. ३६. २० ) । 'विरूपाक्षस्तु महता सूलमुद्दगधनुस्मता । बलेन राक्षसी सार्ष ' मध्यम गुल्ममाथित: ॥', ( ६. ३७, १४ ) । लक्ष्मण ने इसके साथ युद्ध किया . (६ ४३, १०)। लक्ष्मण ने इसका यथ कर दिया (६,४३,२६)। 'महोदर .प्रहेस्त च विरूपाक्षं च राक्षसम्', (७. १, ३२)। यह मात्यवान का पृत्र था ं(७ १४,३६?)। जब रावण ने ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया तो मारीच वादि के साथ यह भी रसातल से ऊपर उठा (७ ११, २)। देवों के विरुद्ध " गुद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७. २७, २९)। दे विरूपाद, एक राक्षस का नाम है जिसे रावण ने गुद्ध के लिए आजा

दो (६.९४,४-९)। रावण की आज्ञा पाकर यह रथ पर आरूढ हुआ (६. ९४, ३९)। इसने सुग्रीव, से घोर युद्ध किया परन्तु अन्त मे सुग्रीव ने इसका वय कर दिया (६. ९६, १४-३५)। इसके वध का समाचार सुनकर ्रावण श्रुद्ध हुआ (६.९७,२)।

विरोचन को पुत्री, मन्यरा, समस्त पृथिवी का विनाश करना चाहती थी जिससे इन्द्र ने उसका वय कर दिया (१.२५,२०)। इनके पुत्र का नाम बिंछ था जिसने इन्द्र और मरुद्रगणी सहित समस्त देशों की पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया या (१. २९, ४. १९)। रेंर् चित्रस्वान, कव्यप के पुत्र और वैवस्वत मृत्रु के पिता का नाम है (१-

७०, २०; २. ११०, ६ ) । पन्द्रहर्ने प्रजापति का नाम है ( २. १४, ९ ) । विद्याल्या---'सन्जीवकरणी दिव्या विशस्या देवनिर्मिताम्', (६ ५०, ६०) ।

'विश्वत्यकरणी नाम्ना सावण्यंकरणी तथा', (६ १०१, ३२)।

चित्रास्त्र, त्याणु (सहादेव) शा अनुसरण करवेवाते एक अनिकुमार का नाम है: 'स्वाणु देनियाचित्रय कुमाराधिव पावती, (१, ३२, ९)। १. विद्याल, इस्वाणु के पुत्र वा नाम है जो अवस्तुपा के गर्भ से उत्तरन हुवे थे (१. ४७, ११)। इनके पुत्र का नाम हेमवरद्र था (१. ४७, १२):

२.विशाल ] (३३५) [विश्रवा

२. थिशाल, एक राझस का नाम है जिपने भवन में हनुमान ने बाग जगा दो (५ ४४,१४))

चिद्रााला, मगा के तट पर स्थित एक पुरी का नाम है जो अपनी शुन्दर गोमा से स्वग के समान प्रतीत होती थी। इसकी ओर प्रस्थान करते हुवे राम-व्हनज ने विश्वामित्र स इसका प्राचीन हित्ताल पुछा (१ ४४ ९-१२)। विक्वामित्र ने इसके प्राचीन हित्ताल का यणन दिया (१.४४, १३-४४)। इसानुष्य विद्याल ने इसकी स्थापना की थी (१.४७, १२)। इस नगरी के राजवत के सभी नरेज दीर्थांषु, महारमा, पराजमी और परम धार्मिक हुवे थे (१ ४७, १६)।

विश्रवा, एक मुनि का नाम है जो रावण के पिता थे (३.१७, २२)। ये पुलस्त्य के मानस पुत्र ये (५ २३,७)। "राजिंग तृणविन्दु की कन्या की ... सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि पुलस्त्य ने वहाः 'मैं तुम्हारे गुणों से प्रसन्न हैं, अत आज मैं तुम्हे अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ जो पौल्सेंग के नाम सं विख्यात होगा । मैं यहाँ बेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमते आकर उसका विश्वय रूप स अवण किया इंसलिये तुम्हारा वह पुत्र 'विश्ववा', सा 'वैधवण' भी कहलायेगा। (७ २,३०-३२)।" ये बेद के बिट्टान, समदर्शी, तथा बत और आचार का पालन करनेवाले ये (७ २, ३४) "थोडे समय में ये विता की भौति तपस्या म सलग्न हो गये। इनके उत्तम आचग्ण को जानकर भरद्वाज ने अपनी कन्या का इनक साथ विवाह कर दिया । तदन-तर इन्होंन उस कन्या से एक पूत्र उत्पन्न किया जिसे इनके पिता ने 'बंधवण क नाम से विख्यात होने का आधीर्वाद दिया ( ७ ३, १-५ )।" अपने पुत्र, वैधवण ( क्वेर ), के पूछने पर इन्होंने उन्ह विश्वकर्मा द्वारा निमित लका नगरी को आवास बनाने का परामर्स, दिया (७ ३, २४-३१)। श्रीराम न अगस्त्य से पूछा कि जब राक्षस-पूछ की उत्पत्ति विश्रवा से मानी जाती है तो विश्वता के पूर्व भी सिद्धा में निवास करने वाले राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई ? (७ ४, १)। "श्रीराम की निज्ञासा द्यान्त करते हुवे महर्षि अगेर्स्य ने विश्ववा के पूर्व और पश्चात के राक्षस-वस का वर्णन करते हुये कहा कि कमल से अगट होने के पश्चात् ब्रह्मा ने समुद्र-गता जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिये जीवों को उत्पन्न किया। वे सब जन्तु मुखे व्याक्षे थ और उनमें से बुछ ने कहा कि वे जल की रक्षा और अन्य ने कहा कि वे उसका यक्षण करेंगें। जिन लोगों ने यक्षण करने की बान वही वे 'यक्ष' और जिन्होंने रक्षण की बान कही वे 'राधम़' कहलाये। इन्ही राक्षमी से बादि राक्षस-वर्षाः आरम्भ हुवा (७ ४, ९-१३)। तदनन्तर अगस्त्य ने राधास-वश का इस प्रकार वर्णन किया (७ ४-९).

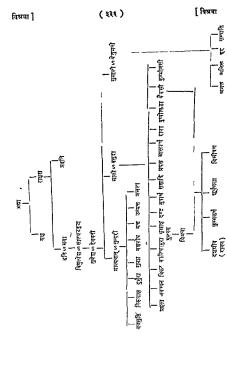

"कुछ काल के बाद जब मुमाली अवनी पुत्री, फैक्सी, को लेकर मृतल पर विचरण कर रहा गर हो उसने इनार (विध्या का) दर्शन करके जानी पुत्री के देनना ही वरण करने ना आंदी दिया। पिता के आदेश पर जब फैक्सी दनने समझ जपार्थित हुई तो इन्होंने उसका अधिप्राय समझ कर उससे कहा 'तुम इस साइल वेला में मेरे पास आई हो अब तुम कूर रक्ताबवाले पुत्री के जम्म सोगी।' इनका यह वचन सुनवर जब कैन्सी ने केटड पुत्री को याचना की हो इन्होंने कहा कि जमना सबसे छोटा पुत्र केटड होगा। (७ ९, १४-१)।" जब इनवे पुत्र, के तुम कुर रक्ता रावण ना सरदा वाताया तो हन्होंने उन्हें (कुत्रेर को) अद्भा छोड़नर कैलास चर्चने पर चले जाने ना परामर्थ दिया (७ ११, १७-४४)। रावण ने मयासुर को अपना परिचय देते हुन अवने को इनना पुत्र वताया (७ १९, १४)। रावण को कराने पर महित का होने वा साप मिला या जिससे मयासुर को परिचय वता हो हम्हात का होने वा साप मिला या जिससे मयासुर को परिचय (७, १२, २०)।

विम्तकर्मा—रहोंने नल नामक वानर को जन्म दिया (१ १७, १२)। इतदा बरा-त दाक्ण बरव विस्वामित न औराम को समस्ति कर दिया (१ २७, १९)। भरहा ज पुनि ने भरत का सत्कार करने के लिये इनका आवाहन किया (२ ९१, १२)। भरत की सनाने इनका निर्माण-कोशाल देशा (२ ९१, २८—११)। इनका बनाया हुआ विनानन्दन गरुड ना मुन्दर, नाला फ्लार पर्वत के समान उज्ज्वल एव विसाल अवन सात्मली द्वीप के निकट स्थित या (४ ४०, ३६)। इन्होंने व्यवसाल पर्वत पर सहसार चक ना निर्माण विचामा (४ ४२, ११)। इन्होंने लड्डापुरी का निर्माण किया या (१ १०, २०)। इन्होंने उपनि निर्माण का निर्माण किया या (१ १०, २०)। इन्होंने उपनि का निर्माण किया या (१ १०)। अयोकचाटिक में इत्यन विमान का निर्माण किया या (१ ११)। अयोकचाटिक में इत्यन है। उस्ति प्रमान का निर्माण किया या (१ १९, ११ ११)। अयोकचाटिक में इत्यन है। उस्ति प्रमान का निर्माण किया या (१ १०, ११ ११)। अयोकचाटिक में इत्यन है। उस्ति प्रमान का निर्माण किया या (१ १९, ११ ११)। अयोकचाटिक में इत्यन है। इत्या का निर्माण किया या (१ १९, ११)। अयोकचाटिक में इत्यन है। इत्या का निर्माण के लिये कहा वी इन्होंने उन सब को अयन होग होने विस्त दिशाण समुद्र मे स्थित लड्डा में आने के लिये कहा (७ १९-२९)।

चिश्वाची, एक अप्तरा का नाम है जिसका भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिथ्य-सत्कार करने वे लिये आवाहन किया था (२ ९१, १७)।

विस्तासित्र के साथ आकर श्रीराम और स्वत्मण ने को-को पराक्रम किये, माना प्रकार की जो लीलायें तथा अद्भर्द वार्ते पटिन हुई उन सक्का वाल्मीकि ने पूर्वरर्यन कर लिया था १ १, ११)। एक दिन जब पाना दशरय अपने २२ साल को

(११६, ३८-४३)। ये कठोर बत का पालन करनेवाले तपस्वी और अपने तेज से प्रज्जवित हो रहे थे (१. १८, ४४)। कुशल समावार पूछने के पश्चात् दशरथ ने इतके आगमन का प्रयोजन पूछा (११८, ४४-६०)। इन्होंने मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षसो का उल्लेख करते हुए उनके वध के लिये दशरथ से श्रीराम को गाँगा (१०१९,१-१९)। इनका वचन दशरय का हृदय विदीण करने वाला था (१. १९, २०-२२)। दशरथ ने पहले इन्हें अपना पुत्र देना अस्वीकार किया जिस पर ये अस्यन्त बुद्ध हो उठे (१, २०; २१, १-३) । इनके कुपित होते ही समस्त पथियी काँप उठी और देवताओं के मन मे भी महानु भय समा गया (१. २१, ४)। वसिष्ठ ने दशरथ से इनकी विभिन्न प्रकार से प्रशंसा करते हुये, स्रीराम को इनके साथ भेज देने के लिये कहा (१.२१, ८-२१)। वर्सिष्ठ के वयन को सुनकर दशरय को श्रीराम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज देना रुचिकर लगा (१. २१, २२)। "दशरथ ने स्वस्तिवाचन-पूर्वक राम-लक्ष्मण को इनके साथ भेज दिया। मार्ग मे राम ने इनसे बला बीर अति-. चला नामक विद्यार्थे, जिनका अभ्यास कर लेने से भूख-प्यास्ट्रीका कष्ट नहीं होता, प्रहण की (१ २२,१-२१)।" श्रीराम ने इनकी समस्त गुरुजनोचित सेवार्ये करके सरमू के तट पर इनके स्नेह से युक्त हो निवास किया (१. २२, २२-२३) "राम और ल्इनण को इन्होंने गगा-सरयू संगम के समीप स्थित एक पूण्य आश्रम का परिचय दिया तथा उस आश्रम के निवासी मुनियो ने अपनी दूरहिष्ट से इनका आगमन जानकर इनको अर्घ्य, पाद्य और अतिथि-सरकार की सामग्री अपित की । विश्वामित ने उस आश्रम में मनोहर कथाओ द्वारा राम और ल्डमण का मनोरञ्जन करते हुये मुखपूर्वक निवास किया (१.२३)।" "श्रीराम और ल्डमण हारा गंगा पार होते समय जल मे उठती हुई तुमुल ध्वति के विषय मे प्रश्न करने पर इन्होंने उन्हें इसका बारण बताया तथा मलद, करूप और ताटका वन का परिचय देते हुये ताटका वध के लिये थोराम को आज्ञा दी (१. २४)।" थीराम के पूछने पर इन्होंने ताटका की उत्पत्ति, विवाह और शाप आदि का प्रसङ्ग सुनागर उन्हे ताटका-वध के लिये ग्रेरित किया (१ २४)। दशस्य ने शीराम को इनकी आजा का पालन करने का उपदेश दिया या जिससे श्रीराम इन ब्रह्माबादी महिष की आज्ञा से ताटका वय में लिये उचत हुये (१. २६, ३-४) । इन्होंने ताटका भी अपनी हवार से डाँटते हुये राम और लंदनण के कल्याण तथा विजय की कामना की (१. २६, १४)। इन गाधिपुत्र ने संध्यावाल के पूर्व ही ताटका का वध कर देने ह

विश्वामित्र ]

श्रोराम को अनुमति दी, क्योंकि सल्याकाल में राक्षस दुर्जंग हो जाते हैं (१ २६ २०-२२)। ताटकावम से प्रसन्न होकर इन्द्र आदि देवनाओं ने इनकी प्रशासा करते हुये थ्योराम को अस्वदान करने के लिये कहा (१ २६, २७-३१)। इन्होंने राम वे साथ ताटकावन मे राति व्यतीत की (१ २६ ३२-३६)। इन्होंने श्रीराम को तिगूल, ब्रह्मास्त्र, बरुणपाग्न आदि दिव्यास्त्री का दान विया (१ २७)। "इन्होंने श्रीराम की अस्त्री की सहार-विधि बनाया और अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश किया । श्रीराम ने इनसे एक आश्रम और यज्ञ-स्थान के विषय में प्रश्न पूछा (१.२८)।" इन्होंने श्रीराम से सिद्धाध्यम का पूर्वपृत्तान्त बनाया और राम लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम पर पहुँचकर उनसे पूजित हुये (१२९)। श्रीराम ने इनके यज्ञ की रक्षा और राक्षसो का दिनाश किया (१.३०)। "इन्होंने राम और ल्वमण सहित मिथिला की प्रस्यान किया। मार्गमे सच्या के समय सब ने शोणमद्रतट पर विध्याम किया (१. ३१)।" इन्होने श्रीराम से ब्रह्मापुत्र कुछ के चार पूर्वों का वर्णन किया; शोणभद्रतटवर्ती प्रदेश को वसु की मूमि बताया; और कुशनाम की सौ क्याओं का वायु के कीप से बुब्जा होने का प्रसङ्ग सुनाया (१.३२). इन्होंने अपने चेंद्रा की क्या का वर्णन करने के पश्चात् अर्थरात्रि का वर्णन करवे सबको रायन वरने का आदेश दिया (१. ३४)। "ये घोणमद पार वरके गगातट पर पहुँचे । वहाँ रात्रिवास करते हुये इन्होंने स्रीराम के पूछने पर गगा की उत्पत्ति को नथा मुनाया (१ ३४)।" "इन्होंने गिरिराज हिमवान वो छोटो पुत्री उमा का विस्तृत बृत्तान्त सताते हुये देवताओं ना उमा और शिव नो मुरितिशीडा से निवृत्त करने, तथा उमा द्वारा देवनात्रो और पूथिवी को द्वाप प्राप्त होने का वर्णन किया (१ ३६)।" इन्होंने राजा सगर की उत्पत्ति आदि का श्रीराम से वर्णन किया (१ ३६)। राम के पूछने पर इन्होंने इन्द्र के द्वारा सगर के यजाश्व के अपहरण, सगर-पुत्रो द्वारा समस्त पृथिवी ने मेदन, और देवनाओं वे बह्मा से यह सब समाचार बताने का दर्णन विया (१.३९)। 'इन्होंने थीराम को सगर-पुत्रों के भावी विनाश की मूचना देकर बहु॥ हारा देवनाओ को सान्त करने, सगर के पुत्रों के पूरियों नो स्रोदते हुये विपल ने पास पहुँबने और उनक रोप से जलकर भस्म हो जाने आदि का विवरण मुनाया (१४०)।" इन्होने श्रीराम का समर की आज्ञा से अग्रुमान् द्वारा रमातल ' में जाकर सप्ताक्ष्य को ले आने और अपने चाचाओं के निघन का समाचार भ जारर समास्य पार पार नार का अपने पार मुनाने के बुदान्त की बनाया (१, ४१)। इन्होंने श्रीराम को अनुमान और भगीरय की तपस्या, तथा बहुत द्वारा मगीरम को अभीष्ट वर देकर गया को धारण करने के लिये भगवान शकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने

सपस्या से सतुष्ठ हुए भगवान् सक्त का गंगा को अपने गर पर भारण करके विन्दू सरोबर में छोड़ी और गहा का सार धाराओं में विभक्त हो संगीरण के साथ ज्यार उनके दितरी का उद्धार करने की घटनाश्री से अवगत कराया (१४३)। इन्होंने राम ने ब्रह्मा द्वारा मगोरण यी प्रशना वरते हुये उन्हें गगाजल से पितरों के तर्पण की आजा देने, राजा द्वारा यह शमस्त पार्प पूर्ण बरने अपने नगर को जाने सथा गङ्गावनरण में उपान्धात की गहिमा की क्या का यर्णन क्या (१ ४४)। देवनार्श और दें यों द्वारा शीर-समुद्र मन्यन, भगवान् रह द्वारा हलाहल विष ना पान, भगवान् विरुण् के गृह्योग से मन्दरायल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मन्यन, धन्व तरि, अपारा, बारणी, उच्चे श्रवा, कौरतुम सदा धमुत की उत्पत्ति और देवागुर मग्राम में हैत्यों के मंहार की क्या को इन्होंने श्रीराम को सनाया (१ ४४)। विद्याला के समीप इनके आगमन का समाचार सुनकर राजा सुमित क्वय इनके क्वारत के लिय उपस्पित हुये (१ ४४,२०)। इन्होंते सुमित को श्रीराम और ल्डमण का परिचय दिया (१ ४८,०)। शीराम में पूछने पर इन्होंने गौतम वे आध्यम तथा अहत्या वे शापप्रस्त हो। की क्या गुगाया (१ ४८, ११-३४)। इन्होंने गौतम के साथ द्वारा इन्द्र के अण्डकोश रहित होने, पित देवताओ द्वारा उन्हें मेडे का अण्डकोश लगाने आदि की कथा का श्रीराम संवर्णन किया (१ ४९, १-१३)। ये राम और सहमण को नाथ सेकर मिथिला-नरेश के यज्ञमण्डप मे पहुँचे (१ ५०,१)। राजा जनक ने इनका स्वागत बरते हुये इन्हें अध्यं समर्पित किया (१. ५०, ७)। जनक ने इन्हें मुनीश्वरों के साय उत्तम आसन पर विराजमान होने के लिये कहा (१ ४०,१०)। जनक ने इनसे मिथिला में दक्षवर यह में पधारनेवाले देवताओं का दर्शन करने के लिये वहा (१ ५०,१२—१५)। जनव वे पूछने पर इन्होंने राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुवे दोनों के सिद्धाध्यम में निवास, राक्षसों के वध, विशाला में दर्शन, अहत्या के साक्षात्यार आदि का वर्णन किया (१, ५०, २२-२५)। महर्षि वसिष्ठ ने इनका स्त्कार करते हुये वामधेनु को अभीष्ट बस्तुओ नी मृष्टि करने ना आदेश दिया (१ ५२)। उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृत्र होकर इन्होंने वसिष्ठसे उनकी नामधेनु नो मांगापरन्तु वसिष्ठ ने अस्वीवार कर दिया (१ ५३)। इन्होंने वसिष्ठ की गाय को यलपूर्वक छे जाने का प्रयास किया (१ १४, १-२)। इन्होंने यसिष्ठ की गाय, कामधेनु, हारा उत्पन्न सैनिको को सर्वथा नष्ट कर दिया (१ ५४, १९-२३)। बसिष्ठ डारा वपनी सेनातथासी प्रशोकासहार हुआ। देखकर ये अत्यन्त खिल्न हुये

विश्वामित्र 1 ( ३४१ ) [ विश्वामत्र और अपने एक मात्र बचे हुये पुत्र को राज्य देकर हिमालय पर्वेत पर तपस्या वरने के लिये चले गये (१ ४४,६–१२)। इनकी तपस्या से प्रसन्त होनर जब महादेव ने इनसे वर मौगने के लिये वहातो इन्होंने महादेव से विविष प्रकार के अस्त्रों की याचना को (१. ५५,१३-१८)। तदनन्तर ये विसष्ठ के आश्रम पर आवर विविध प्रकार दे अक्ष्यों का प्रयोग करने छने जिससे बह आश्रम जन-सूत्य हो गया (१. ध४, २१–२४)। इन्होने वसिष्ठ पर मानव, मोहन, गान्धव, स्वापन, जूम्भण, मादन, सन्तापन, विलापन, शोपण, विदारण, सुदुर्जय वज्यास्त्र, ब्रह्मपादा, कालगाव, वाहणपादा, शुप्ताद्रं अदानि, दण्डाम्प, पैशाचास्त्र, प्रौ⊃चास्त्र, धर्मचक, यारूषक, विष्णुचक, बावध्यास्त्र, मन्यनास्त्र, हमितरा, शक्तित्रम, ककाल, मुस्त्र, वैद्याधरास्त्र, कालास्त्र तिजू-रास्त्र, कापालास्त्र, यवणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि नाना प्रकार के दिव्यास्त्री की प्रयोग विया, परन्तु जब वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उन सबका शपन कर दियातय इन्होने ब्राह्मणस्य की फ्राप्ति के लिये तप करने वा निश्चय किया (१ ५६)। इन्होने थसिष्ठ से पराजित होने वे पत्रवात दक्षिण दिशा मे जानर भयकर तपस्या क्षारम्भ को और वही चार पुत्र उत्पन्न किये (१.५७, १-३)। यह्या ने इन्हें राजिंप माना (१ ५७ ५)। जब यह्या इन्हें राजिंप महत्रर अन्तर्धान हो गये हो ये पुन घार तपस्या करने लगे (१ ५७,७-९)। इ होने विशहकु या यज्ञ कराना स्वीतार कर किया (१. ५८, १३-१६)। इन्होने त्रिसहकु मायज पूर्ण करने या आस्त्रासन देते हुये ऋषि मुनियो को आमन्त्रित क्या और जिन्होंने इनके आमन्त्रण को स्वीवार नहीं क्या उन्हें शाय देशर नष्ट कर दिया (१ ४९)। इन्होंने त्रिसहकु का यज्ञ सम्पन्न करके उन्हें समरीर स्वर्ग भेजा विन्तु इन्द्र द्वारा उन्हें स्वर्ग से गिरा दिये जाने पर शुल्प होतर इन्होने एव नूनन देवसर्गना निर्माण वरने का निरुषय विद्यापरन्तु देवताओं के अनुरोध से इस कार्य से किस्त हुंगे (१६०)। इन्होंने पुण्तर सीर्थ मे जातर तपस्या की (१ ६१, १-४)। राजा अन्वरीय, जापीत के मध्यम पुत्र शुत रोप भी यज्ञास्य बनाते वे लिये शरीद वर इतने शास्त्रम वे निकट आये और यही दिधाम करने लगे (१६२,१)। गुन गेर ने इनसे अपनी रक्षा की याचना की जिसस प्रवित होकर इन्होन शुन श्री की रक्षा का मफल प्रयस्त किया और तदन तर एक महस्र वर्ष तक धार तपन्या की (१ ६२)। इन्होंने सपस्या से "इपि एवं महर्षि पर की प्राप्ति की परस्तु मेनका द्वारा तथोभन्न हो जाने पर हिमवान् पदन पर जानर बहारि पद की प्राप्ति वे तिये पून पोर तपस्या आरम्म कर दी (१ ६३)। इन्होंने रम्या को शाव देकर पूत भोर तरस्या की दोशा सी ( १. ६४ )। "इट्रॉन मीर तरस्या करके ब्राह्मणस्य की प्राप्ति की । राजा जनक ने इनकी प्रशसा की तथा इनकी आशा से राजभवन लीटे (१.६४)।" जनक ने राम और लक्ष्मण सहित इनका स्वागत करके अपने यहाँ रक्खे हुये धनुष का परिचय दिया और धनुष चढा देने पर श्रीराम ने साथ सीता के विवाह का निश्चय प्रगट विया (१.६६)। "इनकी आज्ञासे राजा जनकने वह दिव्य धनुष सभाभवन मे मेंगवामा। श्रीराम द्वारा धनुमंज कर देने पर इन्होने जनक को दशरथ की बुलाने के लिये मन्त्रियों को भेजने की आज्ञा दी (१, ६७; ६८, ८-१३. १५)। इन्होंने भरत और शत्रुधन के लिये कुदाध्वज की वन्याओं वावरण वियाजिसकी जनक ने स्वीकार कर लिया (१.७२, १-१६)। विमिष्ठ मुनि ने इनके सहयोग से श्रीराम आदि के विवाह के समय विवाह-मण्डप के मध्यभाग में विधिपूर्वक वेदी का निर्माण किया (१,७३,१८)। श्रीराम आदि चारी भ्राताओं वा विवाह-कार्यपूर्ण हो जाने पर ये जनक और दशस्य से अनुमति लेकर उत्तर-पर्वत पर चले गये (१. ७४, १-२)। 'ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च' (१. ७६, ६)। 'विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ द्रष्टु समागत', (२. ११८, ४४)। 'विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा', ( २. ११८, ४५)। मारीच ने इनके आश्रम की रक्षा करते समय श्रीराम के पराक्रम सम्बन्धी अपने अनुभवो को रावण से बताया (३ ३८, ३-१२)। "तारा ने लक्ष्मण को बताया कि विश्वा-मित्र ने घताची नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण दस वर्ष के समय नी एक दिन ही माना था । काल का ज्ञान रखनेवाले श्रेय्ठ और महातेजस्वी विश्वा-मित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया तब फिर दूसरे साधारण प्राणियों को कैसे रह सकता है (४ ३४, ७-८)।" श्रीराम के अयोष्यालोटने पर अन्य सप्तर्षियों के साथ ये भी उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये (७ १, ५)।

• चिद्वेदेंद्व, देवों के एक वर्ग का नाम है जो मेरु पर्वत पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते पे (४ ४२, ३९)। श्रीराम की सभा से श्राय-महल के समग्र अपनी जुढ़ता प्रमाणित करने के लिये सीता ने इनका भी आवाहन किया (७, ९७, ६)।

चिश्वायसु, एक देव-गन्धर्य का नाम है। भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिच्य-तत्कार करने के लिये दनका आवाहन किया था (२ ९१,१६)। 'विस्वावसनियंवित,' (४ १,१७८)।

विष्णू—गरुड पर आरुड होकर ये भी दशरण ने यजस्वल पर पपारे : 'एतस्मित्रनेद विष्णुरुपयाती महायुति' ! शङ्ख चक्रवाशाणिः पीतवासा जगत्पति ॥ वैनतेय समारहा भास्करस्तीयदं यथा ।', (१. १४, १६)। देवो आदि की विष्णु ] स्तुति को सुनकर इन्होने रावणवध का आश्वासन देते हुये मनुष्य रूप में जन्म लेने के सम्बन्ध में विचार किया (१ १५, २६-२९)। इन्होंने देवो से रावणवध का उपाय पूछा (१.१६,१-२)। राजा दशरय को अपना पिता बनाने का निश्चम प्रगठ करने के पश्चात् ये वहाँ से अन्तर्धान हो गये (१ १६, u-१०)। इनके दशरथ के पुत्रमात को प्राप्त हो जाने के पत्रचात् ब्रह्मा ने देवताओं को इनकी सहायता के लिय वानररूपी सन्तान उत्पन्न करने का आदेश दिया (१ १७,१–४) । शुकाचार्यकी मानातथा मृतुकी पत्नी त्रिमुदन की इन्द्र से जुन्य कर देना चाहती थी जिससे इन्होंने उनका बध कर दिया (१ २५, २१)। इन्होने सिद्धाश्रम मे बहुत समय तक तपस्या की (१ २९, २)। अपिन आदि देवताओं ने बिल के यज्ञ म वामन रूप घारण करक जाने के लिये इनस प्रार्थनानी (१ २९,६-९)। "ये अदिति के गर्भ से प्रगट हुये और वामन रूप धारण करके बल्जि के पास गर्य। इन्होने बल्जि से तीत पग भूभि की याचना करके तीनो लोको को आकारन कर लिया और पुन त्रिलोको को इन्द्र को लीटा दिया (१, २९, १९-२१)।' समुद्र-मन्यन से हलाहल के प्राप्त होने पर ये दाह्व चक्र कारण करके प्रगट हुये और उस हलाहल को भगवान छड़ का भाग बताकर अन्तर्धान हो गये ( १. ४४, २२-२५ )। इन्होने (हपीनेश) कच्छप का रूप धारण करके मन्दराचल को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४४, २९)। परतुराम ने पास जो वैष्णव धनुष या उसे पूर्वकाल म देवताओं ने विष्णु की दिया था (१ ७४, १२-१३)। 'विमु श्रिया विष्णुरिवा मरेश्वरः' '(१. ७७, ३०)। शीराम सामान् विष्णु थे जो परम प्रचण्ड रावण के वध की अभिलाषा रखनेवाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्यलोक मे अवनीर्ण हुये थे (२ १.७)। 'माशादिष्युरिव , (२ २, ४४) । कोसस्या ने पुत्र वी मञ्जलकामना के लिये प्रात -कप्ल विष्णुकी पूजाकी (२ २०,१४)। कौसस्याने कहा वि सीन पगो को बढ़ाते हुये अनुषम तेजस्वी विष्णु के लिये जो मञ्जलाशता की गई वी वही श्रीराम को भी प्राप्त हो (२ २५,३५)। श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दरान किया (३ १२, १७)। महदि अगस्त्य ने इनका धनुप श्रीराम को प्रदान किया (३ १२, ३२-३७)। ल्डबण ने श्रीराम को बताया कि जिस प्रकार भगवान विष्णुने बलिको बांधनर यह पृथियो प्राप्त करली थी उसी प्रवार वे भी मिथिलेशहुमारी सीता को प्राप्त कर ऐंगे (३ ६१, २४) । बामनावनार के समय इन्होंने जहाँ-जहाँ अपने तीन पग रक्षे उन स्याना वा सम्पाति को झानधा (४ ५८, १३)। इनर वदा से किमी रवाना था सन्वास का कार्या है पूर्वी में (४. १०, १६)। 'अनुरेम्य समय रावण की मुजाये कात विकात हो चुकी मी (४. १०, १६)। 'अनुरेम्य धिय दीप्तो विस्तृतिक्रिमिस्य जमें (४. २१. २८) इतके अविन्तनीय अस

से अपना चिन्तन करके रुद्दमण स्वस्य हो गये (६ ५९, १२२) सुवेदा के पुत्रो से अस्त होतर देवगण इनकी सरण में नाये (७ ६, १२-१८)। इन्होने राक्षसो का निवास करने का आक्वांसन दिया (७ ६, १९-२१)। हिरण्यक्तिषु आदि अनेक राक्षसी और दैत्योक्ता इन्होंने वस किया या ( ७ ६, ३४-३८ )। 'विष्णुद्धिपस्य नास्त्येत बारण राक्षसेप्रवर । देवानामेव विष्णो प्रचल्ति मन ॥', (७ ६,४३)। ये राक्षमों वे साथ गुद्ध करने के लिये गरुड पर आरू उहोकर आये (७ ६, ६२-६९)। इन्होंने माल्यवान् आदि राक्षसो की सेना था भीपण सहार विया ( ७. ७ )। मान्यवान् ने इनके साय युद्ध विया परन्तु पराजित होकर सुमाली आदि समस्त राक्षसो सहित रसातल मे प्रवेश कर गया (७ ८)। रावण ने जब ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया तो सुमाली बादि राक्षतो ने इनवे भव को समाप्त ममझा (७. ११, ५-६)। 'निहत्य तास्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना। देवाना वदामानीत त्रैलोक्य-मिदमध्यय ॥ ', (७ ११, १८) । जब रावण ने इन्द्रलोक पर आक्रमण किया ती इन्द्र इनकी सरण मे आये । उस समय वरदान से रक्षित होने के कारण रावण-वध करने मे अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये उचिन समय पर रावण वध करने का आश्वासन दिया (७ २७, ७-२०)।" "एक समय जब भृगुपानी ने दैश्यों को आध्य दिया तो कुपित होकर इन्होंने अपने चन्न से उनका सर काट दिया। अपनी पत्नी वा वध हुआ देखकर भृगु ने इन्हे धाप दिया कि इन्हें मनुष्य लोक में जन्म लेकर वर्षों तक पत्नी वियोग का कट्ट सहन करना पढेंगा। इस प्रकार शाप देकर भृगुको पश्चाताप हुआ और उन्होने इन्हीकी अराधना की । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उनका शाप ग्रहण किया। तदनन्तर इन्ही विष्णु ने श्रोराम के रूप में मनुष्य लोक में अवतार लिया अत यहाँ उन्ह पत्नि वियोग कर कष्ट सहन करना पड़ा (७ ५१, १३-२१)।" 'एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमय शरम् । एषा एव तनु पूर्वा विष्णोस्तस्य महारमन ॥" (७ ६९, २८)। वृत्रासुर के भय का निवारण कराने के लिये जब इन्द्र सहित समस्त देवना इनकी शरण मे आये तो इन्होन वृत्र के साथ स्तेहबन्धन में बेंधे होने ने कारण स्वय बुत्र वय में असमर्थना प्रगट करते हुये अपने तेज का एक अश इन्द्र मे और एक अन्य उनके बद्ध मे प्रवेश कराकर इन्द्र को ही बुद्र का बच्न करने का आदेश दिया (७ ८५, ३-९)। बुद्र का वध हो जाने पर अग्नि आदि देवताओं ने इननी स्तुति करते हुये इन्द्र की ब्रह्महत्यासे मुक्त कराने का उपाय पूछा जिसपर इन्होने इन्द्र को अपना (बिब्लुका) ही यजन करने का परामर्श दिया (७. ८४, १९-२२)। ब्रह्मा का सदेश देते हुये काल ने श्रीराम को बताया कि प्राणियों की रक्षा के लिये

विष्णु ही उनके एव म प्रगट हुने हैं (७ १०४, ९)। करमण इनके चतुर्ण अस में (७ १०६, १०)। जब स्वीराम संस्तु के जल में प्रयेश मरते के किये बाने वह तो बहान के कहा 'विच्छुतरूप र प्यूच्दा ' बाइने, बानका करमण हो' (७ ११०, ०)। बहान की बात चुनकर प्राताओं पहिल स्वीराम ने तकार विण्यवेत में प्रयेश किया (७. ११०, १२)। 'अप विष्णुमेहतिका वितामहमुबाच हूं। एता कोक क्लोधाता बातुमहींस मुद्रता ।' (७ ११०, ११)। 'बच्दु त्वा विष्णुबन बहुता कोवपुत स्तु । कोकामखातमाम सारम्य जीनेसमायता ॥', (७ ११०, १४)। 'वह प्रतिक्रिको विष्णु सम्बग्धिक यथा पूरा। वेत व्याविक्रितो विष्णु सम्बग्धिक सम्बग्धिक स्त्रा । (७ ११०, १४)। 'पहिल्ल र पुना कोका स्वर्धक म सम्बग्धिक ।', (७ ११९, १९)। विस्तव र पुनाविक्ष विष्णु स्त्राविक्ष सम्बग्धिक । सरिवता विष्णु स्त्राविक्ष सम्बग्धिक ।', (७ ११९, १२) विद्याविक्ष सम्बग्धिक ।

खिहामा, एक राशस का नाम है जो राम के निषद पुद्ध के लिये सर के साम आया (३ २३, ३२)। सर के साम इसके श्रीराम पर आपमण किया (३ २६, २६)। श्रीराम ने इसका वर्ष कर दिया (३ २६, २५-३४)।

सीरवाहु, एक वानर प्रमुख का नाम है। किल्किन्धा पुरी की शोभा देखते हुवे रहमण ने इनके भवन को देखा (४ ३३,१०)।

सृत्तिमान, मजापति इसास्त्र के पुत्र, एक अस्त्र या नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को सम्पित किया था (१ २८,७)।

चुन एक अपूर का नाम है जिससा क्या करते के प्रकात देवराज इन्न मल स लिख हो मये थे। (१ २४,१८)। कोसल्या ने कहा कि दुअपुर का नांच करने में निष्यत सर्वेदेवयनित हन्द्र को जो साल प्राप्त हुआ या बही थीराव को भी प्राप्त हो (१ २ १६, ३२)। सुपत्ति के भीराम को बताया कि लेते नुवापुर वा क्य करने से हन्द्र प्राप्त के भागी हुये थे वही प्रकार दे भी वयने आक्षा, गांचि, का वय करावर प्राप्त के भागी हुये हैं (४ २५, १३)। 'लक्ष्मण ने बादों के बाहाहस्य का वर्णन करते हुये थीराम वो इन्द्र और दुअपुर को बचा मुजाया। उन्होंने वहां पूर्वनाल से बृद्धानुद्र छोनों यो सकत वरने लगा। दुव ने भय से पृथ्यों उसके राज्य से दिना कोते-थोदे हो अप जलाय करती थे। पूछ काल के बाद अब इन ने तपस्या सारम्य यो सब देवताओ सहित हरने ने विष्णु की हाल में बावर तुव के राष्ट्र करने का वा अनुरोध किया (७ स्प.४ ४-१६)।" "भीराम के पुश्चे पर लक्षण ने वहां विष्णु ने अपने सेज का एक अस इन्द्र में कीर एक उनके बच्च म के ब्राह्म के स्वार्त करा स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वार्त स्वर्त करा स्वर्त करा स्वर्त करा स्वर्त करा स्वर्त करा स्वर्त कर स्वर्त करा स् श्रतद्भु, एक नदी कानाम है जिसे केक्य से छौटते समय भरत ने पार् कियाबा (२ ७१,२)।

श्रातयिल, एक वानर-प्रवपित का नाम है जो दस अरव वानरों के साथ मुजीब के पास आये (४ ३९, १४)। सीवा की खोज के लिये मुझीब ने इन्हें उत्तर दिया की ओर मेजा (४ ४३, १)। इन्होंने सीवा की लोज के लिये उत्तर दिया की ओर प्रस्थान किया (४ ४४, ४)। दे जदर दिया से सीवा नी निष्फल कोज करने लीट आये (४ ४०, ६)। "ये अद्यन्त वलवान् और विजय की प्राप्ति के लिये सदेव सुर्यदेव की उपासना करते थे। ये प्रीराम का प्रिय करने के लिये सपने प्राणों की भी चिन्दा नहीं करते थे (६ २०, ४३-४४)। ये भी औराम को रक्षा करने ले हिये सपने प्राणों की भी चिन्दा नहीं करते थे (६ २०, ४३-४४)। से भी औराम को रक्षा करने लगे (६ ४७, २)। सुपीव को विदा करते हुये औराम ने इन पर प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने के लिये कहां (७. ४०, ४)।

श्चतन्त्रम् प्रजापति कृशाश्च के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम्को समर्थित किया था (१२८,५)।

शातानद्दा, विरार्ध की माता, एक राक्षसी का नाम है (३ ३, ४)।

शातानद्दा, गीतम के ज्येट्ट पुत्र का नाम है जो विश्वामित्र हारा अहत्या के उदार का समाचार मुत्र र अरान्त प्रधन हुन्य और विश्वामित्र से सपत्त द्वातात्त विस्तार स वर्णन करने के लिये कहा (१ ४१, १-९)। इन्होंने श्रीराम का अभिनन्दन करते हुने विश्वामित्र के पूर्व चरित्र का वर्णन किया (१. ४१, १०-२६, ४२-६६)। स्ति की कथा गुनाया (१ ६५, १०-८०)। भीत की कथा गुनाया (१ ६५, १०-८०)। भीता के विश्वामित्र की पीर तपत्या और बाह्यण्यत की माति की कथा गुनाया (१ ६५, १०-८०)। भीतानत्वमने स्थित, (१ ६०, १३)। यातानत्वमने स्थित, (१ ६०, १३)। सीता के वायय ग्रहण को देवने के लिये वे भी श्रीराम की समा में उनस्थित हुये (७ ९६, ४)।

दातोदर, प्रजापति कुदादिन के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विवशमित्र ने श्रीराम को समयित विचा था (१२८, ४)!

श्चनुष्यत्ती, रायुष्ट वे पुत्र का नाम है जो विदिशा के राजा हुये (७ १००, १०–११)।

१. शानुष्त, श्रीराम के श्राम का नाम है जिनको श्रीराम ने जब हुता वे मुत्र से सामायण-वाध्य को सुनने के जिब बहुत (१ ४, ३१)। मे बाहलेसा नाम और वर्कलन म सुनिमा के गर्म से उत्तरा हुये थे (१, १८, १२-१४)। में मत्त वे प्राणी से भी अधिक प्रिय थे (१, १८, ३३)। विवयनित्र ने इनवें मत्त वे प्राणी से भी अधिक प्रिय थे (१, १८, ३३)। विवयनित्र ने इनवें

ल्दमण को प्रणाम करते के पक्ष्यात सीता वे चरणों में मस्तक शुकाया (६ १२७, ४४) । इन्होने निपुण माइयो को युलवाया और श्रीराम आदि के म्हार बर लेने वे पश्चान् मुमन्त्र को रच लाने के लिये कहा (६ १२८, १३ १९)। इन्होंने मुपीय में लिये विविध सामग्रियों लाने की आशा दी (६ १२=, ४७)। 'भरतो ल्दमणस्यात्र दात्रुधास्य महायद्या । उद्यागायत्रिरै हृश वेदास्त्रय इयाध्वरम्॥' (७ ६७, १७)। 'भरतो लक्ष्मणद्वित रात्रुष्टायय महायल', (७ ३९, ११)। गीता-सम्बन्धी लाहापबाद पर परामर्श के लिये श्रीराम ने इन्हें बुलाया (७ ४४,२) ये श्रीराम का सदेश पाकर उनके भवन की स्रोर चल दिये (७ ४४, ९-१०)। श्रीराम के पूछते पर इन्होने स्वय स्वणासुर का वध करने का प्रदल आग्रह विया (७ ६२, १०-१४)। इनका वचन सुनकर श्रीराम ने इन्हें मधुपुर के राजा ये पद पर अभिषिक्त वरने का प्रस्ताव करते हुये अभिषेक स्वीकार बरने का इनसे आयह किया (७ ६२, १४-२१)। श्रीराम का ययन सुनकर . ये लिजन हुये और अत्यन्त सनीचपूर्वन ही उनके प्रस्ताव की स्वीकार निया (७ ६३, १-८)। श्रीराम ने मरत और लडमण से इनके अभिवेक का आयोजन करने के लिये कहा (७ ६३ ९)। इनका अभिपेक हुआ और उसके पश्चात यमनातट वासी ऋषियों को लक्षणासुर का वध हो जाने का निरवय हो गया (७ ६३, १३-१७)। श्रीराम ने इन्हें लवणासुर के शूल से बचने का उपाय बताया ( ७ ६३, १८-३१, ६४, १-१२ )। इन्होंने पहले अपनी सेना को भेजकर उसके एक मास के पश्चात् लवणवध के लिये प्रस्थान विया (७ ६४, १३-१=)। ये वाल्मीकि के आश्रम पर पहुँचे जहाँ मूनि ने इनका सत्कार किया (७ ६४, १-७)। बाल्मीकि ने इन्हें सुदास-पुत्र कल्मापपाद की कया सुनाया (७ ६४, ८-३९)। जिस समय ये बाल्मीकि की पर्णशाला में हरे हुये थे उसी समय सीता ने दो पुत्रों को जाम दिया ( ७, ६६, १)। अर्धराति के समय इन्हें सीता के दो पुत्रो के जन्म का समाचार प्राप्त हुआ जिससे ये अत्यन्त प्रसन्न हुये ( ७ ६६, ११-१३ )। इन्होने ब्राप्त काल बाल्मीवि सुनि से विदा ली (७ ६६, १४)। च्यवन मुनि ने इन्हें लवणासुर ने शल की शक्ति का परिचय देते हुये राजा मान्याता के वध का प्रसङ्घ सुनाया (७ ६७)। "जब प्रात काल अपने भक्ष्यपदार्थकी इच्छा से प्रेरित हो लवण नगर से बाहर निकला तो ये यमुना पार करके मधुपुरी के द्वार पर खडे हो गये। लौट कर जय उस राक्षम ने इन्हें नगर द्वार पर खटे देखा तो कुड़ होकर इनका परिचय पूछा । इन्होने कटु शब्दो का आदान प्रदान करते हुये उसे पुद्ध के लिये उलकारा । अवण ने जब अपना बूल खाने का प्रस्ताव किया

. शत्र अय

तो इहोने उसे श्रद्भोड़त करते हुये तत्काल युद्ध के लिये आवाहन किया (७ ६८)। इहोन लबणासुर के साथ घोर युद्ध दिया जिसमे लवण ने एक विशाल बृत्र से प्रहार करने इ.ह. मूच्छित नर दिया (७ ६९ १-१४)। मुच्छी दूर होने पर इन्होने एक दिव्य, अमोघ और उत्तम माणका राधान किया जिससे देवता, असुर, गांधव आदि सव अस्वस्य हो बह्या की दारण म गये (७ ६९, १७-२१)। बह्या ने उस बाण का इतिहास बताते हुये देवा से कहा विवे प्रमुख्न और लवण के युद्ध के स्थान पर जाकर उस राधास के यम को दलें (७ ६९ २८--२९)। इन्होंने उस वाण से लवणामुर का वय कर दिया (७ ६९ ३२—३७)। इन्होने देवताओं से वरदान प्राप्त करके मधुरापुरी को बसाया और उसके पश्चान् बारहवें वप श्रीराम क पास जाने क विचार तिया (७ ७०)। 'ये थोडे स सेववो और सैनिको को साम लकर अयोध्या के लिये प्रस्थित हुये। माग मं ये वास्मीकि मुनि के आश्रम में रूप और वहाँ राति के समय श्रीरामचरित का गान सुनकर आस्वयवस्ति हुये। सैनिकों ने जब इनस इस सम्बन्ध में वाल्मीकि मुनि सं पूछने के लिय वहां ता इहोने यह उचित नहीं समझा, और प्रात काल मुनि से विदा लेकर अयोध्या ' आये । अयोष्या म श्रीराम के साथ सात दिनो तक निदास करने के बाद इ होन मधुपुरी के लिये प्रस्थान किया (७ ७१-७२)। शीराम के अववसेध यज्ञ वे समय नैमिपारण्य में ये भरत के साथ वानरों और बाह्मणो को भोजन कराने की व्यवस्था करते थे (७ ९१, २७)। महाप्रस्थान का निश्चय वरके श्रीराम ने इहें भी अयोध्या बुलाया (७ १०७, ८)। भीराम के दूत स अपने कुल के शय का समाचार मृतकर इहीने अपने दोनो पुत्रो का राज्या-मिपेव किया और अयोध्या आकर धीराम से मिने (७ १०८, २-१२)। श्रीराम को प्रणाम करते इ होने भी उनके साथ ही परमधाम जाने की आशा मांगी जिसे बीराम ने प्रदान किया (७ १०८, १३-१६)। भरत म माय थीराम के पीछे पीछ चल (७ १०९, ११)। इन्होंने भी थीराम के साय बैरगव तेज मे प्रवा निया (७ ११०, १२)।

२ दापुचन, एक रागस का नाम है जिसके साथ विभीयण ने इडियुर्ड

स्या (६ ४६, ८)। शस्त्राय, एक विचालकाय गजराजका नाम है जो महानू मेय से मुक्त पर्वत के समान प्रशित होता था। इसके गण्डम्थल से मद की धारा कहाी थी कौर इसे अनुसासे भी बन्न में पहीं दिया का सकता या। इसका बेग सब्भी भार क्या बहुन साम के अनुसार हो इसका गुण भी था। सुमन्त्र ने इसे स्रोराम के भवन के समीप देखा (२. १५,४६)। श्रोराम ने इसे सुपन को दान कर दिया (२. ३२,१०)। यह भरत को सेना के अन्नभाग मे झमता हुआ चल रहाथा (२. ६७,२५)।

शावरी-स्वगंलीक जाते समय कबन्ध ने श्रीराम को इससे मिलने के लिये नहा (१.१, ५६)। श्रीराम इसके आध्यम पर गये (१.१, ५७)। इसमें श्रीराम के मिलने और इसके द्वारा दिये हुये फल-मूल को ग्रहण करने का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१.३,२२)। कबन्ध ने श्रीराम को इसका परिचय देते हुये उन्हें इससे मिलने का परामर्श दिया। ३, ७३, २५-२६)। "श्रीराम और ल्यमण पम्पा नामक पुरकरिणी के पश्चिमी तट पर स्थित इसके आध्यम मे जाकर इससे मिले। यह एक सिद्ध तपस्विनी थी। बोनो भाताओं को अपने बाध्यम पर उपस्थित देखकर इसने उनके चरणों में प्रणाम किया ( ३. ७४, ४-७ )।" "श्रीराम के पूछने पर इसने जनसे कहा: 'आपका दर्शन मिलने से आज मेरी पूजा सार्यक हो गई और मुझे अब आपके दिव्यधाम की प्राप्ति भी होगी।' इसने यह भी बताया कि इसके गुरुजनो ने . इससे बता दिया था कि श्रीराम और लक्ष्मण का आतिथ्य-सत्कार करने पर इसे अक्षयलोक प्राप्त होगा । तदनग्तर इसने थीराव से बहा : 'मैंने आपके . लिये पम्पातट पर उत्पन्न होनेबाले भरण्य फल-मुलो या सचय क्या है (३. ७४, १०-१७)।" "श्रोराम के पूछने पर इसने मतङ्का बन को दिखाते हुये अपने गुरुजनो की प्रत्यकस्थली नामक वेदी को भी श्रीराम को दिलाया। इसने सप्तसागर नामक तीर्थ दिलाते हुये श्रीराम से बताया कि इसके गृहजन उसी में स्नान किया करते थे। इसने दिव्यलोक में अपने गूरजनों के वास जाने की आज्ञा मौंगी। श्रीराम से आज्ञा प्राप्त गरके इसने अग्ति में प्रदेश किया और दिव्यरूप घारण वरके उस पुष्पयान की यात्रा की जहाँ इसके गुरुजन विहार करने थे (७.७४, २०-३४)।" अयोध्या छीटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ ये इससे मिले में ( ६. १२३, ४१ )।

श्यंता, यीवळ वी नामपेतु वा नाम है जिसे वितळ ने विस्तानित के विदे की स्वाचित करों है पहले कर बादेश दिया (१, १२, २०-२३)। देनावे बिर्डिट की बाता वा पानन करते हुँ वे विस्तानित तथा उनके असति होता वे साथ उनके असति होता वे स्वाचित तथा उनके असति के तो का बोध वस्तुओं से तुस्त विद्या (१ १३, १-७)। विस्तानित ने वित्त विदे होता वे स्वाचित कर दिया (१ ९६, ९-१६, २२-१६)। विद्यानित ने दूसने विद्यानित ने त्या विद्यानित के स्वाचित विदेश विद्यानित विद्य

करन का बानेग दिया (१ ४४, १६)। तन्त तर इसन (सुर्तम न ) वयनी हुकार स पह्लव यवन मिथिन गक काम्बोज और बरसादि जानि के सैनिका को उदरम किया (१ ४४) १७-२३)। जब विषयमित्र ने इसके द्वारा उदरम सनिकों को नम्द नर निया तब बसिन्द के बानेग पर इसने पुन हुकार से काम्बोज सन से गाहिन्यारी बर सोनि देश से सबन गह देग से गर, रोमकूसो से स्वेच्छ हारीत तथा विरात आदि को उत्यक्ष निया (१ ४४ १-३)

शुस्वर, एन प्रसिद्ध और महान् अमुर का नाम है जो दक्षिण दिया म वण्डकारका के भीतर बजयत नामन नगर में निवास करता था। यह अपनी व्वज्ञ में निर्मि (द्धांज मछली) का चिद्ध धारण करता था और सताधिक मायाओं का इसे झान था। देवताओं के संसूद में इसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक समय इसेने इन्न में साव 'युद्ध किया। ( २ ९ १२-१३)। "इसका देवराज इन्न नेम्य क्लिया ( ४ १६ ८ )। मृत्युन इसके वय का उल्लेख क्लिया ( ७ २२ २४ )।

श्रास्त्रसार्धन, एक असुर हानाम है जिसका महर्षियो की प्ररणा से कपिवर केसरी ने वय किया था (४ ३४ ८९)।

दाञ्चुक, एक यूर का नाम है ओं सर नीचे को ओर कर देवलोक पर विजय पाने की इच्छा के ओराम की राज्य सामा में ही सबक पवत के उत्तर भाग में स्थित एक सरीवर में तर पर धोर तपस्या कर रहा था। अराम न इसका तथ कर दिया (७ ७६, १-४)।

ा शुरमुद्दम, को सुप्रीव ने सीता (की लोज के लिय दक्षिण दिया में भजा (४४१३)।

श्राद्याडा, एक नदी का नाम है जिसे विसष्ट के दूनों न केकस आते समय पार किया था (२ ६८ १५)।

श्रद्भ, एक वानर का नाम है जिहें जन य ने उत्पन्न किया था (१ १७ १९)। इन्होंने महिषयों की बताई हैंहैं नास्त्रोंक विधि के बनुसार सुवणमय करनों ने दस्ते हुँवें स्वच्छ और सुन्यीयत जल तथा द्वारा के सीगें हारा सुर्यों का अभियंक किया (४ २६, १४)। किंग्निया जाते समय छन्याम ने दनके भी मुत्रीज्य भवन मो देखा (४ ३९ ९) य भी सुर्योज की देखा भ उपियं हुँवे (४ ३९ १८)। प्रश्लें अवनी गांक का वणन क्या और बताया कि ये शीस योजन तक एक छल्यान का सकते हैं (४ ६४ २ ४)। महानवी धीतभयों स्थ्य साध्येयमदतम्। गजमतत्रसप्यास के स्थान प्रमुप्या। (६ ६ ३६)। ये यसराज के पुत्र एव अन्तक के समान प्रमुप्या।

पराजमी दे (६, २०, २७)। ये वानर केना की रक्षा कर रहे थे (६, ४२, ३१)। ये भी उस स्थान पर आवे जहाँ राम और स्टब्स्य अवेव एड ये (६, ४४, २)। इन्होंजित ने हन्हें आहत किया (६, ४४, २)। इन्होंजित के हहां कि हम्होंने अपने प्राची मा मीह छोड़कर मुद्ध किया (६ ४९, २०)। ये क्षाराम के कहां कि इस्होंने अपने प्राची मा मीह छोड़कर मुद्ध किया (६ ४९, २०)। ये कुम्मकर्ण वा सामना करने के लिये रायक्षेत्र को ओर बढे (६, ६६, ३४)। इन्होंने कुम्मवर्ण पर आफ्रमण किया (६, ६७, २४)। कुम्मवर्ण ने इन पर मुष्टि प्रहार किया (६, ६७, २९)। इन्होंने भी अविकास पर आफ्रमण किया (६, ६०, २९)। इन्होंने प्राची के विषय सामने वे विषय सामने वे प्राची को विषय करते हुये सीराम ने उनसे इन पर मी प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने के लिये वहां (७ ४०, ४ ७)।

शरभद्भ, एक पुनि का नाम है (१.१,४१)। श्रीराम द्वारा इनके दर्शन का बाल्भीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१.३,१८)। विराध ने इनके निवास-स्थान का पता बताते हुये श्रीराम से इनसे मिलने के लिये कहा (३ ४, २०-२१)। श्रीराम इनके पास गये (३, ४, २-३)। इनके समीप पहुँचकर श्रीराम ने एक अद्भत दश्य देला (३.४,४)। श्रीराम ने बन्हे दल के साथ वार्तालाप करते देखा ( ३. ५, ११ )। सीता को लक्ष्मण के सरक्षण मे छोडकर श्रोराम इनके आश्रम में गये (३,५,२०)। राम को आते देलकर इन्द्र ने इनसे विदाली (३,५,२१)। अपनी पत्नी और भ्राता के साथ श्रीराम इनके पास आये और इन्होंने आविष्य के पश्चात उन लोगों को ठहरने का स्थान दिया ( ३. ४. २४-२६ ) । श्रीराम द्वारा इन्द्र के उनके पास जाने का प्रयोजन पूछने पर इन्होंने बताया कि इन्द्र इन्हे ब्रह्मालोक ले जाना चाहते थे परन्तु इन्होने धीराम का दर्शन करके ही ब्रह्मालोक जाने का निश्चम किया ( १, ४, २७-३१ )। श्रीराम ने इनसे कहा : 'में आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊँगा परन्तु मैं इस समय अपके बताये हुये स्थान पर निवासमान करना चाहता हूँ। ( ३. ४, ३२-३३ )। इन्होंने मूतीक्षण मूनि का पना बताकर श्रीराम को उन्हीं के पास जाने के लिये कहा (३.५,३४-३६)। मार्गका पता बताते हुये इन्होंने धोराम से कहा: 'यहाँ से प्रस्थान करने के के पूर्व आप उस समय तक मेरी ओर देखते रहे जबतक मैं अपने इन जरा-जीगें अर्जीका परित्याग न कर दें।' तदनन्तर इन्होंने अस्नि से प्रदेश करके अपने समस्त शरीर को भरम कर दिया और उसके पश्चाल एक तेजस्वी कमार के रूप में अग्निराधि से ऊगर उठकर सुशोभित होने लगे। इस प्रकार इन्होने बह्मलोक प्राप्त किया जहाँ बह्मा ने इनका स्वागत किया (३ ४, ३७-४३)।"

इनके स्वर्गकोक चले जाने पर धोराम वे सम्मुख अनेक मुनि उपस्पित हुये (३ ६,१)। खर आदि राक्षसो ना वय हो जाने के पण्यात् मुनियो ने बताया नि राक्षसो ना विनास करान के लिये ही इन्द्र इनके आश्रम पर पद्मारे ये (३ ३०,३४)।

रारचरा, एक वन का नाम है जहां कार्तिकेयन्की उत्पत्ति हुई थी। कुबेर को विजित करके छोटते समय इस स्थान पर रावण के पूर्णक विमान की गिति कक गई (७ १६,१-२)।

स्परारि को सुपीय ने सीता की खोज वे लिये दक्षिण दिशा की ओर भेजा (४ ४१, ३)।

श्रुटयकर्पण, एक देश का नाम है। वेकम से कीटते समय मरत इससे होते हुवे आये थे (२ ७१,३)।

दार्मिष्टा, बूयपर्या की पुत्रा और ययाति की एक पत्नी का नाम है जिसने पूर को जन्म दिया (७ १८, ६-९०)। यदुने अपनी माता से कहा 'हम दोनो अभि से प्रदेश कर जांग और राजा समाति दामिष्ठा वे साय अनक रात्रियो तक रमते रहें (७ १८, १३)।

१. शास्त्रिक्टु, एवं राजाकानाम है जो असित के साथ बतुना रखते पे (१ ७०,२७,२ ११०,१४)।

२ शहाचिन्दु, एक राजिंप का नाम है जिन्होंने सिह्नव देश का राज्य ग्रहण किया (७ ९०, २२)।

द्यान्ता, अञ्चराज रोजपाद की पुत्री का नाम है जिसका महीष ऋष्यग्रञ्ज के साथ विनाह हुना (१ ९, १२ १७)। रोजपाद ने इनका ऋष्यग्रञ्ज के साथ विनाह कराया (१ १०, १३)। सुमन ने इनके बन, तथा ऋष्यग्रञ्ज के साथ दमने विनाह का वर्णन विना (१ ११, ६ ६)। अपने पति के साथ यह अभोच्या आई वहाँ दशरथ की रानियों ने इनका सरकार किया (१ ११, २५-३०)।

शाहुँल, रावण के एक गुलबर का नाम है जिसने सागर-सट पर श्रीराम की विसाल सेना को देलकर रावण को उसका समाचार देते हुये गुलबर अन कर बानरी सेवा का विस्तृत भेद लेने का बरामा दिया (३ २०,-१-७)। इसकी बात मुनकर रावण व्यव्र हो उठा और तुक तथा सारण को श्रीराम को ताना को से तिने के विश्व कहा (६ २०, ८)। 'रावण को बाता से यह श्रीराम को केता को भेद तिने के विश्व गया परन्तु विभीषण ने इसे पहचान कर पकड़वा लिया और बानरी न इसे पीटा। तदनत्वर लगा और बानरी म इसे पीटा। तदनत्वर लगा और बानरी न इसे पीटा।

देलकर जगरावण ने इससे समावार पूछातो इसने अपने पकडे जाने आदि काञ्चलन्त बताने हुमे रावण को मुल्य मुख्य बानर की सामा परिचय दिया (६३०)।

शार्दूली, कोधवशा की पुत्री का नाम है जिसने व्याध नामक पुत्र उत्पन्न किये (११४,२२२४)।

दिशरापा, एक स्कीलिङ्ग दुन का नाम है जो नारी का रूप धारण करके मसस के सरकार के क्षित्र भरदाज के आध्यम में आर्थिती (२ ९१, ५०)। हुनुसाद्द ने इसे क्ष्युत की अधीक वाटिया में अनेक लगादिताओं और अगणित पत्ती से व्याम, तथा सन और मुक्यमंथी वेदिकाओं से पिरा देखा (५ १४, ६७)।

शिल, ऋषभ पर्वत पर निवास करनेवाले एक मन्यवं का नाम है (४ ४९, ४३ गीता प्रेस संस्करण ) । देखिये जिल्ला ।

शिष्टु, ऋषभ पर्वत पर निवास करनेवाले एक गणव का नाम है (४ ४१, ४३)। देखिये शिक्षा।

शिलायदा, एक नदी वा नाम हैं। विषय से छोटेते समय भरत ने इसका दर्शन विया था (२ ७२,४)।

१. शिशिष्ट, एक पर्वत का नाम है निसके उत्तर दवना और दानव निवास करते थे। यह उत्तर्द में अथने उच्च शिक्षर से स्वगलोग ना स्पर्ध करता सा जान पड़ता था। यहाँ सुभीव ने सीता वी सोच के लिये एक लाख बानरों के साथ विनत को मेदा (४ ४०, २९-२०)।

२ शिशिष, बादित्य हदय नामक स्तोत्र में सूच का एक नाम है (६ १०४, १२)।

शिशिरारनाशन, बार्दिस्य हृदय नामक स्तोत्र मे सूर्य का एक नाम है (६ १०४, १२)।

शीघरा, अभिनवर्ण के पुत्र, एक सूचवशी राजा का नाम है। इनेके पुत्र का नाम सहया (१ ७०, ४१, २ ११०, २९)।

१. शुक, ऋषभ पर्वत पर निवास करनेवाल एक गन्धव का नाम है

(४ ४१ ४२)। २ शुक्र, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन मे हनुमान् ने आग स्नमा

दी (४ ४४, १०)। 'आडू'ल के कहते से रावण ने इसवी दूत बनाकर सुधीय के पास सदेश लेकर मेजा। इसने सुधीय के पास जावर आकाश में ही स्वित्र हो रावण का सदेश सुनाया। 'उस समय बानरों ने इस निशावर की बलपूतक पकट लिया और बस्दी यसाकर आवाश से पुथिवी पर जतारा, परन्तु श्रीराम ने इसे मुक्त करा दिया । वानरो द्वारा मोच दिये जाने के कारण इसके पक्षों का भार कुछ हल्का हो गया । सदनन्तर श्रीराम द्वारा अभय प्राप्त करके इसने आकाश में स्थित होकर सुग्रीय से रायण के लिये उत्तर मांगा। रावण से कहने के लिय आवश्यक उत्तर देन के पश्चात सुग्रीव न<sup>)</sup> वानरी द्वारा इस पुन पक्टवा लिया पर तु श्रोराम ने वानरों को इसे मूल कर देने की आज्ञादी (६ २०, ६–३६)। धीराम की आज्ञासे सुप्रीव ने इसे बाधन-मुक्त कर दिया और इसने रादण के पास जाकर उसे राम की सेना तथा ु वानर ग्रूथपितयो के पराक्रम का समाचार सुनायार(६ २४,∖२३—३६)।′

शुक्ताभ ]

रावण ने सारण के साथ इसे पुन श्रीराम की सेना म भेद लेने के लिये मेजा। इसन वानर का वेप घारण करके राम की सेना का भद रने का प्रयास कियापरतुविभीषण ने इसे पहचान कर बादी बना लिया और श्रीराम के पास लेंगेथे। श्रीराम ने इससे रावण के पास सदेश भेजने हुये इसे मुक्त करा दिया। श्रीराम का अभिन दन करके छद्धा लीटकर रावण मी इसन बानरी की शक्ति का समाचार देतें हुये सीता को लौटादेने कापरामश दिया (६२५)। इसने सुग्रीय, मैंद द्विविद, हनुमान्, श्रीराम लक्ष्मण, विभीपण ब्रादिका रावण को परिचय देते हुये वानरसेना की सख्या का निरुपण किया । इसकी बात सुनकर रावण ने इस पर कीथ करके इसे अपने दरबार से निकाल दिया जिसके बाद यह वहाँ से चला गया (६ २९, १-१४)। 'शुकसारणो, (६ ३६, १९ ४४, २०, ७ १४, १)। इसने ्र-१८/। पुरुषार्थाः (२ १५) १ - १८/। मस्त की पराजय और राजण के विजय की घोषणा की (७ १८,१९)। 'मारीच शूकसारणा , (७ १९ १९) । शुक सारण एव च', (७' २७, २८) । 'शुक्रसारणी, (७ ३१, २६ ३४, ३२ ११.१७ २० २२ ३६ ४८)।

शुक्ताम, एक राक्षस का नाम है। सीता की खोज करते हुये हनुमान्

इसके भवन में भी गये (५६२४)। शुकी, ताम्राकी एक पुत्री का नाम है, जिसन नता नामवाली कथा को ज्म दिया (३ १४,१७ २०)। विनता इसकी पीत्री थी (३ १४,३१)।

१. गुक्-श्रीराम के बनवास क समय उनकी रक्षा के लिये कीसल्या

🛩 ने इनका भी आवाहन किया (२ २५,२३)।

२ शुक्त, पूर्वर के एक मात्री का नाम है (७ १४, १७)। भ शुक्त, (उगनस) यथाति की पत्नी, देवयानी, के पिता का नाम है

र द्धनः, १ / । इनके कुल म उत्पन्न होकर भी देवयानी राजा से अपमानित रही (७ ४८, १२)। देवपानी ने इनका स्मरण किया जिसे जानकर मे जनके समीप आये और जनशा समाधार पूछा (७ ४८,१४-१७)। जब

ह्यचिगहु] (३५८) [सूर्पणला

देवयानी ने अपनी स्थिति ना वर्णन किया तो उसे सुनकर इन्होंने यथाति को जराजीय हो जाने का शाप दे दिया (७. १६, २२-२४)। एएत तुश्चनसा मुक्त शापोसमी यथातिना, '(७. ४९, २१)। राजा दण्ड ने इन्हें अपना पुरोहित बनाया (७ ७९, १८)। राजा दण्ड ने इन्हें अपना पुरोहित बनाया (७ ७९, १८)। राजा दण्ड ने इनकी कन्या के साथ क्लास्तार किया (७ ६०)। अपनी कन्या, अराजा, के साथ व्लास्तार करते के कारण इन्होंने राजा दण्ड को राज्य-सहित नष्ट हो जाने का शाप दिया (७ ६१, १-१०)। इन्होंने अपने आध्रम में निवास करनेवाले लोगों को रण्ड का राज्य छोड देने के लिये कहा (७ ६१, ११)। अपनी पुत्री, अराजा, से इन्होंने उसी आध्रम में रहकर परपासना के ध्यान में एकाज रहते हुये अपने अपराध-निवृत्ति नी प्रतीक्षा करने के लिये कहा (७ ६१, १४-११)। इन्होंने दण्ड का राज्य कोंत्र छोड दिया (७, ६१, १७)।

श्चियाद्व, प्रजापति कृशास्त्र के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था १२८,७)।

शुन-शोष, न्हभीक मुनि के मझले पुत्र का नाम है (१. ६१, १९) । इन्होंने स्वम ही राजा काम्यरीय के हाथ वित्तना और उनका यजपपु बनना स्वार कर लिया (१. ६१, २०-४)। इन्होंने विश्वामित्र के अपनी रक्षा की माचना की (१. ६२, २-७)। इन्होंने राजा अम्बरीय को यज सम्पत्र करने के लिय कहा और यजस्थल पर इन्द्र की स्तुति की जिससे इन्द्र ने इन्हें सीमीयु प्रयान किया (१ ६२, १८-२६)।

१ इर्स्सेन, एक जाति का नाम है जिसके नगरों में सीता की खोज के लिये सुपीव ने शतदिल आदि वानरों को भेजा (४४३,११)।

2. शूर्रसेन, एक जनपर का नाम है जिसे शतुष्म ने स्ताया (७. ७०, ९)। शूर्पस्पादा, जनस्वान-निवासिनी एक राशसी ना नाम है जिसे श्रीराम ने कुष्य करा दिया (१.१, ४६)। इसके कहने तर वह और दूपण आदि पौटह सदस्य राजसो ने श्रीराम तर आक्रमण किया परन्तु श्रीराम ने अकेले ही सबका बच कर दिया (११, ४७-४८)। मूर्पणता सवार देवा श्रीराम, जी श्राज्ञ कि शाहा के ताक कोर कान काटने तथा इसके द्वार उत्तिज्ज रावण का श्रीराम से बदला लेने की घटना का बात्मी कि मूर्यवंदनी कर जिला था (११, १९)। यह राजण की बहुत थी जी वश्ववदी में श्रीराम के समक्ष उपस्थित हुई (३१७,६)। यह श्रीराम को देवते ही काम से मीहित हो नई (१९,९)। यह अपन हुक्त भूर, और भूणास्पद थी (३.१७,१०-१२)। कामाम से सामिष्ट हो मतेहर रूप वनाकर यह राम के समीप आई और उनसे उनका परिवय पूछा (३१७,१०-१२)।

श्चर्यणखा ]

"श्रीराम के पूछने पर इसने अपना परिचय देते हुये कहाः 'र्म कामरूपिणी राक्षसी और रावण की वहन हूँ। मेरे अन्य दो आताओं का नाम जुम्भकण और विभीषण है। इस प्रकार अपना परिचय देकर इसने श्रीराम को अपने लारा विनायण है। इस अधार जयात यारपण चार देवल आरात वा जयात साथ विहार करने के लिये आमन्तित दिया (३१७ २०-२९)।" श्रीराम ने इसे ल्डमण के पास जाने आर्थ रामसंदिता जिस पर इसने लडमण के पास जाकर अपने को अङ्गीकार कर लेने का प्रस्ताव दिया (३१८,१-७)। लक्ष्मण ने इसे पुन श्रोराम के पास मेंबा (३ १८, ८-१३)। इसने पुन बीराम के पास आकर क्रोब में सीता वा भक्षण करने के उद्देश्य से उनपर आफ़पण किया (३ १६ १४-१७)। "त्रीराम ने सहमण को इसे कुरूप कर देने का आदेश दिया जिसपर लक्ष्मण ने इसकी नाक और कान काट लिये। इस प्रकार कुरूप हो जाने पर इसने जनस्यानित्वासी अपने भाता के पास जाकर समस्त बृतान सुनाया (३ ९८,१९-२६)। <sup>(6)</sup>इसे अङ्गहीन तथा रक्तरजित देलकर जब इसके भ्राता, खर, ने इसकी दुरंगा का कुतान्त पूठा तो इसने राम आदि के द्वारा अपने कुरूप किये जाने का सम्पूर्ण विवरण बताया। यह खर की आजा से राम आदि का वध कराने के ल्यि चीदह राशसो को लेकर प्रवादी आई (३ १९)।" इसने प्रवादी में आकर राम अदि को उन राक्षसो का परिचय दिया (३ २०,१)। राम ने सीता को ल्डमण के सरक्षण में देने हुए इसके साथ आये चौरह राभमों का वध कर दिया जिससे भागकर यह अपने भाता, खर, वे पास आई और उससे समस्त बृतान्त कहा (३ २०)। इसने लर के पास आकर चौदह राक्षसो के वघ का समाचार बनाने हुये बर को राम से युद्ध करने के लिये उत्तेजित करने का प्रयास दिया (३ २१)। इसके विलाप को मुनकर सर ने इसे राम शादि वे साथ स्वय मुद्ध र । प्रश्निक अधिवासन दिया (३ २२,१-५)। यह स्तर आदि राशसों का दध हो जाने के पश्चाद सहापता के लिय अपने भ्राता, रावण, वे पास आई और उसे सिहासन पर विराजमान देला (३ ३२, १-३)। इसने रावण की अत्सना की (३ ३३)। रादण वे पूछने पर इसने राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय का । र रूप । १९२० व १००० व भग हुन राजन ना सारा । १४)। इसने अजानुसी वे कथन का अभिनन्दन करते हुमे सुरा तथा मनुष्य २०/। २०। जना अः। (सीता) के माम का अक्षण करके तिकुम्बिला देवी वे समक्ष नृश्य करने का प्रस्ताव क्या (४ २४, ४६-४३)। 'क्य शूपेणवा वृद्धा कराला निर्णनीदरी। आसमाद बन बाम कदांतमकविवाम् ॥', (६ ९४,६)। कैंबनी के गर्भ से हताका जम्म हुआ 'तत पूर्ववाता नाम मण्यो विह्नानना', (७ ९, २४)। रावण ने दानवराज विद्युजिह्म से इमा। विवाह शिया (७ १२, १-२)। इसने एन्द्रा मे रावण में सम्मुर उपस्थित होकर विलाप परमा आराम किया (७ २४, २४) ( 'रावण में पूछने पर इसन बताया ति काल्यमों का वस वरते समय रावण ने इसने पित वा भी वस कर दिया। जब यह इस कार उपाल्म्म करने छाती ता रावण ने साम के साम प्राप्त होते हतते अपने माता वर में साम चीरह सहस राससी से रक्षित हो दण्डकारण्य में मुलपूर्वन निवास करने का याह किया जिसे स्वीकार मरते हुने यह दण्डकारण्य म रहने लगी (७ २४, २४-४२)।"

शेष, तृतीय प्रजापति या नाम है जो विकृत वे बाद हुव थे (३ १४, ७)।

शैल्ट्रप, ऋषभववंत पर निवास वरनेवाते एक गन्धवं वा नाम है (४ ४१, ४३)। इनकी सरमा नामर पुत्री वा निभीषण थे साथ विवाह हुआ (७ १२, २४)।

शैळोदा, एक नदी कानाम है जिसके सट पर जुरु-देश स्थित था (४ ४३,३ स )।

शैचल, दक्षिण के एक पर्वन का नाम है (७ ७४, १३, ७९, १६,

≂१, १ूद )।

श्रीट्य, एक राजा का नाम है जिन्होंने क्योत का प्राथरक्षा के लिय स्वेन (बाज) को अपने चरीर का मास नाट कर दिया या (२ १२, ४३,१४, ४)। दशरप द्वारा हुत अपने पुत्र के लिये सीन करते हुव मुनिन्दम्पति ने मृग्युत्र के लिये उस लोक की कामना की जो दन्हें प्राप्त हुवा या (२ ६४,४२)।

शोषाभद्ध, एक नदी का नाम है जिसके तट पर भोराम, लक्ष्मण, और विक्शांमिन ने मिथिला जाते तमय रानि स्पतीत की (१. ३१, २०)। विक्शा-निम ने राम आदि के साथ रहे पार किया (१. ३४, १-५)। यहां सीता की सोज के लिये सुधीय ने विनत को भेजा (४ ४०, २१ ३१)।

द्योणितास, एक राक्षस का नाम है। सीना की लोज वरते हुए हुतुमान् इसके अवन मे मये (४ ६ २६)। हुनुमान् ने इसके अवन म (बाग लगा दी (४ ४५, १४)। राज्यण की आसा से युद्ध करने के लिए कुम्मसन्य के दोनो , पुत्रों के साथ यह भी गया (६ ७४, ४६)। इसने अङ्गद पर आक्रमण (क्या (६ ७६,४)। 'बीणिताशस्तत त्रिप्रमणिवमं समावदे। उत्पत्रात तदा नृद्धों वेगावानिविधारमन् ॥', (६ ७६, =)। इसने अङ्गद और दिविद से युद्ध किया परंजु अत्त में द्विविद ने इसका वथ कर् दिया (६ ७६ १३ १४, २१ ३० ३४)। अयोष्या जीटते समय औराम ने सीता को बह स्थान भी दिसाया जहाँ इसका वस हुआ या (६ १२३, १२)। श्येनगामी, एक राक्षस का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध के लिये सर

रवेनगामी ]

के साथ आया (३ २३,३२)। इसने खरके साथ धीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६)। श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३४)।

श्येनी, ताझा की पुत्री का नाम है, जिसने ध्येनी और गृशो को उत्पन्न किया (३ १४, १७-१८)।

श्रतकीर्ति, कुशब्दज की पुत्री वा नाम है जिसका दशरप की पत्तियो मे अपनी पुत्र वसू के रूप में स्वागत विद्या (१ ७३, १२)।

श्टब्र नेरपुर, गङ्गा के तट पर स्थित एक नगर वा नाम है (१. १, २९, २ ४०, २४)। यहीं के राजा वा नाम गुढ़ या (२ ४०, ३२)। यहाँ गता के तट पर भरत ने सेनासहित राजियास किया (२ द ३, १९-२६, द९, १)। श्रीराम वे बाधम से लीटते समय सेनासहित भरत यहाँ आये (२.११३, २२-२३)। अयोध्या लीटते समय श्रीराम ना विमान इस पर से भी हो दर उहा (६ १२३, ४३)। श्रीराम ने यहाँ के राजा, निवादराज गृह, के पास हनुमान् से सदेश मेजा (६ १२५,४ २१)।

 इ. चेत, एव बानर यूषपति का नाम है 'श्वेतो रजतसकाश्चयलो भीमदित्रम । बुद्धिमान्वानर शूरस्त्रियु छोकेषु विद्युत ॥ तूर्ण सुग्रीवमागम्य पुतर्गुच्छति दानर । विभवन्दानरी सेनामनीकानि प्रहर्पयन् ॥', (६-२६, २४ – २६)। ये सूय के औरत पुत्र ये (६ ३०,३३)।

२. इतेत, विदर्भ के राजा और गुरेव के पुत्र का नाम है। इन्होंने अपनी आयुकापनालगजाने पर वन मे जाकर घोर तपस्या की और उमके पल-रवस्य बहालोक चले गय । बहालोक मे भी ये शुषा से अत्यना पीडित रहते मे। एक दिन जब इन्होने ब्रह्मा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मत्यको र में स्थित हो कर अपने ही दारीर का मुख्याद मास स्थाया करें। दुसका कारण बनाने हुये बह्या ने कहा कि इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी अनिषि, बाह्मण, देवता, या पितर के लिये कोई दान नहीं किया इसीलिये अहालोक में भी ये धुषा से पीहर रहते हैं। साय ही बहा। न यह भी बताया कि महिंव अगस्त्य ही हाहें इस शाय से मुक्त करेंगे । उसी समय से ये थोर यन में अपने सारीर के मौत का साहार प्रहुण करते हुये पूर्णिय जीवन व्यक्तित करने लगे । अन्तत महर्षि अवस्त्य ने इनका दान ग्रहण करके इहें शाप से मृक्त क्षिया (७ ७८)।

इसेता, क्रोधवता की पुत्री का नाम है जिसने अपने पुत्र के रूप म एक

दिगात को जन्म दिया (१ १४, २२ २६)।

श्चेताश्चतरी, शृति का नाम है जिसका, मधु-कँटम डारा अपहृत होने पर, हुपग्रीव ने उद्धार विया था ( ४. १७, ४९ )।

## Ħ

संजीवकरणी, एक ओपिंग ना नाम है ( ६. ५०, ३० )।

संतानक—जब श्रीराम ने अपने साथ आये हुये पुरवासियों को उत्तमलोक प्रदान करने का ब्रह्मा से अनुरोध किया तो उन्होंने 'उन सबके लिये सन्तानक लोक की व्यास्था की (७ ११०,१८-१९)।

संनादन, एक बानरें पूर्वपित का नाम है जो बानरों का पितामहथा। सारण ने रावण को बतानों कि यह चक्कते समय एक योजन दूर स्थित पर्वत को भी अपने पार्वभाग से छु, और एक योजन ऊँचाई तक की क्षतुओं को अपने वारीर से ही पहुँच कर प्रहण कर खेता है (६,२७,१७-१९)। राम ने दबके पति स्नेह प्रगट किया (७ ३९,२२)।

संयोधकरहक, एक यक्ष का नाम है जिसने एक विशाल सेना लेकर मारीच आदि पर बाकमण किया परन्तु अन्त मे उससे पराजित होनर भाग गया (७१४, २१-२२)।

संबरसर--श्रीराम के यनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने ने इनका भी आवाहन किया (२ २४,१४)।

संद्राय, चतुर्थे प्रजापति का नाम है जो दोप के बाद हुये ये (३.१४,७)।

संहाद, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का सुमाछि बादि राक्षसी ने उल्लेख किया (७.६,३४)। इसने भी रावण के साथ देवसेना पर आत्रमण किया (७.२,३,२९)।

संहरि, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का निभीषण ने उल्लेख किया (६ ६९, १२)। यह सुमालि का पुत्र था (७. ५, ४१)।

स्वार, अवीध्या के एक पर्मात्या राजा का नाम है। ये सर्व पुत-प्राप्ति के लिये उस्तुक रहा करते ये (१. इस. २)। इनके दो पालियों, केशिनी कीर सुमित, थी। इन्होंने अपनी दोनों पत्तियों के साथ दिनालया पर्वत पर जाकर मृशुक्तवन नामक शिवर पर सी बयों तक वपस्या की जिससे प्रसन्न होकर मृशु ने कहें एक पत्ती से एक और दूसरी से साठ हुआर पुत-प्राप्ति का वर दिया (१. इस. ३-८)। केशिनी ने इनके समक्ष बंद प्रवर्तक एक ही पुत ना वया मुगति ने साठहजार पुत्रों की जन्म वेने का वर यहण किया (१. इस. १२-४)। केशिनी ने साम केशिना करके नगर की प्रस्ता किया पुत्र की परिक्रमा करके नगर की प्रस्ता किया (१. इस. १४)। केशिनी ने सामर के औरस पुत्र, असमञ्ज,

को जन्म दिया (१.३८,१६)। इनके साठ हजार पुत्र रूप और युवावस्था से मुशोभित हो गये (१ ३८, १९)। इन्होने अपने पापाचारी पुत्र असमञ्ज को नगर से बाहर निवाल दिया और यज्ञ करने का निश्चय दिया (१.३८ २०~२४)। "इन्द्र ने इनके यज्ञास्य का अपहरण किया। सगर-पूत्रों ने समस्त पृथियी का भेदन किया। देवताओं ने बहुता से इनके पुत्रों के इस तथा अन्य हिसाकार्यों का वर्णन किया। (१ ३९)।" सगर-पुत्रो के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्माने देवताओं को धान्त विया। सगर के पुत्र पुणिबी को स्रोदने हुये गविल के पास पहुँचे और उनके रोग से जलकर भस्म हो गये (१४०)। "इनकी आजा से अशमान ने रसातल में प्रवेश करके यजाश्व की लावर अपने चाचाओं के निधन का समाचार स्नामा। इस समाचार की सुनकर इन्होंने कल्पोक्त विधि के अनुसार अपना यज्ञ पूर्ण किया और अपनी राजधानी लौटकर गगा को ले आने के विषय मे दीर्घकाल तक विचार करते रहे परन्तु इन्हें मोई निश्चित उपाय नहीं सूझा । तदनन्तर तीस हजार वयों तक राज्य करके य स्वर्गलोक चले गये (१४१)।" इनकी मृत्यु के पश्चात् अगुमान् ने राज्यभार प्रहण किया (१.४२,१-२)। सगर-पुत्रों की भस्तराशि को गया के जल ने आप्लाबिन कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निष्याप हो स्वगंलोक चले गये (१४३,४१; ४४,३)। ब्रह्मा ने भगीरण को बनाया कि जब तक सागर में जल रहेगा तब सक सगर-पुत्र देवों की भौति स्वर्गलोक में प्रतिब्टित रहेगें (१ ४४ ४)। भगीरय ने इनके पुत्रों का विधिवनु तर्पण किया (१ ४४, १७)। 'ये राजा असिन द्वारा कालिन्दी के गर्भ से उत्पन्न हुत थे। जब य मालिन्दी के गर्भ में ही ये तो उनकी सौत ने उपने गर्भ मो नष्ट मरने के टिये जो गर ( विष ) दिया था. उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण में 'मगर' भहलाये : 'सपत्त्या त गरस्तस्य दत्ती गर्भाजपासया । सह तेन गरेणेव सजात सगरोऽभवतः।।'. (१ ७० ३७, २ ११० २१)।'' इनके एक एक का नाम भसमञ्ज था (१, ७०, ३८)। इन्ते पुत्र इन्त्री आज्ञा से पूथियी सोदते हुये बुरी तरह मारे गये (२ २१, ६२, २. ११०, २२)। वैवेदी ने वहा कि इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र, असमञ्ज्ञ, को निवीमित कर दिया या ( २ ३६, १६; २. ११०, २६)। दशरम द्वारा हुत अपने पुत्र के लिये शीह करते हुये मुनि-दम्शन ने मृतपुत्र के लिये जम सीह की कामना की जी दरहें प्राप्त हुआ पा (२ ६४ ४२)। विभीषण ने हनुमान् और सुमीव को बनामा कि महागागर को राजा नगर ने सदयाया था और श्रीराम उन्हीं के बराज है (६ १९, ३१)।

स्रज्ञच, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिहाँने सरमञ्जू सुनि के

स्वर्गलोक चले जाते के पश्चात् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसो से अपनी रक्षा वरने की प्रायना की ( ६, ६, ५, = -२६ ) ] ,

सत्यकीति, प्रजापति कृशास्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिलको ेमहपि विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित कियाथा (१२६,४)।

सत्यवती, विश्वामित्र की ज्येष्ठ भगिनी का नाम है जो ऋचीक मुनि की पत्नी थी ( १. ३४, ७ )। यह अपने पति का। अनुसरण करके स्वर्गलोक चली गई और यही हिमालय का साध्य लेकर कौशिकी नदी के रूप मे भूतल पर प्रवाहित है (१ ३४, ८-११)।

शत्यवान् प्रजापति हवादव के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीसम नो अर्थित किया (१ २५,४)।

सनत्क्रमार-इन्होंने पूर्वकाल मे ऋषियों के समक्ष दशरम के पुत्रप्राप्ति से सम्बन्य रखनेवाली एक कथा सुनाई (१,९,२)। सुमन्त्र ने इनकी कही हुई कया का दशरथ के समक्ष वर्णन किया (१ ९,१८)।

सप्तज्ञन एक आश्रम का नाम है जहाँ सात मुनि निवास करते हुये कठोर यत का पालन करने थे। वे नीचे सर करके तपस्या करते हुये जल मे शयन बरते थे तथा सात दिन और सात रात्रियों व्यतीत करके केवल वाय का आहार करते हुये एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। उनके आध्रम का विस्तृत बणन किया गया है। लक्ष्मण सहित श्रीराम इसे आश्रमवासी ऋषियों के उद्देश्य से उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़े (४ १३, १८-२९)।"

सप्तर्षिगण-धीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २४, ११)।

सप्तसप्ति, अगस्त्य द्वारा विजित बादित्य हृदय स्तोत्र मे सूर्यं का एक नाम है (६ १०५, ११)।

सप्तसागर, एक तीर्थ का नाम है जहाँ शबरी के गुरुजनों ने अपने चिन्तनमात्र से सात समुद्रों का जल प्रगट कर दिया था (७ ७४, २५)।

समुद्र-जब इसके तट पर जाकर शीराम ने सुबं के समान तेजस्वी बाणी से इसे शुब्य कर दिया तब इसने प्रगट होकर श्रीराम से नुरू द्वारा सेत् निर्माण करान क लिये कहा (१.१, ७९-८०)। इस पर बने सेनु से लक्ष्मापुरी मे जाकर श्रीराम ने रायण का वय कर दिया (१.१,८१)। इसने देवताओं ने समक्ष अपनी नियत सीमाको न लौपने की प्रतिज्ञाकी थी जिसका इसने उल्लक्ष्म नहीं क्या (२ १२,४४)। श्रीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा नरन के लिये भौतत्या ने इसका आवाहन किया ( २. २५, १३. १६)। हनुमानुने इसका लङ्कन किया और इसने अपने जल में छिपे हुये सुवर्णमय

सम्बत् ] गिरिश्रोरु मेनाक से ऊपर उठकर हनमान् को विश्राम देने के त्रिये वहा जिस पर मैनाक इसकी आज्ञा से इसके जल का भेदन करने ऊपर उठ गया (५ १, er-१०४)। मैनाक ने हनुमान से कहा कि वे उसकी और समुद्र की भी प्रीति वा सम्पादन करें (४ १,१२९)। मैनाक सहित इसन हनमान का सत्कार और अभिनन्दन किया, तदनन्तर हनुमान् इसका परियाग करके आवाश मे चलने लगे (४ १,१३४-१३४)। 'समुद्रमध्ये मुरसा विभ्रती राक्षस वपु , (प्र १,१४९)। "हमुमान और सुगीव ने त्रिभीषण से बानर-सेना के साथ इसे पार करने का उपाय पूछा जिस पर् विमीपण ने कहा राजा श्रीराम को समुद्र की दारण लेनी चाहिये। इस अपार महासागर की राजा सगर ने खुदबाया या । श्रीराम सगर के वशज है इसलिये समुद्र को उनुका कार्य अवश्य करना चाहिये ।' (६ १९, २८-३१)। 'सागरस्योपवे-दानम्, (६ १९, ३३)। श्रीराम इसके तट पर कुदा विख्यकर तीन दिनो तक घरना देकर बैठे रहे परन्तु इसके दर्शन न देने से अन्तत कुपित हा उन्होंने बाण द्वारा इसे विद्युष्य कर दिया (६ २१)। 'राम के इस प्रकार क्रोय करने पर क्षुच्य सागर मूर्तिमान् होकर प्रगट हुआ । उस समय इसने विविध प्रकार के आभूषण धारण कर रन्से घे और गगातया सिन्धु आदि नदियाँ इसे घेर कर सडी थी। निकट आकर इसने श्रीराम को सेना सहित सागर पार होने का उपाय बताने का बचन दिया। श्रीराम के यह यूछने पर कि वे अपने अमोध वाण को किस स्थान पर छोड़े, इसने उत्तर में स्थित दूमकुल्य नामक स्थान का नाम बताया (६ २२ १-३४)। इसने श्रीराम को यह परामध दिया कि वे विश्वकर्मापुत्र नल से सागर पर पुल का निर्माण करायें (६ २२, ४३-४६ ) ।

ससुन्नत, एक राक्षस का नाम है जो प्रहस्त का सचिव था। दुर्मुख ने इसे कुचल डाला (६ ४८,१९ २१)।

 सम्पाति, एक गृध का नाम है जिहोने हनुमान को समुद्रलहुन क ल्ये प्रोत्साहित किया (११,७२)। ये जनायु के भ्राता तथा अपने बल और प्रधाम के लिय सर्वत्र प्रसिद्ध थे। प्रामोपवेशन करते हुपे वानर इन्हे आर पुरुषाय ना १००० । अङ्गद के मुख से अपने आता, जटायु के वध का देखकर भगभीत हो गये। अङ्गद के मुख से अपने आता, जटायु के वध का समाचार सुनकर ये अत्यन्त अर्थित हो उठे और अपने को उस पर्वत से गीचे उतार देने के लिये बानरों से अनुरोध करने लगे, प्योकि सूर्य की किरणो से पल जल गये होने वे कारण ये उटने मे असमर्थ थे (४ ५६, १-५ १७-२४)।''शोक ने कारण इनका स्वर विकृत हो गया था तथा बानर इनके रु। कर्म पर शक्ति थे। अञ्चद ने इ हैं पर्वत शिलर से नीचे उतारकर जटायू के १. सम्पाति ]

बच आदि वा धृतान्त, राम-सुप्रीय की मित्रता, और वालि-बच का प्रसग सुनाकर अपने आमरण उपनास का कारण निवेदन किया (४ ५७)।" "अपनी आत्माक्या यताते हुये इन्होंने कहा : पूर्वकाल मे जब इन्द्र ने वृत्रागुर मा यथ गर दिया तय हम दोनों भाईयो ने इन्द्र पर आक्रमण करके उन्हें विजिल किया । शौटते समय सूर्य के निकट हो जाने के कारण जब भेरा छोटा भाई, जटायु, दग्य होने लगा तो मैंने अपने पत्नो से उसे ढँग लिया । उस समय मेरे दोनो प्रयाजल गये और मैं विन्ध्य पर्वत पर गिर गया। यहाँ आकर मैं कभी अपने माई का समाचार नहीं पा सका (४ ५८, १-७)।" 'इन्होंने कहा 'मैं बरण के लोकों को जानता हूँ और अमृतमन्यन तथा दवासुर सग्राम भी मैंने देखा है। एक दिन मैंने दुरारमा रावण को सीता का हरण करके छै जाते हमे देखा। उस समय सीता 'हा राम <sup>?</sup> हा राम <sup>!</sup> ' वह कर विरुाप कर रही थीं, इसी से मैं उन्हें पहचान गया। रावण रुद्धा पुरी मे निनास करता है और उसी ने अन्त पुर में सीता बन्दी हैं। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग ममुद्र पार करके सीता का दर्शन कर सकीये। गृध्य पश्चम आकाश-मार्ग से उडते हैं और उससे भी ऊँची उडान गरड की है। हम सब का जन्म गरड से ही हुआ है परन्तु पूर्वजन्म ने निसी निन्दित नमें के नारण हम मासाहारी हो गये। मैं यही से रावण और जानकी को देख रहा हूँ। अब तुम लोग इस समुद्र के उस पार जाकर मीता का दर्शन करो। में भी सुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलकर अपने भाई, जटायु को जलाञ्जलि प्रदान वर्रुंगा। वानरो ने इनको समुद्र के किनारे पहुँचा दिया जहाँ इन्होन जलाञ्जलि दी। तदनन्तर धानरों ने इन्हें पुन इनके स्थान पर पहुँचाया (४ ४८, ११-३४) ।" "वानरो के पूछने पर इन्होने सीताहरण का विवरण बताते हुये कहा 'मेरे पुत्र, सुपार्श्व, एक दिन मेरे लिये भीजन लाने गये परन्तु मुर्यास्त हो जाने पर खाली हाथ लौट आये। इस पर मैंने उनके लिये कठोर घब्दो का ब्यवहार किया परन्तु उन्होने बनाया कि कुछ भी प्राप्त न होने पर वे समुद्र के भीतर विचरनेवाले जन्तुओं का मार्गरोक कर अपेटी पूर्व । उन्होने देखा कि एक काला पुरुष एक सुन्दर कान्तिवाली स्त्री को लेकर जा रहा है। उस पुरुष ने उनसे मार्गकी याचना की जिस पर उन्होंने उसे मार्गे दे दिया। वह पुरप रावण था और उसके साथ की स्त्री सीना। उन्होंने बताया कि इसी कारण उन्हे विलम्ब हो गया। अपने पखहीन होने के कारण मैंने उस समय सीता को बचाने का प्रयास नही किया परन्तु तुम सब बानर बलवान् और शक्ति-सम्पन्न हो, अत तुम लोग सीता के दर्शन का उद्योग बरो।' (४ ५९, ५-२= )।" इन्होने अपनी आत्म-

क्या बताया (४ ६०)। इन्होंने विक्य पर्यंत पर निवाकर मुनि को अपने पल जलने वा पारण बताया (४ ६१)। निवाकर मुनि ने इन्हें सानवना देते हुंगे भावी श्रीराम के कार्य में सहायता देने के लिसे जीवित सानवना आदेश दिया और वहां कि इस प्रवार सहायता करने ये पलयुक्त हो जायें (४ ६२)। "निवाकर मुनि के भादेशानुसार श्रीराम या वर्ष्य सिद्ध वरने के लिये इन्होंने वानरों को उपी हो सीता वा पना बताया, ये पलयुक्त हो गये। तदनत्वर वानरों को सीता वा दर्शन का आदेश देवर से व्यक्त हो गये। तदनत्वर वानरों को सीता वा दर्शन प्राप्त करने का आदेश देवर से व्यक्त हो गये। तदनत्वर वानरों को सीता वा दर्शन प्राप्त करने का आदेश देवर से व्यक्त हो गये। तदनत्वर वानरों को सीता वा दर्शन प्राप्त करने का आदेश देवर से व्यक्त के निवास-क्यान तथा उपने मानी विनाश की मूनवर प्राप्त कर वानर समुद्र तट पर आये (४ ६४) । इनुमान् से सीता को बताया कि वे इनके वहने से ही समुद्र-स्वत्न करने सन्द्रा आये (४ ६४) ।

2. सम्पासि, एव यानर-प्रमुख का नाम है। किथ्विन्या पुरी वी सोभा देखते हुँगे एक्पण ने मार्ग मे इनके भवन को भी देखा (४ ३३, १०)। इन्होंने प्रजन्न नामव राक्षत के साथ इन्द्र-पुद्ध विचा (६, ४३, १०)। धन्ताने रामराङ्गण मे इनके प्रजन्न ने दन्हें आहत किया (६ ४३, २०)। धनेत्र ने वताया कि ये शीरसागर पराक्रम वा उत्तक किया (६ ४९, २७)। धुनेज ने बताया कि ये शीरसागर के तर एर एवएकच सजीवकरणी तथा विदास्या नामक कोपियों को जानते हैं के तट पर उपलब्ध सजीवकरणी तथा विदास्या नामक कोपियों को जानते हैं (६ ४०, २९)।

दे. सम्पाति, एक राक्षत का नाम है जिसके मदन में हनुमान ने सीता की लोज वी (४ ६,२२)। यह विभीषण का मन्त्री या (६ २७,७)। यह माली का पुत्र या जो विभीषण का मत्री बना (७ ४,४४)।

सम्प्रमाल, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने गरमञ्ज मुनि के स्वगंत्रोक चले जाने के परवाद श्रीराम के समझ उपस्थित होकर राशती से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६,२ ८-२६)।

१ सरमा, एक राशसी का नाम है जो रावण की आजा से सीना की राशा करती थी। यह अरथन दवालु स्वमात की राशसी थी। सीता को मोह से पढ़ा हुआ देखकर इसने उन्हें साल्यना दी। तदनन्तर रावण की माया वा मेर कोल हुये औरम के आपमन का त्रिय समाचार मुगकर इसने उनके मेर कोल हुये औरम के आपमन का त्रिय समाचार मुगकर इसने उनके विजयी होने का सीता को विजयास दिलाया (६ ३३)। सीता के अनुरोध से इसने उन्हें मान्ययों-सहिन रावण का निश्चित दिवार दवाया (६ ३४)।

२. सरमा, गत्यवंशात्र सहात्मा चैत्रूप की पुत्री का नाम है जिसे विभीपण ने अपनी पत्नी के रूप मे प्राप्त किया (७ १२, २४)। "इसवा जन्म (३६८) [२ सर्रेस्वतो

मानसरोवर के तट पर हुआ या। जब इसका जन्म हुआ तो उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बड़न रूपा। उस समय इसको माता ने पुत्रों क स्नेंह से पुक्त होकर करूप करन्दन करते हुये उस सरोवर से कहा 'सो मा वर्षमस्य'। घवराहट में उसने सर मा' कहा इसीलिय इस कर्या का नाम 'मरमा' हो गया (७ १२, २४—२६)।

सस्यू ]

सरयू, एक नदी ना नाम है जिसके उत्तर-तट पर यज्ञ भूमि के निर्माण के लिये दरारण ने अपने मत्रियों को आज्ञादी (१ ८,१४,१२ १४)। इसके तट पर दशरय का यस आरम्भ हुआ (१ १४, १)। विश्वामित्र ने श्रीराम मी इसके जल से आचमन करने के लिये कहा (१ २२, ११)। श्रीराम ने लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ इसके तट पर राति में मुख्यूर्वेक निवास किया (१२२२)। श्रीराम और लक्ष्मण गया तरंपू के ग्रुम समम् पर गये (१२३ ४)। यह अयोध्या का स्पर्ध करती हुई बहुती हैं और प्रह्मसर (मानस ) से निकलने के कारण इस पवित्र नदी का नाम सरपू पडा • 'तस्मारमुखाव सरस सायोध्यामुपगृहते । सर प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्मसरश्चच्युता ॥', (१ २४, ९) । श्रीराम ने इसका स्मरण किया (२ ४९, १४-१५)। इसके तट पर ही दशरथ ने भ्रमवश मुनि कुमार का वध कर दिया था (२ ६४, १४-१६)। श्रीराम ने सीता से मादाकिनी नदी की सरमु के सहश समझने के लिये कहा (२ ९५, १५)। परमधाम जाने के लिये श्रीराम इसके तट की बोर प्रस्थित हुये (७ १०९, ४)। श्रीराम ने अयोध्या से डेब्ड्योजन दूर जाकर इसका दर्शन किया (७ ११०,१)। श्रीराम प्रजाजनों के साथ इसके सट पर आये (७ ११०,२)। श्रीराम ने इतने जल मे प्रदेश किया (७ ११०,७)। श्रीराम के साम लाये हुये समस्त पुरवासियों ने इसके जल में हुयकी लगाई (७ ११०, २३)। जिस जिस न इसके जल में गोता लगाया जमें सातान है लोक की प्राप्ति हुई (७ ११०, 2x-2x ) 1 १. सरस्यती, पश्चिमवाहिनी एक नदी का नाम है। केक्य से लौटते

सगय मरत इसके और गगा ने सगय स्थल से होक्तर आये थे (२ ०१ ४)। यही सोना नो सोज करने ने लिये मुग्रीय ने विनत को भेजा (४ ४०, २१)। २ सरम्बर्ती—नवृत हुम्मकर्ण नो यर दने के लिय उचन हुये ब्रह्मा नी दबताओं न रोहा तो ब्रह्मा ने इन देवी ना स्मरण निया (७ १०, ४१)।

हरोंन बहा में ममग उपस्थित हानर जब अपने मुलावे जाने ना प्रयोज र पूछा सो बहा ने दृष्ट मुम्मनर्ज मी जिह्ना पर विराजमान् होनर दैवताओं ने अवुरूर वाणी में रूप म प्रगट होने में लिय नहां (७, १०, ४२-४३)। जब कुम्भकर्णको यर देकर ब्रह्मा चल गय तय इन्होने कुम्भकर्णको छोड दिया (0 80,80)1 स्पेनाथ, प्रजापति कृशास्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा

मित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २५,९)। सर्पोस्य, एक राक्षस का नाम है जो धोराम क विरुद्ध युद्ध के लिये खर के साथ आया (३ २३,३३)। इसने खर के साथ श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६ २७)। श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३४ )।

सर्येतापन, अगस्त्य द्वारा वणित आदित्यहृदय स्तीत्र मे भूयं का एक नाम है (६ १०५ १४)।

सर्वतीर्थ, एक ग्राम का नाम है। वेकम से लौटते समय भरत ने यहाँ एक रात्रि निवास किया था (२ ७१,१४)।

सर्वभयोद्भय, अगस्त्य द्वारा वर्णित आदित्यहृदय स्तोत्र मे सूर्य का एक नाम है (६ १०४ १४)।

सिलिलाहार, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरमङ्ग मुनि के स्वगंलीक चले जाने के पश्चात श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षतो से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६ ४ ८–२६)।

सचिता, अगस्त्य मुनि द्वारा वांगत आदित्यहृदय-स्त्रोत्र मे सूर्य ना

एक नाम है (६ १०५, १०)। सहदेव, भूझाइवपुत्र मुञ्जय के पुत्र का नाम है (१ ४७, १४)।

सहा, एक पर्वत का नाम है जहाँ पर उत्पन्न होने वाले मृग,जाति के हाथी अयोध्या मं दशस्य के शासनकाल में वसनान थे (१६२४)। श्रोराम आदि

मे सेना सहित इसे देखा (६ ४,३८ ७३)। सानुप्रस्थ, एक बानर का नाम है जिसे धीराम ने अय लोगो के साय

इद्रजित्का पतालगाने के लिये भजा (६ ४५ ३)।

स्तारण, एव राक्षस का नाम है जिसक भेवन म सीता गी सोज करते हय हनुमान गये (५ ६ २०)। हनुमान ने इसके मवन म आया रुगादी ( ४ ४४, १० )। 'रावण ने शुक्त के साथ इसकी गुप्तरूप से वानरो का भेद लेने के जिसे भेजा। शुक-सहित इसने वानर का रूप धारण करके वानरी सेता मे प्रदेश किया पर तु छिपकर सेना का निरीक्षण करत हुये इन दोनो राक्षसो को पहचान कर विभीषण ने पवडवा लिया। श्रीराम ने रावण के पास इसके हारा सन्देश भेजत हुय इसे मुक्त करा दिया (६ २४,१-२४)। श्रीराम का अभिनंदन करने के पत्रवात इसने छन्ना छौटकर श्रीराम के पराक्रम आदि र

२४ वा० को०

सार्चिमाली] (३७०) [सिद्धगण

का राजण से वर्णन किया (६ २४, २६-३३)। इसने रावण को पृषक-पृषक बानर यूपपतियों का परिचय दिया (६. २६-२७)। रावण ने इसे पटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया (६. २९, १-१४)। रावण ने एस लक्का के उत्तर द्वार की रक्षा करने के लिये कहा (६ ३६, १९)। 'गुक्सारणी', (६. ४४, २०; ७. १४, १; १९, १९; २७, २८; ३१, २६. ३४, ३२, ११. १७ २०, २२ ३६. ४८)।

सार्चिमाली, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र एक, अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रोराम को समर्पित कर दिया था (१.२८,७)।

ैसार्यभीम, एक गजराज का नाम है जो वैद्यानस सरोवर के क्षेत्र में विचरण करता था (४ ४३, ३४)।

सालकटक्कटा, सन्ध्या की भूत्री का नाम है जिसका विद्यानिय नामक राक्षस के साथ विवाह हुवा। यम-धारण के परचात इसने मन्दरपक पर्वेत पर एक बाल्य को जन्म दिया। तरन्तर अपने उस नवनात पुत्र को बही छोडकर यह अपने पति के साथ रमण करने चली गई (७. ४, २३-२४)। 'स्थिताः प्रत्यातवीयारित वर्षो सालकटक्करे' (७ ६, २६)।

स्ताल्यन, विलङ्ग नगर के निवट स्थित एक स्थान वा नाम है। वेक्य से लौटते समय मरत इससे होकर आये थे (२ ७१, १६)। मरत के पास धीराम वा सदेश ले जाते समय हनुवान ने मार्ग में इस भयकर बन की देखा (६ १२५, २६: धाल्वन)

साल्वेय, एक पर्वत का नाम है जहाँ शरभ नामक वानरयूपपित निवास

करते वे ( ६. २६, ३६ )।

साविज--देवियं वसु ।

साविज्ञ--देवियं वसु ।

सांकारवा, एक नगरी ना नाम है जहाँ जनक के भाता, कुषस्वन,

निवास करते थे। इसके कारो और परकोटो की रक्षा के लिये सबुभी के

निवारण में समयं वहे-वहें यन्त्र लगावे गये थे। यह नगरी पुण्यक विमान के

समान विक्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वगंठोक के सहसा सुन्दर थी

( १. ७०, २-३ )। जनक के हुनो ने यही पहुँचकर बुराचवन को मिसिला चा

यमार्थ समाचार और जनक का सिम्राय भी सुनाया ( १. ७०, ७ )। यहाँ

मुख्या राज्य करते ये जिल्होंने जनक पर आजमण किया ( १. ७१, १६)।

जनक ने मुख्या वा वस करने यहाँ अपने भाता, बुराचवन, को समिसित कर

दिया ( १. ७१, १९ )।

सिद्धगण्—धीराम के धनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसत्या ने इनका आवाहन किया (२ २४, १२)। १. सिदार्थ] (३७१) [सिंहिका

१. सिद्धार्य, दत्तरम के एक वयोइट मनी का नाम है जिरहोने क्रेडियो नो समझाते हुये स्वय भी राम के साथ वन जाने की इच्छा प्रगट की (२ २६, १८-१३)। श्रीराम के स्वागत के लिये ये हाथी पर सवार होकर नगर से बाहर निकले (६ १२७,१०)। ये अन्य मन्त्रियो के साथ श्रीराम के अभ्युद्य के लिये मन्त्रणा करने लगे (६ १२८, २४)।

२ सिन्दार्थ, एन दूत का नाम है जिन्हे दशरप की मृत्यु के पृथ्वात् विस्ति के भरत को अयोध्या गुरुने के किये भेजा था (२ ६८, ४)। ये राजगृह पहुँचे (२.७०, १)। केकबराज ने इनका स्वागत किया जिसके प्रवणत इन्होंने भरत की विस्ति वा समाजार तथा उपहार लादि दिवा (२.७०, ४, ४, ४)। भरत की बातों का उत्तर देने के बाद कहोने उनमे सीझ अयोध्याचनने के किय वहा (२ ७०, ११-१२)

अयासमा चलन क शिय कहा ( र ७०, १८ -९८) |
सिद्धाश्रम, एक आध्य का नाम है जहाँ विष्णु को सिद्ध प्राप्त हुई भी
(१ २९, ३, २६)। यहाँ के निवासियों (वर्षस्वयों) ने श्रीराम, ल्हबण और
विद्यामित्र का आतिस्य सरकार किया (१ २९, २६)। विद्याश्रमोत्रानिद्ध
स्यावं, (१ २९, २९)। श्रीराम ने यज्ञ मे विद्या झालने वाले मारीच तथा
मुवाहु आदि का वय करके इस सिद्धाश्रम का नाम सफल कर दिवा

(१३०,२६)। १. सिन्धु, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जिस पर दशरप का आधिपतय या (२१०,३६)। दशरप ने केंद्रेयों को प्रमन्न करने के लिय उसे

आपपता था (२ ८०, २६) । यहाँ उत्पन्न होने वाले उत्तम उपहार देने क किये कहा (२ १०, ३९-४०)। २. सिन्धु, एर नदी का नाम है जिसके दिनारे निवा को कोज करने के

लिये सुप्रीव ने विनन को भेजा था (४ ४०, २१)। सिन्धुनद, एक देस का नाम है जहाँ के निकट के अथव उच्चें प्रका

(इ.स. के बीटे) के समान होने हैं (१ ६, २२)।

स्थिद्विका—"जब हनुमान सागर-सञ्चन कर रहे थे तो इस विशालकाया
रायामी ने जनका अन्यत कर निक्का करने जनकी छाया परस्य कर अपने
और सींव लिया। हनुमान से मुसीक दक्त कर जिल्ले कर पुरु है, अठ अपने
ने सहुवित कर के हनुमान से स्थाल मुझ कर अदि किया और अपने तीये नकी
से इसने ममस्यानी की विशीध कर सामा। इन प्रकार इसका यह कर हनुमान पुत्र बाहर निक्का आये (५ १, १८८-१९५०)।" 'ता हना शरदेयाप्य परिता सीय विहित्यम्। मूनाव्याकासपारीनि तम् प्रकार प्रकार मान्य हा सिंह कर सामा स्वा स्थालका सीय विहित्यम्। मूनाव्याकासपारीनि तम् प्रकार स्थालकायम्।"
(१ १, २००) हनुमान ने सद्धा से सीटने ने परम्पा बानरों से इसने वय कर सामायार मुनायां (१ १८, १४-४६)। "निहित्यम्न" (७ ११, १३ १४-४०)

सीता, जनक की पुत्री और श्रीराम की पत्नी का नाम है जो श्रीराम क साथ बन गई : 'जनबंस्य कुले जाता देशमधेव निर्मिता । सर्वेद्रवस्त्रमाणा नारीमासुसाम वधू । सीताज्यनुगता रामं मातिनं रोहिणी वमा ।', (१.१, २७-२८, २०)। धीराम बादि के साथ वे भी एक यन से हसरे यन में गई (१.१,३०)। मारीच की सहायता से रावण ने इनका अपहरण कर लिया (१. १, ५३)। श्रीराम ने सुयोव से इनके अपहरण का बृतान्त सुनाया (१. १, ६० )। हनुमान ने इनके स्थान के अतिरिक्त समस्त रुद्धा को भस्म कर दिया (११,७७)। सवण का वध करने के पश्चात् श्रीराम इनसे मिलकर अत्यन्त लिजत हुये (१.१, ८१)। भरी सभा मे श्रीराम के मर्ममेदी वचनो को न सह सकने के कारण साध्यो सीता अग्नि मे प्रवेश कर गई (१.१, द२)। अग्नि के कहने पर श्रीराम ने इन्हे निष्कल हु माना (१.१, दर्श)। वाल्मीकि ने इनसे सम्बन्धित समस्त बातो का पूर्वदर्शन कर लिया था ( १. ३. ३)। वाल्मीकि ने इनके श्रीराम के साथ विवाह का भी पूर्वदर्शन कर लिया था (१.३,११)। अनुसूचा के साय इनकी कुछ काल तक की स्थिति तथा अगराग समर्पण का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१,३,१८)। रावण द्वारा इनके हरण तथा श्रीराम के इनके लिये विलाप, सुग्रीय द्वारा इनकी खोज के लिये बानर सेना के संग्रह, श्रीहनुमान् द्वारा इनके दर्शन तथा पहचान के लिये अपूँठी देने और इनसे वार्तालाय, राक्षसियो बारा इनके औट फटवार, इनके दर्शन के हनुमान द्वारा श्रीराम से निवेदन, श्रीराम के इन्हें वन में त्याग देने आदि का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१.३, २०-२२. २० ३०-३२, ३६, ३८)। इनके चरित्र से युक्त रामायण महाकाव्य का वास्मीकि ने लव-कुश को अध्ययन क्रराया (१.४,७)। जनक द्वारा यज्ञ के लिये भूमिशोधन बरते समय हल के अग्रभाग से जोती गयी भूमि से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सीता रवला गया 'अब मे कृपतः क्षेत्र लाजुलादुत्यिना ततः। क्षेत्र शोधवता रुख्या भाग्ना सीतेति विश्वता ॥", (१. ६६, १३)। ये अमीनिजा और बीर्यणुल्या थी अत. जनक ने शिय के धनुष की प्रत्मन्त्रा चढा देने वाले पराक्रमी राजा के साथ ही इनका विवाह करने का निश्चय किया (१.६६, १४-२६)। जनक ने इन्हे श्रीराम की प्रदान करने की प्रतिज्ञाकी (१ ६=,१०; ७१,२१)। जनक ने श्रीराम को अपनी पुत्री सीवा की भागों के रूप में समर्पित कर दिया (१.७३, २४-२७ )। राम और सीता परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त रहते हुवे सुखपूर्वक श्रीडा-विद्वार करते थे (१, ७७, २६-३०)। वे श्रीराम के राज्याभिपेक सा , समावार मुनकर उपस्थित हुई ( २. ४, ३१-३२ )। श्रीराम इनके साथ

अपने भवन में गये (२.४,४५)। दशरथ ने कि कीयी को बताया कि सीता श्रीराम के बनवास पर घोक करेंगी जिससे दशरब की मृत्यु हो जायगी ( रे. १२, ७३-७६)। ये शीराम के पास बैठकर अपने हाथ से चैंबर बुला रही थीं; इनके अत्यन्त समीप बैठे हुये श्रीराम चित्रा से संयुक्त चन्द्रमाकी मौति शोमा पाते थे ( २. १६, १० )। इन्होंने श्रीराम की गुभकामना की ( २. १६, २१-२४)। 'अथ मीतायनुजाप्य कृतकौतुकमञ्जलः', ( २. १६, २४)। 'सर्व-सीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनी वरा। अमन्यन्त हि ता नार्यो रामस्य हृदयप्रियाम् ॥ तथा सुचरित् देव्या पुरा तूनं महत् तपः । रोहिणीव शशाङ्केन रामसंयोगमाप या ॥, ( २. १६. ४०-४१ ) । श्रीराम ने सीता को समझा-बुझाकर उसी दिन विशाल दण्डक वन की यात्रा करने का निश्चय किया (२. १९,२५)। कौसल्यासे यन जाने के लिये आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के पश्चात श्रीराम सीता के महल की ओर चल दिये। (२.२४,४४)। इन्होते श्रीराम को उदास देखकर उनसे ख्दासी का कारण पूछा ( २. २६, १-१८)। श्रीराम ने इन्हें सत्य-व्रत मे तत्पर रहकर अयोध्या मे ही निवास करने के लिये कहा (२. २६, २३-३८)। इन्होने श्रीराम से अपने को भी साथ ही बन ले चलने की प्रार्थना की (२. २७)। श्रीराम ने बन के करों का वर्णन करते हुये इन्हें बन चलने से मना किया (२.२८)। इन्होंने श्रीराम के समझ अपने बन-गमन का औवित्य सिद्ध करने का प्रयास किया ( २. २९ )। "इन्होने श्रीराम के साथ बन चलने का प्रदल-आग्रह करते हुये कहा: 'जिस प्रकार सावित्री भीरवर सत्यवान की अनुगामिनी थी उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी आजा के अधीन समझिये। आपके विरह का शोक मैं सहन नहीं कर सकूंगी अतः आप मुझे भी अपने साथ से चलें। इस प्रकार आग्रह करती हुई ये घोर विलाप करने लगी (२.३०,१-२५)।" श्रीराम ने इन्हें बन पलने की स्वीकृति देते हुये पिता-माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताया और वन चलने को तैयारी के लिये घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा दी (२.३०, २६--४७)। सदमण और इन्हें साथ लेकर श्रीराम दुली नगर-वासियों के मुख से तरह-तरह की बातें भुनते हुये विता के दर्शन के लिये की हैयी के महल में गये (२ ३३) ''चीर घारण करने में कुसल न होने कें कारण जब ये एक बस्तक पते में बालकर और दूमरा हाय में ले चुपचाप मंडी रही तब थीराम ने इन्हें बन्कल पहनाया। उस समय राम सया अन्त पुर की अन्य स्त्रियाँ विलाप करने लगीं। स्त्रियों ने कहा कि इस प्रकार, सीताको वल्वल धारण मरके वन जाने की भागा नहीं दी गई है (रि. ३७, १३-२०)। ' उस समय विशिष्ठ ने कैनेयी को धिनकारते हुये इनके वनक्ल-पारण को अनुवित बताया (२.-

. १७, २१-२७)। इन्हें बत्यल घारण बरते हुये देशवर जब यहां उपस्पित लोग देश्तर की पिबकारने लगे तो देशरण ने भी इनके वस्तलपारण को अनुधिन बताते हुवे वेचेयों को पटवारा (२. १८, १-१२)। "दशरण ने कीपाप्पक्ष को इनके पहनने योग्य बहुदूत्य वस्त्र और आमूपण आदि देने का आदेश दिया। जब कीपार्थित ने रहुँ में यस बस्तुर्ये समिपित कर दी तो चहींने अपने सभी जहाँ तो उन विधित आमूपणों से विभूषित किया (२. १९, १४-१८)। "कीहत्या ने क्षान्ते गुले से लगते हुवे उपदेश दिया (२. १९, १९-१८)। इन्होंने अपनी सात के उपदेशों की महण विधा (२. १९, १९-२९)। इन्होंने हाथ जोड़कर

सास के उपदेशों को ग्रहण किया (२.३९,२७-३२)। इन्होंने हाथ जोड़कर दीनभाव से दशरथ के घरणों कां स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिण की (२-४०, १)। ये अपने अङ्गो मे उत्तम अलङ्कार धारण करके वन जाने के लिये प्रसन्नवित्त से रथारूव हुईं (२.४०, १३, १४)। इनके वनके लिये प्रस्थान करने पर पुरवासियों ने कहा कि ये हतार्य हो गई वयोकि ये पतिकत धर्म मे सत्पर रहकर छाया की भौति अपने पति के साथ चली (२.४०, २४)। श्रीराम ने इन्हे उस भूमि का दर्शन कराया जिसे पूर्वकाल मे मनुने इक्षाकुको दिया था (२.४९,१२)। श्रीराम ने इन्हें नाव पर बैठाया (२. ५२, ७५-७६)। इन्होने हाथ जोडकर भंगा से प्रार्थना की (२. ५२, ६२-९१)। ये श्रीराम और लक्ष्मण के साथ भरद्वाज आश्रम पहुँची (२. ५४)। (२. ५४)। इन्होंने श्रीराम और छडमण के साथ यमुना की पार करते समय यमुना और देवामवट की प्रार्थना की (२. ५५, १६-२१. २४-२५)। कैंक्यों ने भरत को बताया कि दशरण ने राम और लक्ष्मण सहित इनके बनवास पर विलाप करते हुये प्राणत्याम कर दिया (२ ७२, ३६ ३८. ४०. ५०)। 'विवासन च सीमित्रे. सीतायाश्व यथामवर्', (२ ७५, ३)। "अरेपवास्य तदाकार्योद्राधव सह सीतया', (२. प्ति । भरत ने भूमि पर इनकी कुश-शस्या को देखकर शोकपूर्ण उद्घार प्रगट किये ( २. ८८, १२, १४-१६ )। धीरांम ने इनको वित्रवृट की शीभा दिखाया (२ ९४)। श्रीराम ने इन्हें मन्दांकिनी मदी का दर्शन कराकर उसकी शोभा का वर्णन किया (२. ९४)। 'सीता च भजता गुहाम्', (२ ९६, १४)। वैदेही', ( २. ९७, २३; ९६, ६, ११)। 'निध्कान्तमाने भवति सह-सीते सल्हमणे', (२ १०२, ६)। अपने स्वसुर, दशरथ, के निधन का समाचार सुनकर इनके नेत्रों में असू भर आये जिससे श्रीराम ने इन्हें सान्त्वनां दी (२ १०३, १४ १८-१९)। 'सीता पुरस्ताद बजतु', (२.१०३, २१)। इन्होंने मन्दार्किनी के तर्ट पर श्रीरांम के आश्रम मे आयी हुई सासुओं के चरणों मे प्रणाम किया और कौसल्या ने इनका आलिज्जन करके बोक प्रगट किया

(२.१०४,२२-२६)। वे श्रीराम और लक्ष्मण के साथ अत्रिमुनि के आश्रमः पर जाकर उनके द्वारा संस्कृत हुई ( २. ११७, ४, ६ )। श्रीराम की आजा से इन्होने अनसूया को प्रणाम फरके उनका कुराल समाचार पूछा (२. ११७, १३-१४. १७-१८) और अनसूया ने इनका सत्कार करते हुये इनकी प्रशंसा की (२.११७,१९-२७)। इन्होंने अनसूया के साथ वार्तालाप किया; अनमूया ने इन्हें प्रेमोपहार प्रदान किया, और अनमूया के पूछने पर इन्होंने

उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाया (२.११८)। ये अनसूया की आजा से चनके दिये हुये वस्त्राभूषणों को घारण करके श्रीराम के पास आई' श्रीर श्रीरीमे इन्हें समाविध देलकर अत्यन्त प्रसन्न हुये (२.११९.१-१४)। दण्डकारण्य के सापसों ने इन्हें मञ्जलसय आधीर्वाद प्रदान किये (३.१,१०-१२)। विराध ने इन्हें अपने अधिकार में कर लिया जिससे धीराम और लक्ष्मण विन्तित हुये ( ३. २, १४–२१ )। आहत हो जाने पर विरोध ने इन्हें अलग छोड दिया ( ३. ३. १३ )। जब विराध श्रीराम और लक्ष्मण को उठा से गया तब इन्होंने विलाप करते हुमें विराध से राम और लक्ष्मण को मुक्त कर देने का निवेदन किया (३.४,१-३)। इनका यह वधन सुनकर' श्रीराम तथा

ल्डनण विराध का वध करने मे शीघ्रता करने छगे (१.४.४)। ये भी श्रीराम के साथ शरमङ्ग के आश्रम में गई (३.५)। ये श्रीराम के साय सुनीइन के आश्रम मे गई ( ३. ७-५ )। इन्होंने श्रीराम से निरवराव प्राणियो का वध न करने और अहिंसा-धर्म पर हेंढ रहने का अनुरोध किया (३.९)। महर्षि अगत्स्य ने इनकी प्रशंसा की (३.१३,२-८)। जटायु ने इनकी रक्षा करने का उत्तरदायिस्य लिया (३.१४,३४)। श्रीराम श्रादि ने सीता की जटायुके संरक्षण में सीवा (३.१४,३६)। राम और लड़नण के साथ ये पश्ववटी में सुखपूर्वक निवास करने लगी (३.१४,३१)। इनका तिरस्कार करते हुये सुपुणक्षा ने अपने को इनसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया (३. १७, २४-२७)। सूर्वणलाने इनका तिरस्कार करते हुये स्वयं अपने को श्रीराम को समर्पित किया ओर इनका भक्षण करने के लिये इनपर झपटी

(३,१८,१४–१७)। खर आदि राक्षसो से मुँछ करने के पूर्व श्रीराम ने इन्हें सहनण के साथ पर्वत की गुफा में भेज दिया (३, २४, १२-१५)। खर आदि राक्षसो कावध हो जाने के पश्चात् लक्ष्मण इन्हें पर्वत की गुफासे बाहर निकालकर श्रीराम के पास आ गये ( ३. ३०, ३७-४१ )। अकम्पन ने इन्हें सम्पूर्ण स्त्रियों मे एक रत्न बताते हुये रावण को इनके अपहरण का परामर्श दिया जिसको अङ्गीकार करसे हुये रायण ने इनका अपहरण करने का निश्वय किया (३. ३१. २९-३३)। इनके रूप और सीन्दर्य का वर्णन लवा लाकर अपने अन्तः पुर मे रक्षा (३, ५४, ५-१३)। तदनन्तर रावण ने भयनर राक्षतियों को इतने चतुर्दिक पहरा देने का आदेश दिया (३ ५४, १४-१६)। रावण ने अपने अन्त पुर का दर्शन कराते हुये इनसे अपनी मार्था बनने के लिये कहा (३ ४५)। श्रीराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिलावर इन्होने रावेण को पटकारा जिसपर रावण को आशा से राक्षसियो ने इन्हें अद्योक्तवादिका म लाकर ढराना घमकाना आरम्भ किया (३ ५६)। बह्या की आज्ञा से देवराज इन्द्र ने निदासहित लका में आवर इन्हें दिन्य स्तीर अर्थित की (३ ५३ क्)। इन्हें देखने की उत्सुवता में मारीच-वध के पश्चात् इनकी गुरका की जिला करते हुये धीराम सीझतापूर्वक आश्रम कौटे (दे ४७, २-८)। मारीच-यथ के पश्चात इनकी चिल्ला करते हुय वाथम रौट पर जब कीराम ने इन्हें बर्टानही देखा तो अत्यन्त विषाद मे दूब गये (३ ५०)। इन्हें आश्रम में अवेले छोड देने के सम्बन्ध मे श्रीराम से बार्तालाय करते हुये रहमण ने इनकी कट्रियों को ही कारण सताया (३. ५९)। श्रीराम ने विलाप करते हुये बुशो और मणुओ से इनका पना पूछा और भ्रान्त होकर रदन करते हुये बार-बार इनकी लोज की (३ ६०)। धीराम और रहमण ने इनकी क्षोज की और इनके न मिलने पर धीराम स्पवित हो उठे (३६१)। इन्हें वहीं न देशकर धीव से व्याष्ट्रल हो श्रीराम विलाप करने लगे (३ ६१-६२)। 'सीनायास्य विनाशीज्य मम चामित्रसूदन', ( ३, ६२, १८ )। इनके और राक्षसों ने पैरों के निधान देखनर श्रीराम भक्ता उठ ( ३, ६४, ६८ ) । श्रीराम ने कबन्य से भी इनका पता पूछा / २ ७१, २४ )। श्रीराम ने लडमण से इनके बिना जीवित रहने की वसमयंता प्रगट की (दे ७४, २०)। लक्ष्मण ने हतुमान् की इनके वन में बाने तथा अपहुत होते वा बृतात बताया (४ ४, १०. १४)। हनुमान् ने सुपीय वी दावण द्वारा इनके अपहुत होने का समाचार बताया (४. ४,६)। गुर्वाद ने अपहरण का बसान्त बनाते हुये इन्हें दुँडकर सा देने की प्रतिका की और दनके बस्त्रों और माभूषणी को दिसामा ( ४ ६, १-१४ )। "धीराम ने इनके बस्त्राभूषणो को हृदय से लगाकर विलाग किया। तदन तर लक्ष्मण को उन्हें पहचारते व लिय वहा परन्तु दोनों नुपुरी को छोड़कर अप आस्पानी को पहचानन म एक्सण ने अपनी अगरमंता प्रगट की । श्रीशाम ने सुदीय है कुछके भवतरणकर्ता का प्रता पूछा (४ ६, १५-२७)। रमणीय प्रस्तवम लिटि पर भी थीराम इनक दियान में दुनी हो जात थे (४ २७, ६०) । हनुमान न मुर्चात में इतकी सोज करते के लिय कहा (४ २९, १४-२३) 'त जातकी मानक बटनाय स्वया सनावा गुलमा परण', (४, ३०, १८ )। 'मण प्रमणनामानी

मैथिलीमनुभिन्तयन् । उदांच रूक्ष्मणें रामी मुखेन परिशुप्यता ।।" (४ ५०, २१)। श्रोराम, लक्ष्मण के समझ इनके लिये व्यथित हो उठे (४ ३०, ६४-६६)। श्रीराम ने छडमण की बताया कि सुग्रीव इनकी क्षोजं करने की प्रतिभा करके भी खोज नहीं कर रहा है (४ ३७,६९)। इनकी स्रोज के लिये सुग्रीय ने पूर्व दिशा में वानरों को मेजा (४४०)। इनकी खोज के . लिय स्प्रीव ने दक्षिण दिशा में हनुमान् आदि वानरों को भेजा (४.४१)। इनकी खोज के लिये सुग्रीव ने पश्चिम दिशा में सुग्रेण श्रादि बाउरो को भेजा (४४२)। सुग्रीव ने इनकी खोज के लिये शतबलि आदि यानरो को उत्तर दिशा मे भेजा (४ ४३)। 'बब सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मैथिलीम', (४ ५९, ३)। 'सीता श्रुतिसमाहितान्', (४ ५९, ५)। हनुमान् ने इनका दर्शन म होने पर रावण को ही बाँधकर लाने की प्रतिशा की (४, १, ४०-४२)। 'तंस्य सीता हुता भाषा रावणेन यशस्विनी', (१ ११४४)। हनुमानु की मार से विद्धल होकर निशाचरी लड्डा ने बताया कि अब सीता के कारण दूरात्मा रावण तथा समस्त राक्षतों के विनाश का समय आ पहुँचा है (५ ३,५०)। इनकी खोज करते हुये हनुमान् रावण के अन्त पुर मे भी इन्हें न पाकर व्यथित हो गये ( ५ ५, २३-२७ )। हतुमान् ने रावण तथा अन्य राक्षस प्रमुखो के भवनो में भी इनकी खोज की ( ५, ६, )। 'मार्गमाणस्नू वैदेही सीतामायतलोचनाम । सर्वत्र परिंचकाम हनुमानरिसूदन ॥', (५ ९, ३)। 'ध्रुव विशिष्टा गुणतो हि सीता', (५ ९ ७४)। हेनुमान् रावण के अन्त पूर में सोई हुई मन्दोदरी की सीता समें झकर प्रसन्न हो गये (५ १०, ५३)। वह (मन्दोदरी) सीता नहीं है ऐसा निश्वय होने पर हनुमान में पून अन्त पर तथा रावण की पानमूभि मे सीतां की खीज की परन्तु निराश हुये (४ ११)। 'लतामण्डपों, चित्रशालाओं और रात्रिकालिक विश्रासगृहो आदि में भी इन्हें न पांकर इनके भरण की आशस्त्रा से हनुमान शिथिल हो गये। तदनन्तर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में इनकी खोज की और कहीं भी इनका पता न लेगने पर हनुमान पून चिन्तित हो गये (४ १२)।" इनके विनाश की बाशङ्का से हुनुमान चिन्तित हो गये और श्रीराम को इनके न मिलने की सुचना देने से अनुर्य की सम्भावना देख न छीटने का निश्चय करके पुन इनकी स्रोज का विचार करते हुये अशोकवाटिका में इन्हें दूँढने के विषय में तरह-सरह की बातें सोंचने छने (५ १३)। हनमान ने एक अशोक वृश पर छिपै रहकर बही से इनका अनुसत्धान किया ( ४ १४. ४२-४२ )। हनुमान् ने एक चैत्यप्रासाद (भन्दिर ) वे पास इनको दयनीय दशा में देखा और इन्हें पहचान कर प्रसन्न हुवे ( ४ १४, २०-४२ )। हुनुमान ने मन ही

मन इनके बील और सौन्दर्य की सराहना करते हुये; इन्हें करट मे पड़ी देख स्वर्व भी इनके लिये शोक किया ( १ १६ )। इन्हें, मेयंकर राझसियों से थिरी हुई देलकर भी हनमान् प्रसप्त हुये ( ४. १७ )। रावण को देलकर दुख, भय और जिल्ला में हूबी हुई इनकी अवस्था का धर्णन ( ४. १९ )। रावण ने इन्हें विभिन्न प्रबार से प्रलोभन दिया ( ५. २० )। इन्होंने रावण को समझाते हुये उसे श्रीराम के सामने नगण्य बताया (४ २१)। इनके द्वारा फटकारे जाने पर रावण ने इन्हें अपने मतपरिवर्तन के लिये दो मास की अवधि दी परन्तु जब इन्होंने उसे पुन. फटकारी तो उसने इन्हें धमवाते हथे राक्षसियों के नियम्त्रण में रक्सा ( ४. २२, १-३७ )। इन्हें धमना कर रावण अपने मनन मे चला गया (४, २२,४६)। राशसियों ने इन्हें विविध प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया ( प्र. २३ ) । इन्होंने जब राशसियों की बात को अस्वीकार कर दिया तो उन सबने इन्हें मारने-काटने की धमकी दी ( ४. २४ ) । राक्षसियो की बात अस्वीवार करने के पत्पातु इन्होते श्रीराम के लिये अध्यन्त विलाप करते हुई अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया (१ २५-२६)। जय इन्होने इतना सयकर निश्चय प्रगट किया तो बुछ राक्षासियों ने इन्हें धमकाया और बुछ यह समाचार देने के लिये रावन के पास गई (१, २७, १-३)। त्रिजटा की मात सुनवर अब राशसियों ने इससे अपनी रक्षा करने के लिये यहां तो इन्होंने उसे स्थीनार किया ( प. २७ ६२ ) विलाप बरते हुये ये पून प्राण-स्थाप के लिये उद्दन हुई (४. २८) । जब इन्होंने यह निश्चय किया तो उस समय धनेक पम शक्त प्रगट हुये जिसमें इनके मन का ताप धान्त हो गया (४. २९)। हनुमान ने इनमे वार्तालाय करते के विषय में विचार किया ( ५. ६० )। हत्यान ने हेन्द्र सुनाने के लिये रामकथा का वर्णन किया जिसे मुनकर ये अनेक प्रकार का तर्व-वितर्व वरते लगीं (४ ११-१२)। इन्होंने हनुमान को अपना परिचय देते हुपे अपने बनगमन और अपहरण का बुनान्त यनाया (४, ३३) इन्होंने हतुमान् पर सन्देह बिया ( ४. ३४. १-२७ ) । दनके पूछने पर हनमान् ने श्रीराम के शारीरिक विहों और गुणों का वर्णन करते हुवे नर-तानर की मित्रता का प्रस्कू सुनाकर इनके सन में विश्वास उत्पन्न किया (४ ३४ )। अनेता का अगञ्ज पुरान र का राज करना का अने अवस्थित दर्भा हनुमान ने राहें श्रीराम की मुडिका दी जिससे से झकान प्रसन्न हुई और उत्पुक्तापूर्वक हनुमान से पूछा कि कब श्रीराम उन्हार करेंगे (१ १६,१-१२)। शहींने थीराम को भी प्र बुलाने के जिसे हनमान में अनुरोध क्या परन्तु जब हुनुमान ने इन्हें अपने साथ हा आंगान के पाम ने बलने का प्रस्ताव विया तो स्ट्रीने छने अधीकार कर दिया ( १ ३७)!

हनुमान् को पहुँचान के रूप, मे चित्रकट पर्वत पर घटित हुये एक कौवे के प्रसन्त को सुनाते हये इन्होने श्रीराम को शीध युकाने का अनुरोध किया और चिल्लस्वरूप अपनी चुडामणि भी हनुमान् को दिया ( १ ३ = )। जय चूडामणि लेगर हनुमान प्रस्थान करने के लिये उद्यत हुये तो इन्होते उनसे श्रीराम आदि की उत्साहित करने का अनुरोध करते हये समुद्रतरण के विषय में घडू। प्रगट की परन्तु हनुमानु ने बानरों के पराक्रम का वर्णन करके इन्हें आरवस्त किया ( ५ ३९ )। इन्होंने स्रीराम से कहने के लिये हनुमानु को पुन सन्देश दिवा (५ ४०, १-१२)। इनके पास हनुमान् को देखकर राक्षसियो ने इनसे उनके सम्बन्ध मे पूछा परन्तु इन्होंने कहा कि ये उस वानर को नहीं जानती (४.४२,४-११)। हनुमान् ने रावण को समझाते हुये इन्ह श्रीराम को छौटा देने का आग्रह किया (५. ५१, १२-३५)। हुनुमान् की पूछ मे आग लगाये जाने का समाचार सुनकर ये अत्यन्त शोक-सन्तत होकर अग्निदेव से शीनल हो जाने की आराधना करने लगी ( ५ ५३, २४-३२)। हनुमान ने जब देखा कि सम्पूर्ण लङ्का भस्म हो गई तो वे इनके लिये चिन्तित हो उठे, किन्तु बीझ ही उनकी इस चिन्ता का निवारण हो गया (५ ५५)। लङ्कादहन के पश्चात हनुमान पून. इनसे मिले और विदा लेकर सागरलञ्चन के लिये प्रस्तुत हुये ( ५ ५६, १-२२ )। 'शोक सीतावियोगजम्', ( ४. ४७, ४७ )। 'दर्शन चापि लङ्काया सीताया रावणस्य च', ( ४ ४७, ५०)। 'नमस्याञ्चारसा देव्यं सीतायं', (५ ५८,७)। लड्डा से लौटने के पश्चात् हनुमान् ने वानरो से इनकी दशा का वर्णन किया ( ५, ५, ५५-१०८)। हनुमान् ने इनकी दुरबस्या का वर्णन करते हुये वानरो को लङ्का पर आक्रमण करने के लिये उत्तेजित किया ( x x ९ )। अङ्गद ने लङ्का को जीतकर इन्हें श्रीराम के पास पहुँचाने का उत्साहपूर्ण विचार प्रगट किया परन्तु जाम्बवान ने इस सम्बन्ध में श्रीराम से परामर्श लेकर ही कुछ कार्य करने का अनुरोध किया (५ ६०)। हनुमान ने श्रीराम को इनके दर्शन का समाचार दिया ( ५ ६४, ३८-३९ ) । हनुमान ने श्रीराम को विस्तारपूर्वक इनका समाचार सुनाया (५ ६४)। इनकी चूडामणि देख और समाचार पाकर धीराम ने इनके लिये विराप किया ( १ ६६ )। हनुमान् ने धीराम की इनका सन्देश सुनाया (५ ६७)। हनुमान् ने श्रीराम को इनके प्रति सन्देह और उसके निवारण का वृक्तान्त बताया (६ ६८)। श्रीराम ने इनके लिये गोव और विलाप क्या ( प्र प्र )। रावण ने हनुमान द्वारा इनका दर्शन करने का उल्लेख क्या (६ ६,२)। विभीषण ने इन्हें छौटा देने का रावण से अनुरोव विया (६ ९,७-२२)। रावण के महल मे जाकर विभीयण ने इन्हें थोराम

( 341 ) [सीता सीता ] को लीटादेने काएक बारपुन निष्फल आग्रह किया (६ १०)। रावण न इनव प्रति अपनी आसक्ति बताकर रायसो को इनके हरण का प्रसङ्ग सुनागः (६ १२ १२-२०)। बूस्मकण ने पहल इनके हरण के लिय रावण की भ सना की परतुवाद मं श्रीराम आदि से युद्ध के लिय उद्धन हुआ (६ १२ २८-४०)। महापाच ने रादण को इन पर बलाकार करन के लिये उनसाया (६१३ २-८)। इयह तस्य नापस्य भीत प्रसममेव ताम्। नारोहये बरासीना बदेही रायने गुम ॥ (६ १३ १५)। विभीषण ने स्रीराम की अजिय बताकर उनके पास इ.ह लौटा देने की रावण को सम्मति दी ( ६ १४ १-४)। विभीषण न अपना परिचय देते हुये सुग्रीय को इनके रावण द्वारा हरण और श्रीराम को लीटा देन की बात कही (६ १७ १३-१४)। माया रचित स्रीराम का कटा मस्तक दिसाकर रावण ने इहें मोह में डालने का प्रयान किया (६ ६१)। श्रीराम में मारे जाने ना विश्वास वरके णहोने विलाप किया (६ ३२ १—३८)। इह मोहम पडी हुइ देलकर सरमा नामक राक्षसी ने सा वना देते हुये रावण की माया का भन्न बताया और श्रीराम के आगमन का प्रिय समाचार देते हुये इहे उनके विजयी होने का आध्वासन दिया (६ ३३)। इन्होंने सरमा से रावण की गतिविधि क सम्बय म पूछाजिस पर सरमान इन्हें मित्रियो सहित रावण का निश्चित विचार बताया (६ २४)। रावण की आना से राक्षसियाँ वह पुष्पक विमान पर वैठावर रणभीम मे लाई जहाँ बहोन मूच्छित थीराम श्रोर रूमण को देखकर गोक प्रगर किया (६ ४७ ७-२३)। जब य अयात विलाप करन लगी तो विज्ञानामक राक्षसी श्रीराम और लक्ष्मण के जीवित होन का विश्वास िल ते हम इतिं लङ्कालीना लाई (६ ४८)। इत्रजित् न एक मापामयी सीता नो युद्धभूमि मे लाकर वानरों के समझ ही उसका वय कर दिया (६ द१ ५ ३२)। इनके वध का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मूच्छित हो गय (६ द ६ ६ १०)। मेघनाद के यथ से भोत्रग्रस्त हो रावण न इनके वध का निक्क्य किया पर तु सुपाक्य के समझ न पर इस बुक्ट्य से निक्स हुआ (६ ९२ ३२–६६)। श्रीराम न हनमान् के द्वारा इनके पास सदेन अजा (६ ११२ २४-२५)। श्रीराम वे आदेशानुसार तथा विभीषण से आणा प्राप्त करवे हुनुमान न अनोकवाटिका म जाकर इनको श्रीराम कासन्त सुनाते हय वार्तालाप किया और इनका स देन श्रीराम को सुनाया (६ ११३)। श्रीराम की आना से विभीपण इन्हें शीराम के समाप लाये और इन्होन अपने प्रियतम श्रीराम के मुखच द्र का दशन किया (६ ११४)। इनके चरित्र पर स देह

करने श्रीराम ने इन्हें ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया और अयत्र जाने के

सीता 1 ( ३८२ ) सीता लिये कहा (६.११४)। इन्होंने श्रीराम को उपालम्भपूर्ण उत्तर देकर अपने सनीत्व की परोक्षा देने के लिये अग्नि मे प्रवेश किया (६. ११६)। 'उपेक्षसे क्यं सीता पतन्ती हव्यवाहते', (६. ११७, ६) । मूर्तिमान् अग्निदेव इनको लेकर चिता से प्रकट हुये और इन्हे श्रीराम को समर्थित करके इनकी पवित्रता को प्रमाणित किया बिसके पश्चान् श्रीराम ने इन्हें सहपै स्वीकार किया (६, ११८)। 'एव शुध्यताञ्चयं वैदेह्या सह सीतया', ( ६. ११९, ३२ )। दशरय ने इनकी आवश्यक सन्देश दिया (६. ११९, ३३-३७)। अयोध्या की यात्रा करते समय धीराम ने इन्हें पृष्पक विमान से मार्ग के समस्त स्यान दिलाये (६. १२३) । भरत ने पूष्पक विमान पर श्रीराम के साथ इन्हें भी विराजमान देखा (६, १२७, २९)। भरत ने इनके चरणों में प्रणाम किया (६, १२७, ३ = )। इन्होंने अपने पति की ओर देखकर हनुमान को कुछ मेंट देने का विचार किया (६. १२८, ८०)। इन्होंने हुनुमान को वह हार दे दिया जो श्रोराम ने इन्हें दिया था (६. १२८, ७८.८२)। श्रीराम ते अशोकवितका मे विहार

करते हये इन्हे पवित्र पेय पिलाया (७ ४२, १८)। अशोकविनका मे जब श्रीराम इनके साथ विहार कर रहे थे तो उस समय ये गर्भिणी थी और इन्होंने तरीवन देखने की इक्छा प्रकट की (७ ४२, ३२-३४)। श्रोराम ने इन्हें त्योवन दिलाने का बचन दिया (७. ४२, ३५-३६)। भद्र सादि ने श्रीराम को इनके प्रति लोकापवाद का समाचार सुनाया (७. ४३, १६-१९)। श्रीराम ने सर्वत्र फैले हुये छोकापबाद की चर्चा करते हुये सीता को यन में छोड़ आने का लक्ष्मण को आदेश दिया (७ ४४)। लक्ष्मण इनको स्थ पर वैठाकर वन में छोड़ने के लिये ले जाने समय गंगानड पर पहुँचे (७ ४६)। लडमण ने इन्हें नाब से गद्भा के उस पार पहुँचा कर अस्यन्त दूख के साथ इन्हें इनके त्याने जाने की बात बताया ( ७. ४७ ) : "त्याग की बात सुनकर ये अत्यान द सी हई और श्रीराम के लिये लक्ष्मण के द्वारा सन्देश भेजा। ल्डनण के चलें जाने के बाद ये घोर विलाप करते लगीं (७ ४८)।" मुनि-कुमारो ने महर्षि बाल्मीकि को इतके रोने का समाचार मुनाबा (७ ४९, २)। बाह्मीकि उस स्थान पर आये जहाँ ये विराजमान थी (७. ४९, ७. गीना प्रेस सस्करण ) । महर्षि बाल्मीकि ने इन्हें पहुचानते हुये अपने आश्रम में क्याहर समापूर्वक निवास करने के जिसे कहा ( ७. ४९, ६-१२)। महिन बास्मीति के आदेशानुगार ये उनके आध्यम में गई जहाँ महर्षि ने इन्हें मुनि-पत्तियों के हाथ में सौंद दिया ( ७. ४९, १३-२० ) । सुमन्त्र ने बताया कि दर्शाता के वचनानुसार इनके दोनों पुत्रों का अयोध्या के बाहर ही अभियेक होगा ( ७. ५१, २० ) । वाल्मीकि की पर्णशाला में इन्होंने दो पूत्रों को जन्म

दिया ( ७ ६६, १-२ )। श्रीराम ने इनकी बहुता प्रमाणित करने से लिय इन्हें शपथ कराने का विचार किया (७ ९५)। महर्षि वाल्मीकि ने इनकी ्युद्धता का समर्थन किया (७ ९६, १०-२४)। जब महर्षि बाल्मीकि ने इनकी दादता को प्रमाणित किया तब श्रीराम ने इनकी और एक दृष्टि डालकर जनसमुदाय से बहा कि यदापि उन्हें इनकी शुद्धता का विश्वास है तथापि वे जनसमुदाय की सम्मति मिल जाने पर ही इन्हें प्रहण करेंगे ( ७ ९७, १-५ )। इनके रापय प्रहुण वे समय बहुग सहित समस्त देवता श्रीराम की सभा म उपस्थित हुये (७ ९७ ६-९)। इन्होने अपनी सुद्धता प्रमाणित करने के लिये शपयग्रहण करते हुये कहा कि यदि इनकी कही हुई बातें सत्य हो तो वृथिवी इन्हें बयती गोद में स्थान दें (७ ९७, १४-१६)। इनके ऐसा नहने पर एक दिव्य सिंहासन पर बास्द होकर पृथिवी प्रगट हुई और बन्हें लेकर रसातल मे प्रवेश कर गई (७,९७, १८-२१)। इन्हें रसातल मे प्रविष्ट हुआ देखकर देवताओं ने इन्हें साधुवाद दिया (७ ९७, २२-२३)। इनके भतल में प्रवेश करने के पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय कुछ समय के लिये अत्यन्त मोहाच्छन्न-सा हो गया (७ ९७, २७)। इनके रसातल मे प्रवेश कर जाने के पश्चात श्रोराम कत्यन्त द सी हये (७ ९८, १-३) श्रीराम ने इनके लिये विलाप किया ( ७ ९८, ४-१० )।

**१. सकेत.** एक यक्ष का नाम है। ये महानु परात्रमी और सदाचारी ये परस्त इन्हें कोई सन्तान नहीं थी जिससे इस्होंने महान तप दिया। इनकी सपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मात्री ने इन्हें ताटका नामक एक बन्यारत्न प्रदान किया (१ २५, ५-६)।

२. सुकेतु, नन्दिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम है। इनका पुत्र देवशात था ( 2 48, 2-5)1

सकेशा, सालक्टब्रुटा और विद्क्तिश के पुत्र का नाम है जिसे जन्म के पश्चात् ही छोडकर इसकी माता अपने पति के साथ रमण करने चली गई। जन यह अकेले पडे होने के कारण रोने लगाती पार्वती सहित शिव ने इसे इसकी माता की अवस्था के समान ही नवयुवक बना दिया ! इतना ही नहीं, शिव ने इसे एक बाकाराचारी नगराकार विमान भी दिया। इस प्रकार शिव से बरदान प्राप्त कर यह सर्वत्र अवाघगति से विचरण करने लगा (७ ४. २६-३२)। प्रामणी नामक गन्धर्व ने अपनी देववती नामक कन्या का इसक साथ विवाह कर दिया (७ ४,१-२)। इसने देववती के गर्म से हीन पूप उत्पन किये (७ ५,४)। यह अपने पुत्रों को देखकर अत्यन्त मसन्न हुना (७ ४, ६)। इसके तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे (७

५, ६)। गहादेव ने इसके प्रति धनिस्टना तया अनुराग के कारण इसके पुत्रों का वस करने मे अपनी असमर्थता व्यक्त की (७ ६, ९-१०)। महादेव के आदत पर देवों ने विष्णु के पास आकर इसके पुत्रों से अपने भय को ध्यरू किया (७ ६, १३-१४)।

सुद्रीय, एक बानर का नाम है जिनमें हनुमान ने श्रीराम का परिचय कराया (१ १, ५९)। श्रीराम ने इन्हें सीताहरण का वृत्तान्त सुनाया (११,६०)। इन्होंने अग्नि को साक्षी करके श्रीराम को मित्र बनाया और अपने ज्येष्ठ भाता, वाहिन्, के साथ अपनी शत्रुता का बृतान्त सुनाया ( १ ६, ६१-६२)। इन्होंने श्रीराम से वालिन के वल का वर्णन किया वधीक इन्हें श्रीराम के चल के विषय में बराबर शका बनी रहती थी (११,६३)। राम के बल की प्रतीति के लिये इन्होंने, दुन्दुभि नामक दैत्य का विशाल शरीर शीराम को दिलाया (११,६४)। श्रीराम द्वारा दुन्द्रि के शरीर को दूर फॅब देने तथा साळ वृशो का यथन कर देने के पराक्रम से आश्वस्त होकर इन्होंने किष्किन्या गुहा से प्रवेश किया (११६७)। इन्होंने वालिन् के पास जाकर गर्जना की जिससे वालित ने घर से बाहर निकल कर इनके साथ यद विमा (१ १,६८-६९)। वालिन् का वध करने के परवात औराम ने मुग्रीव को राज्य दे दिया (१ १,७०)। इन्होंने सीता की खोज के लिये वानरों को अनेक दिशाओं म भेजा (११,७१)। इनके साथ महासागर के तट पर जाकर धोराम ने अपने बाणों से समुद्र को शुब्ध कर दिया (११, ७९)। ये श्रीराम के साय पुष्पक विमान पर आरूढ होकर नदियाम आये (१ १, ८६)। इनके वालिन् के साथ पुद्ध तथा श्रीराम द्वारा राज्य समर्पण, . भरत्वाल में सीता की खोज वराने के लिये इनकी प्रतिज्ञा, श्रीराम के इनके प्रति श्रीय प्रदर्शन स्था सीता की खीज ने लिये वानरसेना सग्रह करक समस्त दिगाओं मे बातरो को नेजने और उन्हें पृथिवी में समुद्र द्वीप श्रादि विभागो वापरिषय देने आदि या बाल्गीकि ने पूर्वदशन कर लिया था(१३ २३-२५) । मूर्य ने इन्हें उत्पन्न किया (१ १७,१०) । य वालिन के भाता थे और हनुमान आदि समस्त वानर ईनकी सेवा में सन्पर रहते थ (१ १७, ३१-३२)। बढा ने श्रीराम और ल्डमण को इनकी गहायता प्राप्त वारने का परामर्था देने हुए वालिम् के साथ इनके बैर आदि की चर्चा नी (३ ७२, ११-२७)। वब ध ने श्रीराम को इनवा निवास-स्थान बनाया (३ ७३,३९)। 'बीम' तो जामतुर्देष्ट्र सुग्रीय रामलश्मणी', (३ ७४, २)। "श्रीराम ने स्टमण को बताया वि सूत्रपुत्र धर्मात्मा सुग्रीय बाण्निक भय से गदा करे रहते ने कारण चार बातरों के साथ अध्यामूक पर्वत पर

निवास करते है। अत श्रीराम ने इन वानरेंथेष्ठ से शीघ्र निलने की इच्छा व्यक्त की वर्योकि सीता के अन्वेषण का कार्य इन्ही पर आधारित या (३ ७४, प-९)। हरिऋंक्षरजोनाम्न पुत्रस्तस्य महात्मन । अध्यास्ते तु महाबीयं सुग्रीन इति निश्रुत ॥, (३ ७४, २६)। श्रीराम और लहमण को देखकर ग्रे अत्यन्त विन्तित हो उठे (४ १,१३१-१३२)। श्रीराम ओर लक्ष्मण को देलकर वानरो सहित ये आदाश्चित हो उठे जिसका हुनुमान् ने निवारण किया और इन्होते हुनुमान को धोशम तथा लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिय भेचा (४ र)। इनकी आज्ञा से हामान् न ऋष्यमूर पर्वत से छोराम और लक्ष्मण के पास जाकर उन्हें इनका परिचय दिया और अपने भाने का प्रयोजन बताया (४ ३,१ २१-२४) । श्रीराम ने लक्ष्मण की इनके समिद, हनुमानु, का परिचय दिया (४ ३, २०-२८)। ''एवमुक्तस्तु सौमित्रि सुग्रीवसचिव कपिम्', (४ ३, २७)। लक्ष्मण ने हनुमोन् से बनाया कि वे दोनो भ्राता इनके गुण जान चके हैं और इन्ही की खोज मे यहाँ आये हैं (४ ३, ३९)। श्रीराम ना इनके प्रति सौम्य भाव जानकर हनुमान् श्रत्यन्त प्रसन्न हुये और बोले 'अव अवस्य ही महामना सुपीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है. क्यों कि ये महानुभाव श्रीराम और रुदमण रिसी कार्यया प्रयोजन से यहाँ आये हैं और वह कार्य सुप्रीव के ही द्वारा सिंढ होने वाला है।' (४.४, १–२)। "ल्डमण ने हनुमानु से बताया कि उन्ह दन् नामन दें य ने इनका परिचय बनात हय कहा कि यही सीता का अपहरण करनेवाले राक्षस का पता लगा हेंगे। थतः रुदमण ने इस कार्य में इनके सहयोग की इच्छा प्रगट की जिससे हनुमान आश्वासन देकर श्रीताम सहित ल्डमण को इनके पास ऋष्यमुक पर्वत पर ले क्षाय (४ ४, १५-३६)। हमुमान से श्रीराम और लहमण का परिचय प्राप्त करवे इन्होने श्रीराम से मिलकर अग्नि का साक्षी बनाकर उनसे मैत्री की। इन्होने श्रीराम से वालिन् के बैर, उनके द्वारा घर से निकाल दिये जाने तथा अपनी पत्नी को छीन लेने का बुतान्त बनाया जिमे सुनकर घोराय ने वालिन के बध की प्रतिज्ञाकी । इस पर ये अध्यन्त प्रसन्न हुये (४ ५, ६–३३)। इन्होंने श्रोराम को सीता-हरण का समाचार बनाते हुये सीता के आभएण दिखाये और खीराम ने इनसे सीता का अपहरण करनेवाल अपने राजुका धना पूछा (४ ६, १-१४ २३-०७)। इन्होने सीक स पीडिन हम शीराम को समझाया जिससे प्रसन्न होकर श्रीराम ने भी इनको इनकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलाया (४ ७)। इन्होंने थीराम से अपने दुःच का निवेदन विदा और श्रीराम ने इन्हें आश्वासन देन हुये इनवे भ्राता, वाल्नि, ने साथ वेर होने वा कारण पूछा (४ c)। इन्होंने श्रीराम को वालिन् के साथ अपने वैर का २५ वा० को०

( 305 )

कारण बताया (४.९)। ''अपने भ्राता के साथ वैर का बृतान्त बताते हुये इन्होने बालिन की मनाने तथा अन्तनः उनके द्वारा निष्कासित कर दिये जाने का वारण यक्षाया। इन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार निष्वासित और परनी-रहित कर दिये जाने के पदचातृ अब ये ऋष्यमूक पर्वत पर रहते हैं। समस्त धूतान्त यताकर इन्होने श्रीराम से साहित का दमन करने का नियदन किया (४. १०, १-३०)।" श्रीराम ने इन्हें बालिन् का वय करने वा आश्वासन दिया (४. १०, ३१-३४)। इन्होने चालिन् के पराक्रम, वालिन् द्वारा दुन्दुमि देत्य का वय करके उसके दाव को मठज्जवन मे फॅकने, मनङ्गमुनि द्वारा वालिन को दिये गये शाप आदि का श्रीराम से वर्णन किया (४. ११, १-६८)। पुन. इन्होने वालिन् द्वारा पूर्वकाल में सात साल-युक्षों के भेदन का उल्लेख किया (४. ११, ७०-७१)। इन्होंने स्रीराम से सालवृक्षो का भेदन करने के लिए कहा ( ४. ११, ६७-९३ )। जब श्रीराम ने एक ही बाण से साल साल-वृक्षों का भेदन कर दिया तो इन्होने प्रसन्न होकर थोराम के चरणों मे प्रणाम किया (४.१२,५−६)। श्रीराम के कहने पर इन्होने विध्वन्या मे जाकर वालिन् को मल्लयुद्ध के लिये छलकारा जिसे सुनकर घालिन् ने बाहर निकल कर इनके साथ घोर मुद्ध करते हुये इन्हें आहत कर दिया (४. १२, १२-२१)। "बालिन् से पराजित होकर ये ऋष्यमूक पर्वत पर भाग आये और श्रीराम के उपस्थित होने पर उनको वालिन् का वर्ष न करने पर उपालम्भ दिया । उस समय श्रीराम ने इन्हें बताया कि बालिन् के साथ इनकी आकृति की समानता के कारण वे यह समझ नहीं सके कि कीन बालिन् है और कीन सुदीव, और इसी कारण उन्होंने बाण नहीं चलाया। श्रीराम के आग्रह पर गजपुष्पी माला धारण करके ये पुन. किष्कित्या गये ( ४. १२, २२-४२ )।" इन्होने श्रीराम बादि से सप्तजनाश्चम का वर्णन किया (४. १३, १७-२८)। श्रीराम के द्वारा आश्वस्त होकर इन्होंने बालिन की युद्ध के लिये ललकारा (४.१४, २-३)। 'गर्जधिय महामेयी वायुवेग-पुर सन्: ॥ अय बालाकंसदृशो दृशीसहगतिस्तत ।', (४.१४, ३-४)। न्त्रीराम का आपवासन पाकर सुवर्ण के समान पिङ्गल वर्ण वाले सुग्रीव ने व्याकाश को विदीर्ण करते हुये कठोर स्वर मे भयकर गर्जना की (४ १४,१९)। ये सूर्यपूत्र थे (४.१४, २२)। बालिन् को समझाते हुये उनकी पत्नी ने इनके साथ समझीता करने का परामशं दिया (४. १५, ७-३०)। इन्होंने बालिन् के साथ भयंकर मल्लयुद्ध किया परन्तु अन्त मे उनसे परास्त होकर श्रीगम के लिये इयर-उधर दृष्टि दौडाने लगे (४. १६, १५-३०)। श्रीराम के क्यन से निरुत्तर हुये वालिन् ने अपने अपराध के लिये क्षमा मौगते हुये उनसे इनकी रक्षा करने का भी निवेदन किया (४.१८, ५४.–६०)। श्रीराम ने वालिन् को आस्वासन दिया कि अङ्गद सुधीब के पास भी पूर्ववन् मुखपूर्वक निवास करेंगे (४ १८, ६७)। करण ऋन्दन करती हुई सारा तथा उसके साथ आये हुवे अङ्गद की देखकर इन्हें अस्यन्त कर-द हजा और ये वियाद में दुव गये (४ १९, २०)। जब मरणासम्म वालित् ने अपनी सुवर्णमाला देते हुये इनके प्रति घातृत्रेम से युक्त वचन कहे तो ये अस्यन्त दुसी हो उठे और इनके हृदय में अपने भाता के प्रति वैरमाव समाप्त हो गया (४. २२, १७-१८)। 'इतकृत्योऽख सुधीयो बैरैऽहिमश्रति-दाध्णे । यस्य रामविमुवतेन हृतमेकेषुणा भयम् ॥ (४ २३,१४)। बाल्नि की मृत्यु सथा उनकी परनी, तारा, को शोकमन्त देसकर में बत्यन्त सिन्न हुये और अपने जीवन का अन्त कर देने के लिये श्रीराम से आजा मांगने लगे (४ २४ १–२६)। श्रीराम ने इन्हें साल्वना दी (४ २४,१)। ल्डमण ने इन्हें बाल्नि का दाह-सस्कार करने के लिये कहा (४ २४, १२-१८)। इन्होंने बालन के शव को शिविका में रखकर पूर्वों बादि से बलहन किया ( ४, २४, २६-२९) । इन्होंने शास्त्रानुकुल विधि से अपने मृत भारता का औरवं देहिक सस्वार सम्पन्न विमा (४ २४, ३०)। इन्होंने बाल्नि के लिये जलाञ्जलि दी (४ २४, ५०)। जब हन्मान ने इनके अभिषेत के लिये श्रीराम से किप्तिन्या पधारने का निवेदन किया तो पिता की माला से वनदास कर रहे श्रीराम ने किसी नगर या ग्राम में प्रवेश करने की अपनी असमर्पना थ्यक्त करते हुवे इनके राज्याभियेत की आज्ञा दी और अङ्गद की युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिये कहा (४ २६ =-१७)। श्रीराम की आज्ञा से से किटिकरणा पुरी में आये जहाँ वानरी ने इनका स्वापन किया (४ २६, १८-२०)। अन्तपुर में प्यारने पर इनके मुहूदी तथा अन्तपुर की स्त्रियों ने इनका सरकार किया और उसके परकान इनका अभिषेक किया गया (४ २६, २१-३६)। इन्होंने बाह्नद को भी युवराज के पद पर अभिषिक्त क्या जिसमें समस्य बानर इनकी प्रशसा करने रसे (४ २६, ३3-३%)। इन्होंने श्रीराम के पास जाकर अपने महामियेक का समावार दिया (४ २६, ४१)। राज्यानियेक के परकात में विकास करने रुते (४ २७, १)। श्रीराम ने कहा कि वे नुपीव की प्रमुपना और नदियों के जल की स्वच्छता चाहते हमें बाररकाल की प्रतीक्षा कर रह है (४ २०, ६३)। ल्ह्स्य ने वहा वि ये गीध ही थीराम वा मनोरम सिद्ध करेंगे (४ २८, ६६)। 'मनुदार्थ व मुपीश माद्यमर्थियवहम्', (४. २९, २)। ह्युमान् ने शहें धीराम का त्रिय कार्य करने के निये बातरों को आना

देने या अनुरोध किया (४.२९, २१)। ये सत्वगुण से सम्पन्न थे अत इन्होंने हनुमान् के कहने पर वानरों को एकत्र करने का आदेश दिया (४ २९, २५-३३)। इस प्रकार का आदेश देकर ये अपने महल में चले गये (४ ३०,१)। 'कामवृत्त च सुग्रीव नष्टा च जनकात्मजाम्', (४.३०,३)। श्रीराम ने इनसे कोई समाचार न प्राप्त होने के कारण लक्ष्मण से कहा कि वे किष्कित्धा मे जाकर विषय भोग मे लिप्त इस मूर्ख वानर सुग्रीव को उसके कर्तथ्य का स्मरण दिलायें अन्यथा वे (राम) उसका (सुग्रीय का) वध कर देगे (४ ३० ७०-८४)। लक्ष्मण ने इनपर रोप, अवट किया (४ ३१, १-४)। थीराम ने लक्ष्मण से कहा 'तुम्हे कटु बचनो का परित्याग करके सम्रीव से इतना ही कहना चाहिये कि उन्होंने सीता की खोज वे लिये जो समय नियत किया था वह व्यतीत हो गया है।' ( ४ ३१, = )। 'रोपारप्रस्फुर माणोष्ट सुग्रीय प्रति लक्ष्मण ', (४. ३१, १७)। जब एक वानर ने इन्हें लंदमण के आगमन तथा लंदमण के कोध का तमाचार दिया तो विषयासिक के कारण इन्होने उसे नहीं सुना (४ ३१, २१-२२)। 'सुग्रीवस्य प्रमादम्', (४ ३१, २८)। जब अञ्जद ने आकर इन्हें लक्ष्मण के कीय का समाचार दिया तो ये निद्रामम्न होने के कारण उसे सुन नहीं सने (४३१,३७-३८)। कुपित लक्ष्मण को देखकर अनेक वानर सिंहनाद करने छने जिससे इनकी निद्रा मङ्ग हो गई (४ ३१,४०-४१)। ''लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर ये चिन्तित हुये और अपने मित्रयों से परामर्था परने रूगे। उस समय हुनुमान् ने इन्हें समझाते हुग श्रीराम को दिये हुये बचन का स्मरण कराया (४ ३२)।" इनका भवन इन्द्रसदन के समान रमणीय, विविध पल-पुष्पो से युक्त और भली भौति सुरक्षित या (४३३,१४-१७)। ल्थमण ने इनके भवन मे प्रवेश किया (४ ३३,१८)। लक्ष्मण ने इनके अन्त पुर मे अनेक सुन्दरी स्त्रियाँ देखी (४. ३३, २२)। "लध्मण के धनुप की टकार मुनकर ये समझ गये कि लक्ष्मण आ पहुँचे हैं अत भयभीत होकर सिंहासन से उठ खडे हुये । उस समय इन्होने तारा को रुइनण को ज्ञान्त करने वे लिये मैजा (४ ३३, २८-३७)।" लक्ष्मण ने तारा से इनके कर्तव्याच्युत होन की बात कही (४ ३३,४४–४५)। इनके महल के मीतर प्रवेश करके लक्ष्मण ने इन्हें देखा (४ ३३,६२-६४)। जब ये लक्ष्मण के समीप उपस्थित हुये तो उन्होने कटु सब्दों में इनकी अस्तेना की (४.३४)। सारा ने युक्तियुक्त बचनों से इनका समर्थन करते हुये रूइमण को यान्त करने का प्रयास किया (४. ३४)। इन्होंने अपनी लघुता तथा श्रीराम की महत्ता बताते हुये ल्दमण से क्षमा मांगी (४. ६६, ४-११) ( ३८९ )

इनकी बातो से प्रसन्न होकर लक्ष्मण ने इनकी प्रश्नेसा करते हुये अपने साथ चलने के लिये कहा ( ४. ३६, १२-२० )। इन्होंने हनुमान को बानर सेना का सप्रह करने का आदेश दिया ( ४ ३७, १-१५ )। वानरों के उपस्थित होने पर ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (४. ३७, ३७)। ये ल्ह्मण सहित स्रोराम के पास आकर उनके समक्ष करवद्ध खडे हो गये (४ ३०,४−१७) । इन्होंने धीराम के प्रति अपना आभार प्रगट करते हुये सीना को पून प्राप्त कर लेने का आक्वासन दिया (४ ३८,२७-३४)। श्रीराम ने इनके प्रति कृतज्ञता श्रगट की (४ ३९, १-७)। आमन्त्रित वानर-यूयपति सभी दिशाओं से इनके पास बाने लगे (४. ३९, ५-४४)। इन्होंने पूर्वदिशा के स्थानो का वर्णन बरते हुये सीता की क्षीज के लिये वानरों को मेजा (४ ४०)। इन्होंने दक्षिण दिशा का परिचय देते हुन वहाँ प्रमुख वानरो को सीता की खोज के लिये भेजा (४.४१)। इन्होंने पश्चिम दिशा के स्थानी का परिचय देते हुये वहाँ सीताकी सोज के लिये सुपेण आदि वानरी को मेजा (४ ४२)। इस्होंने उत्तर दिशा के स्थानो का परिचय देते हुवे वहाँ सीता की लोग के लिये श्तविल आदि वातरों को भेजा (४४३)। इन्होते सीता की लोज के लिये हतुमान को विशेष रूप से उपयुक्त बताया (४ ४४, १-७)। इन्होंने समस्त बानरो को बलाकर श्रोराम के नार्य की सिद्धि के लिये उन्हें प्रेरित किया (४ ४४. १-२)। "जब श्रीराम ने इनसे पूछा कि ये समस्त भूमण्डल के स्थानों से कैसे परिचित हो गये तो इन्होंने उसका विस्तृत बृत्तान्त बताते हुये कहा कि बालिन के भय से ये समस्त मुमण्डल पर भागते फिरे और अन्तत ऋष्यम्ब पर्वत पर आकर धारण की क्योंकि यहाँ वालिन् का प्रदेश नहीं था (४.४६)।" 'सयीवश्वीग्रतासन', (४ ४९,४)। इनके कठोर स्वभाव और कठोर दण्ड से भयभीत होनेवाले अद्भद आदि जानरों ने सीता की खोजन कर सकने के कारण उपवास करके प्राण स्वाग देने का निश्वय क्या ( ४ १३, १३-२७ )। 'संग्रीको वानरेश्वर', (४ ४४, १३)। 'स्प्रीवश्चेव वाली च पुत्री धनवला-बुभी', ( ४ ५७, ६ )। 'न मेऽस्ति मुग्रीवसभीपमा गति मुनीश्यदण्डी बल-बारव बानर ', ( ४ १२, ४ )। कि वा बदरति मुप्रीबो हरयो वापि सगना ', (४. १३, २२)। 'मुबीबम्पसनेन', (४ १३, ३१)। हतुमान ने सीना की देसे बिना इन्हें भी न देखने का विचार किया ( र १३, १८ )। 'नमस्बन्ता मुपीवाय च मारुति ( ४. १३, ६० )। हनुमान् ने वहा कि सीता के बारुत ही सुविस्थात सुधीव को दुर्लम ऐश्वर्ष प्राप्त हुआ ( प. १६, ११ )। हनुमान् ने सीना को बताया कि इन्होंने उनकी कोज के लिये बानरों को विविध दिचाओं में भेजा ( ४. ११. १३ )। 'रामस्य च सला देवि मुदीवो नाम बानरः'

सुमीव ]

( ४ ३४, ३६ )। 'नित्यं स्मंरति ते राम समुग्रीव. सलक्ष्मण.', ( ४. ३४, ३७)। 'मध्ये वानरकोटीमा सुग्रीवं चामित्रीजसम्', ( प्र. ३४, ३८)। अह मुग्रीवसिवतो हनूमाझाम बातर.', ( ५. ३४, ३९ )। हनुमान् ने सीता को इनके साथ श्रीराम की मैत्री होने का प्रसङ्ख मुनाया ( ५. ३४, २४-६० )। 'सुपीवो बापि तेजस्वी', ( पू. ३८, पू४ )। 'सुप्रीबं च सहामात्यम्', ( पू. ३९, ८ )। राजा जयित मुग्रीवो राधवेणाभिपालित', (४.४३, ८)। 'वाली च सह-सुग्रीव.',(४.४६,१०)। 'अह सुग्रीवसदेशादिह प्रावस्तवान्तिके', (४.४१, २ )। 'स सीतामार्गणे व्ययः सुग्रीवः सत्यसगरः । हरीन्सवेषयामास दिशः सर्वा हरीस्वरं ॥', ( ५. ५१, १२ )। जब बानरी ने मधुबन का विष्यस करते हुये वहाँ मधुपान और उसके रक्षक दिधमुख को पराभूत किया तो दिधमुख इनके पास आये ( ५. ६२, ३१-४० )। "इन्होने दिषमुख को आव्वासन देते हुये उनके आने का कारण पूछा और उनके मुख से बानरी द्वारा मधुवन के विध्यंस का समाचार सुनकर हुनुमान आदि बानरों की सीता की खोज में सफलता का अनुमान किया। तदनन्तर इन्होने दिधमुख से हनुमान् आदि को शीझ भेजने के लिये कहा ( ५.६३ )।" दिवमूल से इनका समाचार सुनकर अङ्गद और हमुमान बादि वानरों ने इनसे मिलने के लिये प्रस्थान किया (५.६४, १-२१)। अङ्गद के निकट पहुँचते ही इन्होंने श्रीराम से कहा कि हनुमान् आदि को सीता का दर्शन प्राप्त करने में सफलता मिल गई है ( ४. ६४) २४-३२)। इन्होने पहले ही निश्चय कर लिया कि हुनुमान ही की सीता की सोज करने में सफलता मिली (४. ६४,४०) ! हनमान के कार्य से ये बस्यम्त सन्तुष्ट हुवै (६,१,१०)। इन्होने श्रीराम को उत्साह प्रदान किया (६.२)। इनकी बात सुनकर शीराम आश्वस्त हुये (६.३,१)। श्रीराम ने इन्हें बानरसेना सहित प्रस्थान करने का आदेश दिया (६.४,३-६)। श्रीराम के आदेशानुसार इन्होंने वानरों को यथीचित आज्ञा दी ( ६ ४, २२ )। ये सेना के मध्यभाग में स्थित होकर चले (६, ४, ३२)। इनसे रक्षित वानर अत्यन्न प्रसन्न थे (६.४ ७०)। इनके साथ श्रोराम आदि सेना सहित सागर-सट पर पहुँचे (६. ४, ९६-११०)। वजादंद्द ने कहा कि राम, सुप्रीव बीर लक्ष्मण के रहते हुये हनुमान की कोई गणना नहीं करनी चाहिये (६. m, १०)। राक्षसों ने रावण के समक्ष इनका वध कर देने की गर्वोक्ति की (६.९,६)। श्रोराम की शरण मे अनुचरो सहित आये हुये विभीषण को देसकर इन्होंने उनका सामना करने के लिये वानरो का सावधान होने का आदेश विया (६. १७, १-७)। इनके वचन की मुनकर समस्त वानर विमीपण आदि राप्तसों का यथ करने के लिये उदात हो गये (६.१७, ८-९)। विभीयण मे

काकाकामे ही स्थित होकर इन्हें अपना परिचय दिया (६ १७,११)। इन्होंने श्रीराम को विभीषण के आगमन की सूचना देने हुये उन पर आशका प्रगट की और उनका वध कर देने का परामर्श दिया ( ६ १७, १६-२९ )। श्रीराम ने इनका बचन सुनकर हनुमान् आदि से भी उस विषय में परामश ब्रहण किया (६. १७, ३०-३२)। 'वालिन च हत श्रवा सुग्रीव चाभिये-चितम्, (६ १७, ६६)। श्रीराम को इन्होने विभीषण को शरण न देने का परामर्श दिया (६ १८, ४-६)। इन्होते श्रीराम द्वारा विभीवण को शरण दैने की बात का अनुमोदन किया (६ १८, ३४-३९)। इन्होन विभीषण से वानरी की सेना के साथ अक्षोभ्य समुद्र को पार करने का उपाय पूछा (६ १९, २८)। 'आजनामाच सुग्रीको यत्र राम सल्हनणः', (६ १९, ३२) इन्होने समुद्र को पार करने के लिये उसकी शरण लेने के विभीषण के विचार को श्रीराम को बताया (६ १९, ३३ ३५)। 'सुग्रीव पण्डितो नित्य भवारमन्त्रविचक्षण , (६ १९, ३७)। इन्होंने विभीषण के बचन का अभि-नन्दन किया (६ १९, ३७-४०)। रावण ने शुक्त को दूत बनाकर इनके पास सदेश मेजा (६ २०,९-१३) तदनन्तर शुक्र ने इन्हें रावण का सन्देश सुनाया (६ २०, १५)। शुक्र के पूछने पर इन्होने रावण को अपना शत्रु बताते हये उसके लिये ययोचित सदेश दिया (६ २०, २२-३०)। इनके आदेश से बानरों ने शुक को पकड कर बाँध दिया (६ २०, ३३)। इन्होंने श्रीराम को हनुमानु की पीठ पर तथा लक्ष्मण को अङ्गद की पीठ पर बैठकर समुद्र पार करने के लिये कहा (६ २२, ८२)। इन्होने फल, मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला (६ २२, बद )। श्रीराम ने इनको वातर वाहिनों के पिछले भाग की रक्षा में लगे रहने का बादेश दिया (६ २४, १६)। श्रीराम ने इनसे शक को मुक्त कर देने के लिये कहा (६ २४,२३)। श्रीराम की बाज़ा में इन्होंने शक की मुक्त कर विया (६ २४, २४) । शुक्र ने रावण को इनका परिचय दिया (६ २८, २६-३२)। रावण ने इन्हें देखा (६ २९,२)। 'सुग्री वो ग्रीवया सीते भरनया प्लवगाधिप , (६ ३१, २६)। श्रीराम ने इन्हें नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करने के लिये कहा (६ ३७,६२)। जब श्रीराम सुवेल पर्वत से लड्डा का निरीक्षण कर रहे थे तो ये उस समय रावण की देखकर सहसा उसके पास पहेंच गये ( ६. ४०, ७-११ ) । इन्होंने रावण के साथ घोर मल्लयुद्ध किया और अन्त मे उसे अत्यधिक थका कर श्रीराम के पास लीट बाधे (६ ४०, १२-३०)। भीराम ने इन्हें दुःसाहत करने से रोका (६.४१, १००)। इन्होंने श्रीराम को बताया कि रावण को देखकर ये उसे क्षमा नहीं

सुप्रीव ] (३९२), [सुप्रीव कर सके (६ ४१, ८-९)। श्रीराम ने इनकी सहायता से सेना को सुप्रज्वित

करके युद्ध के लिये कुच की आज्ञा दी (६ ४१, २५)। इन्होंने उत्तर और पश्चिम के मध्यभाग में स्थित राक्षस सेना पर आक्रमण किया (६.४१, ४१-४२)। लक्ष्मण सहित ये उत्तर द्वारा को धेर कर खडे हुये (६.४२, २७)। इन्होंने प्रवस के साथ युद्ध किया (६-४३,१०)। इन्होने प्रवस का वय किया (६ ४३, २४)। बात्रुओं को पराजित, हुआ देख से अस्यन्त प्रमन्न हुवे (६ ४४, ३२)। ये भी उस स्थान पर आसे जहाँ खोराम और लक्ष्मण मृद्धित थे (६ ४६,२)। श्रीराम और लक्ष्मण के अङ्ग-उपाङ्गी की बाणी से ब्याप्त देखकर जब ये अत्यन्त भयभीन हो उठे तो विभीषण ने इन्हें सान्त्वना दी (४.४६, ३०-४४)। जब श्रीराम मूच्छित लक्ष्मण के लिये विलाप करने लगे तो ये भी शोकमण्न हो गये (६ ४९, २)। इन्होने वानरी से पूछा कि सेना के सहसा व्यथित हो जाने वा क्या कारण है (६ ५०,१) इन्होंने जाम्बवान को भागती हुई बानर सेना-को सन्त्वना देने के लिये कहा (६ ५० ११)। इन्होंने विलाप करते हुये विभीषण को सान्तवना दी (६. ५०, २०-३३)। इन्होने मुपेण को श्रोराम और लक्ष्मण को लेकुर किब्किन्धा चले जाने के लिये कहा (६ ५०, २३-२४)। रावण को युद्धस्थल में देलकर इन्होंने उसके साथ युद्ध किया परन्तु उसके बाण से आहत होकर भूमि पर गिर पडे (६ ५९,,३६-४१)। कुम्भकर्णं ने रावण को इनका वध कर देने का अभ्वासन दिया (६ ६३,३६)। तुम्भकणं ने एक विशाल पर्वत शिखर के प्रहार से इन्हें आहत कर दिया भीर उठाकर लड्डा की ओर चला (६ ६७, ६७-७२)। इन्हें कूम्भकर्ण के द्वारा बन्दी बना देखकर पहले तो हनुमान ने इन्हें मुक्त कराने का विचार किया परन्तू यह सोचकर कि किसी की सहायता से मुक्त होने पर इन्हें खेद होगा उन्होने अपना विचार त्याग दिया (६ ६७, ७३-८०)। "जा कुम्मवर्ण इन्हेलेकर लक्ष्मा चला तो गन्धयुक्त जल से अभिषिक्त राजमार्ग की शीतलता के कारण इनकी मुच्छी दूर हो गई। उस गमय र होने तीसे नली द्वारा बुम्मवर्ण के दोनों कात नींच लिये, दौतीं से उसकी नाक काट ली, और अपने पैरो के नखों से उसकी दोनों पमलियाँ भी पार बाली। इस प्रकार, जस्त कुम्भवणं इन्हें भूमि पर पटक कर विसर्व लगा। उस समय ये सहसा गेद की भीति वेगपूर्वक आकाश में उछले और थोराम ने पास का गये (६. ६०, ६३-६९)।" जब नरान्तक के परात्रम ने कारण वानरसेना परायन करने लगी तो इन्होंने अझद यो उस राक्षम का, वृष् करने के लिये भेता (६ ६९, ८१-८४०)। -इन्द्रजित ने इन्हें बाहत कर दिया (६ ७३. १७)। विभीषण ने , इन्हें - युद्धमूमि , में (बाहत समीवी '

देखा (६ ७४ १०)। 'नैंद राजनि सुपीवे नाष्ट्रदे नापि राघवे। आयं सद्धित स्तेहो यथा वागुसुने पर', (६ ७४, २०)। इन्होंने बुग्मवर्ण आदि वा वध हो जाने के पत्रवात बानरों को छह्ना पुरी में साग रुगा देने के लिये वहा (६. ७५, १-४)। इन्होने प्रमुख वातरों को अपने-अपने निकट-वर्ती द्वारी पर जाकर गुढ करने का आदेश दिया (६ ७४,४१-४३)। इन्होंने मुम्म वे साथ घोर युद्ध वरते हुथे अन्त मे उसवा वय कर दिया (६. ७६, ६४-९५)। इन्होंने राक्षण सेना का भीवण सहार करते हुये विरूपाश का वथ कर दिया (६. ९६)। इन्होंने महोदर के साथ धोर गुड विया और अन्तर उमना वय कर दिया (६. ९७)। धीराम द्वारा रावण मा वध हो जाने पर उनकी विजय से ये भस्यन्त प्रसन्न हुये (६.१०६,३३)। श्रीराम ने इन्ह हृदय से लगा लिया (६. ११२,६-७)। श्रीराम ने हनुमान को अपना, लहमण का, तथा इनका भूशल समायार सीता से निवेदन करने भी आजादी (६ ११२, २४)। सीता ने चरित्र पर सदेह गरते हुये श्रीराम ने उन्हें इनके पास भी रह सकते के लिये कहा (६. ११४, २३)। श्रीराम ने लच्चा है इन्हें सेना सहित विध्यामा लौट जाने के लिये कहा (६.१२२, १३-१४) परन्तु इतकी प्रार्थना पर इन्हें अपने साथ पुष्पक विमान पर आरू हो अयोध्या चलने की अनुपति दी (६.१२२,२१-२४)। अयोध्या शौरते समय जब श्रीराम ने सीता को किष्कियापुरी का दर्शन कराया तो सीता ने इनही परितयों आदि की भी अपने साथ अयोग्या से चलने की इण्छा से इनसे अनुरोध किया जिसे सुनकर इन्होंने तारा आदि अपनी पश्चियों को तदनगार आदेश दिया (६. १२३, २४-३६ )। भरत ने पुणक विमान पर इ हैं भी श्रीराम ने साथ विराजमान देसा (६ १२७, २९)। भरत ने इतका मालिज्ञान करते हुये इनके प्रति विशेष रूप से आयार प्रगट किया (६ १२७, ३९ ४२-४३) । इन्होंने भी मयोष्या में न्तान मादि दिया (६ १२०, १४)। 'मुपीबो हनुमाञ्चेत महेन्द्रमनुमधुनी', (६. १२०, २१)। इनकी पत्तियाँ भी नगर देखने की उत्मुक्ता में सवादियाँ पर बैटकर चली (६ १२८, २२-)। ये शहरू वय नामक विशाल हाथी पर वैडे (६ १२८, ३१) : श्रीराम इनकी मित्रना की चर्चा करते चल रहे थे (इ. १२८, ३६)। "धीराम ने अग्रोबवाटिका में पिरे हुने मुन्दर भवत को सुबीब को देने के त्यि वहा । श्रीशम की भागा में मरत ने इन्हें उठ भवत में प्रदेश कराया और इनमें बारों मगुरों ने जल मेंगाने के निये बानरों को भेजने का निवेदन किया । बाढ़ोने बार भेटर बानरों को नुवनं पात्र देहर उन नाने के निये बेजा (इ.१२व, ४१+५१)।" बीराम का श्रमिषेक देतकर दन्होंने विधितवाहरी

के लिये प्रस्पान किया (६ १२५, ८९)। जब वालिन् से युद्ध के लिये रावण उपस्थित हुआ तो बालिन् को अनुपस्थित का समाचार देते हुथे इन्होने उसे दक्षिणसमूद्र के तट पर जाकर वालिन का दर्शन करने के लिये कहा ( ७ ३४, ४-११)। रावण इनकी ही भौति सम्मानित होकर एक मास तक किष्कित्या मे वालिन् के अतिथि के रूप मे रहा (७.३४,४४)। 'सुपीव प्रियकाम्यया', (७. ३५, ११)। इनके और बालिन् के पिता का नाम ऋसरजस्या (७. ३६, ३६)। ऋक्षरजस् की मृत्युके पदमान् मित्रयो ने इन्हें वालिन् के स्पान पर युवराज बनाया ( ७. ३६, ३८ )। इनके साथ वालिन् का वचपन से ही सस्य भाव, अंटूट प्रेम, और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था (७ ३६, ३९)। 'वालिमुग्रीवयोर्वेरम्', (७. ३६, ४०)। 'मुग्रीबो भ्राम्यमाणोऽपि (७. ३६, ४१)। राजाओं द्वारा प्राप्त रस्तों को श्रीराम ने इनकी, विभीषण तथा अन्य वानरों को भी बाँट दिया (७. ३९. १३)। "श्रीराम ने इनसे कहा: 'सुबीव ! अज़द तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवनक्रमार हनुमानु मंत्री । वानरराज ! ये दोनो मेरे लिये मन्त्री का भी काम देते ये और सदा मेरे हित-साधन मे लगे रहते थे। इस्रियं, और विशेषत: तुम्हारे नाते, ये मेरी ओर से विविध आदर-सत्कार एव भेंट पाने के योग्य हैं' ( ७. ३९, १७-१८)।" धीराम ने इन्हें विभिन्न वानरों के प्रति हनेह इप्ति रखने के लिये कहा (७.४०,१-९)। इन्होंने श्रीराम से विदा ली (७. ४०, २५)। अपने अश्वमेष में सम्मिलित होने के लिये श्रीराम ने इन्हें आगन्तित करने का आदेश दिया (७. ९१,९)। साकेतधाम जाने के लिये उद्यत हुये श्रीराम के दर्शन की इच्छा से बानरी सहित ये भी अयोध्या प्रधारे ( ७. १०८, १८ ) । इन्होने भी श्रीराम के साथ ही परमधाम जाने की इच्छा प्रगट की (७. १०८, २१-२२)। श्रीराम ने इन्हें अपने साथ परमधाम चलने की स्वीकृति दी ( ७. १०८, २४, गीता प्रेस सस्करण )। इन्होंने सूर्यमण्डल मे प्रवेश किया ( ७. ११०, २२ )।

सुचन्द्र, विशालपुत्र हेमचन्द्र के पुत्र का नाम है ( १. ४७, १३ )।

सुरीहरण, एक मुनि का नाम है (१.१, ४२)। धोराम के इनके साप समाप्रस का बाल्पीकि मुनि ने मूर्वदर्शन कर किया था (१.३,१०)। घार-मह ने थीराम को इनने मिनने के निज्ये कहा (१.४,१५)। घीराम बादि इनके बाधम की ओर चले (१७,१)। इनका आश्रम घोर बन के बीच में स्थित था जहाँ गहुँचकर भीराम बादि ने इन्हें परासन चारण किये हुये ध्यानमन देशा (३.७,४)। इन्होंने श्रीराम का दोनों मुलाओं से जालिजून करते हुये जनका स्वामत किया (३.७,४०-११)। इन्होंने श्रीराम कादि को अपने आश्रम में निवास करते के निजे आसनित्त किया (३.७,१३)। श्रीराम ने इनसे बताया कि दारभङ्ग मुनि से वे इनका परिषय जान चुके हैं (३ ७ ११)। श्रीराम में पूछने पर हाहोंने अपने आध्यम का यणन करते हुये बताया कि वहाँ मृगो आदि से कोई मय नहीं है (३ ७, १६-१९)। यावा कि वहाँ मृगो आदि से कोई मय नहीं है (३ ७, १६-१९)। यावा कि वहाँ में जा सावा होने करान और सं तासहिल इनने आध्यम में निवास किया और हाहोंने जन होगों को पन आदि हो इतसे हिला है के इनि दिशा (३ ७, १३-२४)। दूसरे दिन मात काल योराम आदि ने इनसे विदा हो (३ ७, १९-९)। इसेने श्रीराम आदि वो इतसे समाते हुये उन्हें विदा होगा (३ ८, १०-१७)। श्रीराम आदि वन से अमण करने के पश्चात पून इतने आश्रम पर होट और ११, १०)। श्रीराम के दसे अमस्य पुनि के आदम का पता पहणा (३ ११, १०)। होने वीराम आदि को अमस्य पुनि के आदम का पता पताया (३ ११, १५-१४)। इनके निवंशा मुमार श्रीशम आदि असर-अश्रम को और वसे (३ १५, १७ १४ ७४)। अधोधम बाद असर-अश्रम को और वसे (३ १५, १५ १४ १४ ९४)। अधोधम बीद आपन करते समय धीराम ने पुण्यविमान के सीता को इनका आदम दिखाया (६ १२३, ४० भीता श्रेस सस्करण)।

१. सुदर्शन, ब्रह्मण के पुत्र बीर अग्निवण के पिता, एक सूर्यवशी राजा का नाम है (१ ७० ४१, २ ११० २०)।

2 सुद्र्यीन, एक सरोवर का नाम है जिसमें वादी के समान क्षेत्र रग याने कमक बिले रहते थे तथा जो राजहारों से सेवित या। देवता चारन, यहा, विशेष और अस्परायें बढ़ी प्रसन्ता के साथ यहां वल विहार करने किये जाया करती थी। सुधीय ने इसके तट पर सीता की सोज करने के जिस एक लाख बानरों के साथ विन्त की मेना या (४ ४०, ४३-४४)।

सुदामन्, जनक के एक मित्रयेख का नाम है जो जनक को बाजा से दशस्य को बुछाने के लिये गये में (१ ७० १०-१३)। इनकी बात सुनकर दशस्य जनक के पास आये (१ ७०,१४)।

 सुदामा, शाह्नीक देश के मध्यभाग में स्थित एक पर्यंत का नाम है जिसके शिक्षर पर बिच्नु के चरणींचहीं का दशन करने के परवाद केकज जाते हुने प्रसिद्ध के दूतों ने विपाता नदी की और प्रस्थान किया (२ ६८, १८-१९)।

२. सुदासा, एक नदी का नाम है जिसे केकय से खाते समय भरत ने पार किया था (२ ७१, १)।

सुदेख, राजा खेत के पिता का नाम है (७ ७८ ३)।

सुधन्ताः एक राजा का नाम है जिसने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों जोर से घेर लिया (१ ७९,१६)। इसने जनक से शिव के उत्तम धनुष और कम्मक्तयनी सीना नो समर्थित करने के लिये कहा (१. ७१, १७)। जनक के ऐसा न करने पर यह जनक के साथ युद्ध करता हुमा मारा गया (१. ७१, १८)। इसकी मृत्यु के पश्चात् जनक ने साकायय नगर के राज्य पर अपने भ्राता, कुराध्यत को अमिपिक कर दिया (१. ७१, १९)।

१. सुनाभ, प्रजापति इषाध्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विष्वा-मित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१.२८, ४)।

२. सुनाभ, पर्वत-शेष्ठ गैनाक का नाम है: 'सुनाभ पर्वतथेष्ठम्', (५, १, १३९; २७, १३)।

सुनेज, एक वानर प्रमुख का नाम है। किल्किन्यापुरी की घोमा देखते हुये लक्ष्मण ने मार्ग मे इनके भवने की भी देखी था (४. ३३, ११)।

सुन्दरी, माल्यवान् की पुत्री को मान है जो नर्मदा नामक गण्यशी की पुत्री थी (७. ४, ३१. ३२. ३४)। इसने सात पुत्रो तथा एक पुत्री की जन्म दिया (७ ४, ३६-३७)।

सुपाटल, एक वानर-प्रमुख का नाम है। किंक्निकापुरी की घोमा देखत हुये सहमण ने इनके भवन को भी देखा था (४. ३३, ११)।

 सुपार्व, सम्पाति के पिक्षप्रवस्तुत्र का नाम है जो यदासमय आहार देकर प्रतिदिन सम्पाति का भरण-पोषण करते थे। इन्होंने अपने पिता को सीता और रावण को देखने की घटना का बुत्तान्त सुनाया (४. १९, ६-२१)।

2. सुपादर्य, एक राक्षस का नाम है जिसके वय का उल्लेख हैं ( ६. -६, १४ )। अपने पुत्र, मेगलाद, के वय वा समाचार सुनकर जब रावण ने सीता वा वय कर देने का निश्चय किया तब इसने रावण को समझाकर इस कुकुत्य से निग्रत किया ( ६. ९२, ६०-६४ )। यह सुनालि का पुत्र पा ( ७.४, ४०)।

सुप्तस्त, एक राक्षस वा नाम है जो अस्त-शासो से युक्त होकर रावण की सभा में उपस्थित हुआ (६.५,१)। इसने औराम के साथ युद्ध किया (६.५,१)। इसने औराम को बाणी से आहत कर दिया (६ ४३,२६, गीता प्रेस सस्करण)। इसके थप का उत्सेख रह दिया (६ ४३,२६, गीता प्रेस सस्करण)। इसके थप का उत्सेख (६ ८९,११)। अयोध्या जाते समय धीराम ने पुण्यकवियान से सीता को वह स्थान दिखाया जहीं इसका वथ किया गया था (६.१२३,१४)। यह मास्यवान् और सुन्दरी का पुत्र था (७.१,३०)। इसके भी रावण है साथ देवसेना पर आक्रमण किया (७.२०,३०)।

सुमम-श्रीराम को समारमे सीता के शपयबहुण को देखने के लिये मी उपस्थित हुवे (७ ९६,४)। र्राटिस के स्थापक हुवे (७ ९६,४)।

" -सुवभा, प्रजापति दक्ष की एक,सुन्दरी पुत्री का नाम है, जिसने एक सी

( ३९)

पराम प्रकाशमान अस्त्र-साशों को उरपन्न किया (१ २१ १५)। "इसने सहार नामक पचास पुत्रों को जन्म दिया। इसके ये पुत्र अत्यस्त दुजय थे और उनपर आत्रमण करना किसी के लिये भी सर्वया कठिन था। ये सबके सब अत्यन्त बलिय्ट थे (१ २१,१७)।"

१. सुबाह, एक राक्षस का नाम है जो विश्वामित्र के यज म विष्क उपस्थित करता या (११९, ४-७)। यह रावण की प्रेरणा से यहों में विष्क डालवा था (१२०, १९-२०)। यह उपसुर का पुत्र या (१,००, १६-२०)। इसते अपने अनुवरों के साथ विश्वामित्र के यहनण्डप में रक्त की धाराओं की वर्षों की (१:३०,११-१२)। यह औराम को और दीया (१३०, १४)। धीराम ने इवका वस.कर दिया (१३०,१२)।

२ सुखाहु, एक बातरप्रमुख का नाम है। किल्किन्या की योभा देखते हुय रुद्दपण ने इनके प्रयन को देखा (४ ३३,११)। ये लड्डा के परकोटे पर पढ गये और अपनी सेवा का पडाव डाल दिया (६ ४२,२२)।

दे. सुबाहु, शप्रुष्त के पुत्र का नाम है जिनका मधुरा के राज्य पर अभिषेक हुआ (७ १०८, १०-११)।

सुमति, सोनदसपुत काकुल्य के पुत्र का नाम है (१ ४७,१७)। इन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया (१.४७, २०)। दुष्पत्र समाचार पूछने के पत्थात् इन्होंने विश्वामित्र के औराम और ज्यान का परिय्व नवस्त्र का निवेदन किया (१ ४८,१-६)। इनके द्वारा आहत होकर राम और कत्थात्र ने विद्याला में एक रात्रि व्यक्षीत करने के पत्थात् मिथिला के लिय प्रस्थान किया (१ ४८,९)।

सुमन्त्र, राजा द्वारण के एक श्रेंक मंत्री का नाम है जिन्हें द्वारण न, अद्वत्तेष यज का परामर्थ प्रहुत करने के लिये, अवने समस्त गुरुजनो एव पूरोहितो को खुलाने के लिये भेजा (१. ६, ४)। द्वारण के आदेश पर ये वेदिवशा के पारान मुनियों को खुला लाये (१ ६, ४)। 'इन्होन द्वारण को क्ष्ट्रमाश्र मुनि को अवशेष या चुलाने की सलाह देते हुये जनके अञ्जदेश के जाने अत्र त्वारण को अवशेष प्रहुत मुनि को अवशेष या चुलाने की सलाह देते हुये जनके अञ्जदेश के जाने और वार्यात के अञ्चरण को प्रहुत को अयोष्या लाने का प्रहुत को अयोष्या लाने का प्रहुत को अयोष्या लाने का परामर्थ दिया (१११. १-१४)। द्वारण के इत्ते वर्दिद ब्राह्मणों और ऋत्यश्र को आसामित्रत वरने का लादेश दिया (११२, ४-४)। विश्वक के आदेश पर ये हवा हो विजिन्न राजाओं को आसामित्रत वरने के लादेश पर ये हवा हो विजिन्न राजाओं को आसामित्र वरने के लिये त्वारण को आसा पर पुत पर ये हवा हो विजिन्न राजाओं को आसामित्र वर्दन के लिये हर हो हो हिन्हें वर्दारण की आसा पर पुत योजाकर लाये (११३, ३१)। ये द्वारण की आसा से श्रीराम को रपपर येटाकर लाये (११३, ३१)। ये द्वारण की असा से श्रीराम को रपपर येटाकर लाये (११३, ३१)। ये द्वारण की असा से श्रीराम को रपपर येटाकर लाये (११३, ३१)। ये द्वारण की असा से श्रीराम को रपपर येटाकर लाये (११३, ३१)। ये द्वारण की ब्राह्म से आसा पर पुत श्रीराम

को राज्याभिषेक के लिये दशरथ के सम्मूल उपस्थित किया (१.४,४-८)। "ये महर्षि विस्टि की आज्ञा से राज्याभिषेक की तैयारी का समाचार सुनाने के लिये दशरथ के पास गये। दशरथ इनकी स्तुति को सुनकर पुनः (श्रीराम के वनवास सम्बन्धी ) शोक से ग्रस्त हो गये । तदनन्तर कीकेथी से बार्तालाप करते हुवे दशरय की आज्ञा से ये श्रीराम की युलाने के लिये उनके भवन मे गये ् (२ १४,३३--६⊏;१५)।" इन्होंने श्रोराम के भवन में पहुँचकर दशस्य का सन्देश मुनाया और श्रीराम, सीता से अनुमति लेकर, लढ्मण के साथ इनके रथ पर बाह्द हो गाजे-बाजे के साथ मार्ग में स्त्री-पुरुषों की बाते सुनते हये चले ( २. १६ )। वन जाने के लिये उद्यत हो थीराम ने दशरय के भवन के समीप पहुँचकर इनके द्वारा दशरण के पास अपने आगमन का समाचार प्रेषित किया (२. ३३, ३०-३१)। इन्होंने राम की आज्ञा का पालन करते हुवे दशरय को यह समाचार दिया ( २. ३४, १-९ )। दशरथ ने अपनी अन्य रानियों को बुलाने के लिये इनसे कहा और जब इन्होंने इस आज्ञा का पालन कर दिया तब दशरथ ने इनसे धीराम आदि को बुलाने के लिये कहा, (२. ३४, १०-१४)। दशरथ की आज्ञा से ये श्रीराम आदि को उनके पास लाये (२.३४,१५)। दशरम की दशा को देखकर में भी शोक-विद्वल होकर मुच्छित हो गये ( २, ३४, ६१)। चेतना लौटने पर इन्होंने कैकेयी को उसकी कुटिलता पर बहुत अधिक थिक्कारा (२.३४)। दशस्य ने इन्हें शोराम के साथ सेना और घन नादि भी भेजने का आदेश दिया (र. ३६, १-९)। दगरय की आज्ञा शिरोधार्य करके ये श्रीराम कादि के बनगमध के लिये एक मुसोमिन रथ लाये (२.३९,१२→१३) । इन्होंने विनयपूर्वक श्रोराम आदि से वन चलने के लिये रथ पर आकड़ होने का निवेदन किया (२.४०,१०-१२)। सीना और लक्ष्मण सहित स्रोराम के रथारुक हो जाने पर इंग्होंने रव को हाँका (२.४०,१७)। वन के लिये प्रस्थान करते समय जब शोकाबुळ पुरवासी तथा राजा दशरय आदि रच के पीछ-पीछ चलने लगे तो स्रोराम ने इन्हें रच को शीघ्र आगे बढ़ाने का आदेश दिया (२. ४०, ४७)। समता के तट पर पहुँचकर रहींने घोडों को पर पर शोकर रहेशमा तथा जब आदि पीने के लिये दिया (२.४५, ३३)। रहोंने श्रीराम की जाता से घोडों को बारा इत्यादि दिया और उसके परवान रकुम आराम का शाता स पाडा का चारा स्थार क्या शार उपने पदेची, उदमल के नाव धौराम के गुणों को चर्चा करते हुवे सारी रात जानते रह २. ४६, ११ -१२ )। "धौराम हे तमसानट पर हाहें प्रात काछ दीप्र ही रच दैवार करते के लिये कहा जिससे पुरवानियों को सोना ही छोडकर दे सक लोग दूर दुनंग काब प्रदेश में चले जायें। इन्होंने धीराम

की आज्ञाका पालन किया (३ ४६,२५–२८)।" शृङ्कवेरपुर पहुँचकर जब गम ने गगासट पर निवास करने का निवचय किया सब इन्होंने भी रस के घोडो को कोल कर लागा आदि दिया (२ ४०, २७–२१)। य भी लक्ष्मण और गुहुके साथ बात बीत करते हुये सारी रात जागते रह (२ ४०,४०)। इहें बिदा करते हुये श्रीराम ने इनके द्वारा माता पिता आदि के लिये सदेश मेजे (२ ५२, १३-३७)। इन्होंने स्वय भी बन चलने का आपह किया (२, ५२, ६५-५८)। श्रोराम ने इन्हें अयोध्या लीरने के किये समक्ताया (२ ४२, ४९-६४)। श्रीराम श्रादि गगा वे उस पार पहुँच कर भी जब तक दिलाई देते रहेतब तक ये निरन्तर उन्हीं लोगो को देलते रहे (२ १२, १००)। श्रीराम ने इनका स्मरण किया (२ १३,२)। गृह से विदा लेकर ये अयोध्या लीटे और दशरण तथा कौसल्या आदि की श्रीराम का सन्देश सुनाया (२ ५७)। दशरय के आदेश पर इन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण का संदेश सुनाया (२ ५६)। इन्होंने श्रीराम के शोक से जड चेतन तथा अयोध्यापुरी की दुरवस्था का चणन किया जिसे सुनकर दशरथ विलाप करने लगे (२ ५९, १-१७)। इ होने विलाप करती हुई कौसल्या की समष्टाया (२ ६०)। इ होने अचेत होकर सूमि पर पडे दाशुष्त को उठाकर सान्त किया (२ ७७, २४)। बसिष्ठ ने इन्हें बुलाने वे लिये दूतों को मेजा (२ **द१ १३)। इन्होंने भरत की आज्ञा से श्रीराम को लौटा लाने के लिये बन** चलने की तैयारी के निमिक्त सबको भरत का संदेश सुनाया (२ ८२. २१-२४)। इन्होंने भरत से निपादराज गुह को मिलने का अवसर देने क लिये कहा, क्योंकि गुढ़ को दण्डकारण्य के मार्ग और श्रीराम आदि के आवास का पता या (२ ८३,११–१४)। श्रीराम के आश्रम पर जाने के लिये ये क्षत्रुच्न के पीछ पीछ चल रहे ये (२ ९९ ३)। श्रीराम इनके साथ दशस्य को जलाञ्जलि देने के लिये मन्दाकिनी के तट पर गये (२ १०३, २३)। थीराम के स्वागन के लिये यह हाथी पर सवार होकर नगर से बाहर निकल (६ १२७ १०)। सीना को बन मे छोड़ने के लिये ल्हनण ने इनसे रचलाने के लिये कहा (७ ४६, १–३)। ये ल्इमण की आज्ञानुसार रथ लाय (७ ४६ ४-६)। सीता और लक्ष्मण सहित रथ को लेकर ये गङ्गा तट पर पहुँचे (७ ४६, २२)। सीता को छोडकर लौटते समय इहोन न्द्रमण को सारवना ् देते हुय राम के सम्बाध में महणि दुर्वाता की मविष्यवाणी का उल्लेख किया (७. ४०)। इन्होने दुर्वासा के मुख से सुत्री हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहकर भविष्य में होनेवाली कुछ बातें भी बताई और ल्ह्मण को शात किया (७ ५१)।

सुमाग्रध, एक हास्यकार का नाम है जो श्रोराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २)।

सुमालि (सुमाली भी ), एक राक्षत का नाम है। सीता की लोन करते हुये हुनुमान् इसके भवन मे गये ( ५ ६, २१) । हुनुमान् नै इसके भवन में आगलगादी (५ ५४, ११)। यह सुनेशाका दिनीय पुत्र था (७ ५, ६)। ब्रह्मा इसे बर देने के लिये उपस्थित हुये (७ ५,१२)। इसने ब्रह्मा सं अजयता तथा चिरलीयन का वरदान मांगा जो ब्रह्मा जी ने ,इसे प्रदान किया (७,५;१४-१६)। विश्वकर्मा के परासर्ग-पर अपने आताओ सहित यह भी लङ्का मे आकर निवास करने लगा (७,४,२२-२९)। दसकी पत्नी का नाम केत्मतीया जो नर्मदा नामक गन्धर्वी की पुत्री, थी (७ ४,३६)। इसने केत्मती के गर्म से अनेक पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न किया (७ ४, ३९-४१)। भाताओं सहित इसने देवताओं और ऋषियों को अस्त करना आरम्भ किया ज़िससे वे सब लोग महादेव की शरण में गये (७ ६ १)। देवताओं ने महादेव के बताया कि ये राह्मस अपने को विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, देवराज इन्द्र, यमराज, वरुण, चन्द्रमा और सूर्यं कहते हैं ( ७ ६, ६-७ )। माल्यवान की बात सुनकर इसने अपने पराक्रम का उल्लेख करते हुये विष्णु से युद्ध करने ना परामसं दिया (७. ६, ३९-४४)। विष्णु से गुद्ध करने के लिये अपने भ्राताओं सहिन यह राजससेना के आगे-आगे चला (७ ६,४९)। विष्णु ने इसके सारिय का वध कर दिया (७ ७, २९)। सारिय-विहीन हो जाने के कारण इसके घोडे रणमूमि में इधर-उधर मागने लगे (७ ७, ३०-३१)। विष्णु से युद्ध करते हुये माल्यवान् के पराजित हो जाने पर अपने भ्राताओ सहित यह माग कर रसातल में चला गया (७ ८, २२–२३)। यह रावण से भी अधिक बलवान् था (७ ६, २४)। "कुछ काल के परचात् जब यह अपनी पुत्री के साथ एक दिन मर्स्यलीन में विचरण कर रहा था तो पुलस्तन नन्दर्न विध्यवा मो देखनर इसने अपनी पुत्री, कैकसी, मो विध्यवा के वास जाकर उनका बरण करने के लिये कहा (७.९,१-१२)। रावण आदि के वरदान प्राप्त कर छेने पर अपने भय का परित्याग करके इसने रावण के समक्ष उपस्थित होकर उसे छड्डा नगरी को धनाध्यक्ष कुबेर से माँगने का परामग्रे दिया (७ ११, १-१०)। रादण का उत्तर सुनकर यह समझ गया कि रादण क्या करना चाहता है (७ ११, ११)। यह रावण का मामा था (७. २४, २२)। इसने भी रावण के साथ देवसेना पर बाक्रमण विया (७ २७, ३२)। इसने देवसेना के साथ धोर युद्ध किया परन्तु अन्त में सावित्र ने इसका बध कर दिया (७ २७, ४०-५१)। सावित्र ने इसका वध गरने इसके दारीर नो भस्म नर दिया (७ २८,१)।

सुमित्रा, महाराज दरारय की एक रानी का नाम है जिन्हें दशरव ने प्राजापत्य पुरुष से प्राप्त स्रोर का चतुर्योग दिया (१ १६, २७)। दशरय ने कैकेयी को देने के पश्चात् अवशिष्ट खीर पुन सुमित्रा को ही अपित कर दिया (१ १६, २८)। इन्होंने गर्भ घारण किया (१ १६, ३१)। इन्होंने आव्लेषा नक्षत्र और कर्कलग्त मे लक्ष्मण और शत्रुध्न नामक दो पूत्र उत्पन्न विये (१ १८,१३-१४)। इन्होने अन्य सपत्नियो के साथ पुत्र वधुओं को सवारी से उतारवर स्वागत किया (१ ७७, ११)। ये श्रीराम के राज्या-भिषेक का प्रिय समाचार सुनकर उपस्थित हुई (२ ४, ३१-३२)। 'जातीतु मे त्व थिया युक्त सुमित्रायाश्च सन्दय', (२४,३९)। 'कौसल्या च स्मित्रा च स्यजेपमपि वा श्रियम्', (२ १२, ११)। दशस्य ने कैंकेयी की बनाया कि ये श्रोराम के अभिषेक का निवारण और उनका बनगमन देखकर निद्यित ही भयभीत होकर दशरण का विश्वास नहीं करेंगी (२ १२. ७२-९१)। 'लक्ष्मण परमकृत सुमित्रात-दवधन', (२ १९ ३०)। इन्होंने अपने पूत्र, लक्ष्मण, को श्रीराम के साथ वन जान के समय उपदेश दिया (२ ४०,४-९)। इन्होने कौसल्याको विलाप करते देखकर उन्हे विविध प्रकार से सारखना दी (२ ४४)। श्रीराम ने कैंकेयी द्वारा इन्हें कच्ट पहुँचाये जाने की आशङ्का प्रगट की (२ ५३,१५-१६)। कौसल्या और इनके निकट विलाव करते हुये दशरम का अन्त हो गया (२ ६४, ७६-७७)। पुत्रशोक से अफारत होने के कारण से इतनी मृतवत हो गई थी प्रात काल इनशी निद्रा भग्न नहीं हो पाई (२ ६५, १६)। दशरय की मृत्यु पर अन्त पुर की स्त्रियों के आर्सनाद को सुनकर सहसा इनकी निदा भक्त हुई और कौसल्या के साथ इ होने दशरम के शारीर का स्पश किया तथा 'हा नाम !' कह कर पृथिवी पर गिर पड़ी (२ ६४, २१-२२)। भरत ने वसिष्ठ के दूनों से इनका कुशल समाचार पूछा (२ ७०,९)। भरत ने कैंनेयी को बताया कि कौसल्या और सुमित्रा भी तुम्हारे कारण पुत्रशीत से पीडित हो गई (२ ७३, ८, ७४, ८) कौसल्या ने इनको भरत के आगमन का समाचार बताया (२ ७४,४-६)। 'सुमित्रानुकरा', (२ ७४,१३)। ये गंगा पार होने के लिये भरत आहि के साथ स्वस्तिक नौका पर आस्ड हुई ( २ पर, १३)। भरत ने भरदाज मूनि को इनका और इनके पुत्रों का परिचय दिया (२ ९२, २२-२३)। श्रीराम ने भरत से इनका कुदाल समाचार पूछा (२ १००, १०)। कीसहमा न मन्दाक्तिनी के तट पर इनके समक्ष दुलपूर्ण उद्वार व्यक्त किय (२ १०४. २-७)। सीता वियोग में विलाप करते हुये घराम ने लक्ष्मण को इनका यदोखित सत्तार करने की आज्ञा दो (३ ६२,१७)। स्टमण के लिय २६ बा० को०

विजाप करते हुवे धौराम ने नहा नि वे इनरे जगालन्य को सहुन मही नर सकेंगे (६. ४६, ११)। राजयव के प्रवाद श्रीराम ने वानरों से इनकों देवते की अपनी उत्कण्डा व्यक्त की (६ १२१, २०)। श्रीराम शांदि का स्वात्त करने के लिये दाराम की मभी रामिनां कीसत्या सहित इन्हें आगे करके नित्याम लाई (६ १२७, १४)। श्रीराम ने इन्हें प्रणाम किया (६ १२७, ४७)। अरोगम ने इन्हें प्रणाम किया (६ १२७, ४७)। अपने पिता के सवन मे प्रवेश करके श्रीराम ने इनके करणों मे प्रणाम किया (६ १२०, ४४)। 'रापवेण यथा माता सुमिना लक्ष्मणेंन वा। भरतेल क कैकेंग्री लीयपुत्रस्ताया विषय । भरिवयिन सदानदा पुत्रमोत्रसानियों के साथ प्रियम निवया । (६ १२८, १०८-१०९)। सानुम्र के अभियेक के समय इन्होंने अन्य रानियों ने साथ मिलकर राष्ट्रपन वा मङ्गलवार्य समय सुन्धन ने इनते विद्या ली (७ ६३, १६)। लवागापुर का वध करने के लिये जाते समय प्रमुखन ने इनते विद्या ली (७ ६४, १६)।

१. सुसुस्य, एक बानर यूपपित ना नाम है जो मृत्यु ने पुत्र थे (६. ३०, २४)।

 सुमुख्न, एक ऋषि वा नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लीटने पर उनने अभिनादन के लिये दक्षिण दिशा से महर्षि अगस्य के साथ उपस्थिन हुये (७ १ ३)।

सुमेर, एक पर्वत का नाम है जिसका स्वरूप भगवान सूर्य के घरदान से मुख्यमय हो गया था। यहाँ हुनुमान के पिना केसरी, राज्य करते थे (७ २४, १६)।

है सुयक्ष, दरारच ने एक मनी का नाम है (१, ७, ४)। दरारच ने दनका सत्तार करने अध्वेष करने का परास्त दिया (१. ६, ६)। दरारच ने इन्हें आमंदित करने ने निने करा (१ १९, ५)। ये विष्ठ में पुत्र थे और औराम ने करना को रहतें पुत्राने का महेदा दिया (२, ३१, ३७)। जब रुदमण दर्हें गुलाने के लिये उपस्थित हुने तो उस समय में अवनी यज्ञपाला में बैठ थे (२ १२, १-४)। स्वानी सध्योगामना पूर्ण करने ये रुदमण के साथ औराम ने मणन में आये (२ १२, ३)। औराम ने दनका स्थापन स्थाप (२ १९, ४)। इना पुत्रन करने ये रुदमण के साथ औराम ने मणन में आये (२ १२, ३)। शीराम ने दनका स्थापन स्थापन स्थापन हुने प्राप्त प्रकार प्रवास करने विषय आमूपण, धायुक्तव नामक हाथी, तथा अप उपहार प्रदान किये (२ १२, ४-१०)। इन्होंने यान द्वारा प्रदान स्थापन को प्रदान की पहले करने हुने प्राप्त, रुदमण और सीना के रिये महत्वस्थ आगीवाद प्रदान किये (२, २२, १४)। इन्होंने धोराम का स्थियेन कराने में विरुद्ध से शहाबता की (१ १०, ६१)।

 स्यद्य—श्रीराम की समा में सीता के भ्रष्य ग्रहण को दखने के लिये ये भी उपस्थित हुये ( ७ ९६, ४ )।

१ सुरथ, एक राजा वा नाम है जिन्होंने रावण वी आधीनता स्वीकार कर ली थीं (७ १९ ५)।

२. सुरथ, राजा बनेत के वनिष्ठ भाता और मुदेव के पुत्र का नाम है (७ ७८,४)। प्येत ने इनका अभिषेक करके सन्यास ले लिया (७ B=, ₹ ) 1

सुर्मि—कैंकेयी को धिवकारते हुये भरत ने बताया 'एक समय सुरुधि (कामधेनु) ने पृथियो पर अपने दो पुत्रो को अत्यन्त दुर्दशा की अवस्था मे देखाजिससे उसके नेत्रों से अधुटपक कर नीचे से जा रहे इन्द्र पर गिर पडें। इन्द्र ने सुरिभ से उसके वष्ट का कारण पूछा जिस पर उसने अपने दोनो पुत्रों की दशाका वर्णन किया। उसे रोती देखकर इन्द्र ने यह माना कि पुत्र से बढकर और कोई बस्तु नहीं है।" इस कथा का वर्णन करते हुये भरत ने कहा कि जब सहस्रो पुत्रो वाली सुरभि ने अपने दो पुत्रो के लिये इतना घोत किया तब एक पुत्रवाली माला कौसत्या श्रीराम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी ( २ ७४, १५-२८)।" "रावण न इसे वरुणाल्य मे देखा। कहते हैं कि इसके दूध की धारा ही से क्षीरसागर परिपूर्ण है (७ २३, २१-२२)।

सुरभी, कोबवसा मी पुत्री का नाम है, जिसने रोहिणी और यशस्त्रिनी

गन्धर्वी नामक दो वन्यायें उत्पन्न की (३ १४, २२ २७)। सुरसा, को घवशा नी पुत्री ना नाम है, जिसने नागी नी जन्म दिया (३.१४, २२ २०)। इसकी वहन का नाम कडू था (३ १४, ३१)। "हनुमान के बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिये इन्द्र सहित देवताओं ने इसे राक्षसी का रूप घारण करके उनका मार्गावरोध करने वे लिये कहा।

इसने तदनुसार हनुमान के सामने विकराल रूप प्रगट किया और हनुमान के सम्मुख खडी होकर उनका भक्षण करने के लिये कहा। अनेक अनुनय विनय करने पर भी जब इसन हन्मान् को जाने की अनुमति नहीं दी नो अन्त में हनुमान इसके विशाल मूल मे एक अड गुष्ठ के बराबर छोटा रूप बनाकर प्रवेश बर गये, और इस प्रकार इसे सन्तुष्ट करने में पश्चातृ बाहर निकल आये। राह के मूल से छुटे हुये च द्रमा की भौति अपने मुख से मुक्त हुये हुनुमान को देख कर इसने अपना बास्तविक रूप प्रकट करते हुए हुनुमानु को आसीर्वाद दिया ( प्र १. १४५-१७१)।" लक्षा से लौटने के पत्रवात हनुमान ने इसके साथ अपने साक्षात्कार का प्रसग सुनीया (५ ५८, २२-३३)।

सुराजि, एक हाम्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरजन करने के

लिये उनके साथ रहता या (७ ४३, २)।

सुराष्ट्र, दशरथ के एक मंत्री का नाम है ( १. ७, ३ )

सुचर्राद्वीय, सुमात्रा का नाम है जहाँ सुग्रीव ने सीता की स्रोज के लिये वितत को मेजा था (४ ४०, २९)।

सुवर्शसद्धा, बादित्यहृदय-स्तोत्र मे भूयं था एक नाम है (६. १०४.

सुबेल, एन पर्वेत का नाम है जिसके निकट क्षीराम की केता के स्पित होने का गुक्षवरों ने रावण को समाचार दिया (६ २९, २९) ३०, १ ३५; ११, १) । इसका तट-शान अस्पत्त रमणीय था (६ ३७, ३६)। श्रीराम ने प्रमुख बानरों के साथ इस पर्वेत पर चढ़कर रात्रि में निवास किया (६. ३८)। बानरों सहित थीराम ने इसके सिखर से लह्नापुरी का निरीक्षण किया (६ २९)।

सुस्रत, नामाग के एक पुत्र का नाम है। अब इनके ज्येष्ठ भाता थे: 'अजस्व सुवतदर्वन नामागस्य सुतानुमो', (२ ११०, ३१)।

१. सुचेस, एक बातर का नाम है जिन्हें वरण ने उत्पन्त किया (१. १७,१४)। बालिन ने मुझोब को बनाया कि इनकी पूत्री सार्ग सुक्ष्म विषयी का निर्णय करने तथा जाना प्रकार के उत्पादों के चिह्नों को समझने में सबैया निपुण थी (४. २२, १३)। किल्किन्छा पुरी की कोभा देखते हुये सहनण ने इनके भवन को भी देखा (४. ३३,११)। सुग्रीय ने इन्हें सीता की खोज के लिये दक्षिण दिशामे भेजा (४.४१,३)। हनूमानुने बतायाकि ये भी लङ्का पुरी में प्रविष्ट हो सकते थे ( ५ ३, १५ )। श्रीराम ने इन्हें वानर सेवा के पुष्ठभाग की रक्षा का भार सौंदा और ये सदनसार सेना की रक्षा करते हुये चले (६ ४,२१ ३५)। श्रीराम ने इन्हें सैन्य ब्यह के किंद्रा भाग की रक्षा करने का आदेश दिया ( ६. २४, १८ )। रावण ने इन्हें देखा ( ६. २९, ४)। ये धर्म के पुत्र ये (६ ३०, २३)। इन्होते थीराम के साथ रहकर मध्य के मोचें की रक्षा की (६.४१,४४)। इन्होंने चहसल्यक वानरों के साथ लङ्का के सभी द्वारों को अपने अधिकार में कर लिया (६. ४१,९४)। इन्होने पश्चिम द्वार पर आक्रमण किया (६. ४२, २६)। इन्होने विजुन्माली के साप द्वार युद्ध किया (६. ४३, १४)। विश्वन्माली के साथ घोर युद्ध करते हुपे इन्होने उसका बच कर दिया (६. ४३, ३६-४२)। श्रीराम ने अप्य वानरों के साथ इनके दो पुत्रों को भी इन्द्रजिन का पता लगाने के लिये भेजा (६. ४४,२)। श्रीराम और लक्ष्मण को मूच्छित देलकर ये भी शोक करने लगे (६ ४६,३)। ये मुख्छित धीराम और लक्ष्मण को पेरकर उनकी रक्षा करने लगे (६, ४७, २)। जब सधीब ने इन्हें श्रीराम और लडमण की

लेकर किष्टिन्याचले जाने के लिये आदेश दिया सो इन्होंने कुछ विशेष ओपिथियो को मेंगाकर श्रीराम और ल्ह्मण को स्वस्थ करने के लिये कहा (६,५०,२६–३२)। जब रावण के प्रहार से सुप्रीय अचेत ही गये तो इन्होंने रावण पर आत्रमण किया (६ ५९, ५२)। ये बुस्मवर्ण वे साथ युद्ध करने वे लिये युद्धक्षेत्र की ओर बढे (६. ६६, ३४)। इन्द्रजित् ने इन्हें आहत वर दिया (६ ७३, ५७)। विभीषण ने इन्हें युद्ध भूमि मैं आहत देखा (६ ७४, १०)। इन्होने कुम्भ के साय युद्ध किया (६ ७६, ६२)। इद्धजित् का वध करव लौटने के पश्चात् इन्होंने उनते आहत दारीर की चिकित्साकी (६ ९१, १९-२५)। सुपीव ने इन्हें अपने ही समान बीर सपस कर सेना की रथा का कार्य सींना (६ ९६,६-३)। रावण ने कुट होकर कहा कि यह उस रामरूपी यूश को उखाड फेंकेगा जिसकी सुपेण आदि समस्त वानर यूवपति बाला प्रशासाय है (६ ९९, ४)। मुन्छिन छहमण के लिये बिलाप करते हुम थोराम को इन्होन सान्तवना दी और हनुमान की महोदय पर्वत के दक्षिण शिखर पर उगी हुई विश्वत्यवरणी, सायण्यंवरणी. सजीवकरणी और समानी नामक प्रसिद्ध महीयधियों की लाने के लिये कहा (६ १०१, २३-३३)। 'सुपेण) ह्येवमववीत्', (६ १०१, ३६)। हनुमान द्वारा उस पर्वव शिलर के लादेने पर इन्होंने उनकी मूरि-मूरि प्रशसा नी तया तदनलार उन श्रीपधियों को उलाइ और कृट पीस कर ल्डमण की नाक में दे दिया जिससे दारीर में पेंसे बाणों के निकल जाने पर लदमण सचेत हो। गर्य (६ १०१, ४१ ४३ ४५-४६)। अयोध्या की यात्रा करते समय छोराम , ने सीताको वह स्थान भी दिखाया जहाँ मुपेण ने विद्युग्माली का वध किया था (६ १२६, ७)। भरत ने इनका आलिङ्गन क्या (६. १२७, ४०)। श्रीराम ने इनके प्रति स्नेह प्रगट किया (७ ३९ २१)। श्रोराम ने सुप्रीव को विदा करते हुये इतपर प्रेम हिंट रखने के लिये कहा (७ ४०,४)।

2. सुषेषु, एक बानर-प्रमुख का नाम है जिन्हें गीठा की क्षोत्र के लिये मुधीव ने पश्चिम दिशा में भेजा था ( Y YR, १)। रहोंने गीठा की कोज के लिये पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान क्या ( Y YR, ६)। रहोंने अपनो शक्ति का समन करते हुव यहाया कि ये एक छलान में मस्ती योजन तक जा सकते हैं ( Y दूर, २.९)।

सुसम्बद्धः, मान्याना वे वान्तिमान् पुत्र वा नाम है। इतर प्रृवसिय और प्रमेनजिन नामव दो पुत्र हुव (१ ७०, २५, २ ११०,१४)।

सूर्य-राहाने मुधीव को जाम दिया (१.१७,१०)। 'सरतमस्यानम-समुर्यो रजनी थाम्पवर्गन, (२ १३,१४)। धौराम के बनवात के समय सर्वभात ]

उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका आवाहन किया (२ २५, २३)। श्रीराम ने अगस्य के बाधम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १७)। विश्वेदेव, वसु, और सहद्गण आदि देवता सायकाल के समय मेरु पर्वत पर बाकर इनका उपस्थान करते थे ( ४. ४२, ३९-४० )। हनुमान् ने समुद्रलङ्गन के समय इनका स्मरण किया ( ५ १, = )। जब रावण से युद्ध करते हुये श्रीराम चककर अत्यन्त चिन्तित हुये हो अगस्त्य मुनि ने उनके पास आकर उन्ह आदित्य हृदय नामक अत्यन्त गोपनीय स्तोत का जप करने के लिये कहा (६ १०४, १-४)। अगस्त्य ने बताया कि समें अपनी अनन्त किरणों से स्योभित ( रश्मिमान ), नित्य उदय होने वाले ( समुद्यन ) देवताओ और असुरो द्वारा नमस्कृत, विवस्वान्, प्रभा ना विस्तार करनेवाले (भास्कर ) और भुवनेश्वर हैं (६ १०५,६)। "अगस्त्य ने बनाया कि सम्पूर्ण देवता सूर्य के ही स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणो से जगत को सता एव स्फूर्ति प्रदान करनेवाले हैं और ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओ तथा असरो सहित सम्पूर्ण लोको का पालन करते है (६ १०५, ७)।" 'एप ब्रह्मा च विक्रणस्य शिव स्कन्द प्रजापति ! महेन्द्रो धनद कालो यम सोमो हापा पति ॥ पितरो वसव साध्या अश्विनौ मक्तो मनु । वायुर्वह्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर ।। आदित्य. सविता सूर्य खग पूपा गमस्तिमान् । स्वगंसदृशो भानृहिरण्यरेता दिवाकर ॥ हरिदश्व सहस्राचि सप्तसिमंरीचि-मान्। तिमिरोत्मथन शमुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽशुमान् ॥ हिरण्यामं शिशिर-स्तपनोऽहस्करो रवि । अग्निगर्भोऽदिते पुत्र शह्य शिशिरनाशन ।। व्योग-नाथस्तमोभेदी ऋष्यज्ञ सामपारम । घनवृष्टिरपा मित्रो विन्व्यवीयीप्लवगम ॥ आतपी मण्डली मत्यु पिङ्गल सर्वतापन । कविविक्यो महातेजा रक्त सर्वभवी-द्भव ॥ नक्षत्रप्रहेरारागामधियो विश्वभावन । तेजसामिप तेजस्वी द्वादशास्य-ग्नमोऽस्तुते ॥'. (६ १०४, ८०१४)। इनकी स्तुति (६ १०४ १६–२१)। अगरस्य मूनि ने सूर्य का महत्त्व बतात हुये श्रीराम को आदित्यहृदय का तीन बार जप करने का परामर्श दिया (६ १०५, २२–२७)। मुनि का उपदेश सनकर श्रीराम ने प्रसन्न होकर गुद्धवित्त से बादित्यहृदय की धारण किया और तीत बार आवमन बरके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हये उसवा सीन बार जब विया (६ १०४, २५-२९)। उस समय देवताओं के मध्य में साडे हये भगवान मूर्य ने प्रसन्न होकर श्रीराम की ओर देखा और रावण के विनाश का समय निकट जानकर उनसे बीझता करने के लिये कहा (६ १०५, ३१)।

सूर्यभातु, कुवेर के एवं द्वारपाल का नाम है जिसने कुवेर ने भवन में प्रवेश करते समय रावण नो रोकने का प्रयास किया, परन्तु रावण ने इसका वय कर दिया (७ १४, २४--२९)। सूर्यवाम्, एक पर्वत का नाम है जिसके क्षेत्र में सीता की खोज के लिये मुत्रीव ने हतुमान् आदि वानरों को भेजा था (४.४१,३२)।

स्प्येश्वेतु, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हुनुमान ने सीता की सीत की (१. ६, २१)। हनुमान ने दमने भवन में आग लगा दी (१. ५४, १२)। यह भी अदम-दात्वों से युक्त होकर रावण की समा में उपस्पित हुआ (६ ६, १)। इक्के वय का उत्सेख (६ ६, १३)। अदोच्या लोटते समय भीराम ने पुष्पक निमान से सीना को बहु स्थान दिलाया जहीं इसका वस श्रीराम ने पुष्पक निमान से सीना को बहु स्थान दिलाया जहीं इसका वस की साथ देवसेना दर आजमय किया (५. १२, १४)। इसने भी रावण ने साथ देवसेना दर आजमय किया (७. २७, ३०)।

स्पांच, एक बानर-प्रमुख का नाम है। लक्ष्मण में कि ज्विष्य पापुरी की शोभा देखते हुये इनके भवन को भी देखा (४. ३३, १०)।

सुर्योतन, एव बानर का नाम है जिन्हें इन्द्रजित्ने आहत कर दिया (६. ७३, ४९)।

स्मर, मृगमन्दा की सन्तानों में से एक का नाम है ( ३- १४, २३ )। स्हाय, सुचन्द्रपुत्र भूजाक्त के पुत्र का नाम है ( १. ४७, १४ )।

स्त्रीम-श्रीराम ने बनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये बीमन्या ने इनका आवाहन किया (२ २५, ११, २३)। 'सोमाहिन्यो', (४,१३,६६)।

 सोमिनिट, सिम्मन और समुद्र के समय पर स्थित सी शिवारों से युक्त एक महान पर्वत का नाम है। इसक क्षेत्र में सीना की स्थान के लिय सुपीव ने गुरेण आदि बानरों को भेगा (४ ४२, ६५, गीता मेंस सहकरण)।

देखिये द्वेमिगिरि !

२. स्टोमिशिरि, उत्तरवर्गी समुद्र के मध्यमाग म स्विन एक पवन का नाम है ( ४. ४३, ४६ गीना प्रेस सम्बरण )। देखिये ४ ४३, ४९ थी । स्टोमिक्स, सहदेवपुत्र पुराध्य के पुत्र का नाम है ( १. ४७, १४ )।

स्त्रीमहा, उनिका की तुन्नी का नाम है जो पूनी मुनि की उरावना करती, भी (१. ३३, १२)। इसनो नेवा ने मन्त्रुट होगर मुनि ने इते माननिक ता ने प्राट कहरण नामक पुत्र अधन किया (१. २३, १४, १८)। इसने अपनी पुत्रवधनो का स्वीतिक अभिन-तन विचा (१. १३, २४)।

स्तीमा, एक प्रध्यस्य वा नाम है। भरदाव मुनि ने भरत का शानिस्त-मन्दार करने के लिये दमका आवाहन किया या (२, ९१, १७)।

सीदास, रपु के पुत्र, बस्यायगाद, बा ही दूपमा नाम है जो गायदग बुग्र क्यों के निम नरमशी राक्षम हो गर्ने थे ( २, ११०, २६ )।

१. स्त्रीमनस्त, प्रजापनि हत्यास्य ने पुत्र, एन मस्य ना नाम है जिसको विद्यासिय ने भीराम को समर्थित कर दिया था (१. २८, ॥)। २. सौमनस, एक पर्वत का नाम है जो उदयमिति का एक शिखर है। इसकी चौडाई एक योजन और ऊँचाई दछ योजन है। मुद्रीय ने सीता की सोज के लिये विनत को इसके क्षेत्र में मेजा (४.४० ४४)।

सीराष्ट्र, एक समृद्धिताकी देश का नाम है जिसपर दशरय का आधिकत या (२, १०,३८)। दशरय ने बैठेवी को यहाँ होनेवाल उपहार प्रदान करने के जिये कहा (२, १०, १९-४०)। सीता की क्षीज के जिये सुपीण ने सुपेय कादि वामरी को इस देश में जेशा (४, ४२,६)।

सीयीर, एक ममृद्धिशाली देश का नाम है जहाँ दशरथ का आधिस्य या (२ १०,३६)। दशरथ ने कीकेशों को यहाँ उत्पन्न होनेशाले उपहार देने के लिये कहा (२.१०,३५-४०)।

स्कन्ध, एक वानर का नाम है जो मूच्छित श्रीराम और छक्षमण को घेरकर उनकी रक्षा करने छमें (६. ४७, ३, बीताग्रेस सस्करण)।

स्थाएडलायायी, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने करभङ्ग मुनि के स्वर्गकीक बले जाने के पृथ्वात श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों से बपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३.६, ४. ५-२६)।

स्थापु, महादेव का एक नाम है (१. २२, ९)।
 स्थापु, छठनें प्रजापति का नाम है जो बहुबुत के बाद हुने थे
 १४. ६)।

स्थालुमती, एक नदी का नाम है। केकब से छोटते समय भरत न इसे पार किया था (२ ७१, १६)।

स्यूक्तात, एक राक्षत का माम है जो श्रीराम के विवद युद्ध के लिये सर के साथ आया (३. २३. २४)। दूचन के परामायी होने पर इसने श्रीराम पर आक्रमण किया परणु श्रीराम ने इसने नेत्रों को सामको से मर दिया जिससे यह श्रीदर्श पर निर पडा (३. २६. १८-२२)।

स्यन्दिका, एक नदी का नाम है जिसे श्रीराम आदि ने पार किया (२. ४९, ११)।

स्यनाम, प्रजापति इताश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा-मित्र ने श्रीराम को समित्रि किया था ( १. २८, ६ )।

स्वर्यप्रसा, मेर सार्गन की क्या का नाम है जी क्यांकित में हेमा के सबन की रहा करती थी। यह होमा की साथी थी (४.५१, १६-१७)। इसने हुनुसान सादि से उनके क्यांकित में प्रशेस करने का वरणा (४.५१, १६-१९)। इसने हुन्ते नर हुनुसान आदि से सीताहरूल तथा अपने विफल प्रवासों का वर्षन किया (४.५२,१-२)। यह सर्वन थी और इसने हनमान् सादि के वर्णन को सुनकर संतोप प्रगट किया (४ १२ १⊂-१९)। इसने समस्त बानरों को औल बन्द कराकर ऋसविल से क्षणमात्र मे बाहर निकाल दिया (४ १२,२६−२९)।

स्वस्तिक, एक नौका का नाम है जिसपर सेना सहित भरत गंग पार करने के लिये आरूड हुये (२ ८६, ११-१२)। इस बिह्न से युक्त सर्पों का

उल्लेख (४१,१९)।

स्वस्त्यात्रेय, एक महाँप का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लीटने पर उनके अभिनदन के लिये दक्षिण दिशा से महाँप अगस्य के साथ उपस्थित हुये (७ १,३)।

₹

द्वनुमान्, एक वानर का मान है जो पम्पासर पर श्रीराम से मिले थे (११५८)। इनके कहने पर राम सुप्रीत से मिले (११,५९)। य सौ योजन विस्तार वाले सार समुद्र को लीध गये (११,७२)। "इन्होने रुका म पहुँचकर अशोकवाटिका में सीता को चिन्तामन्न देखा तथा उन्हे श्रीराम का सदेश सुनाया । अक्षप्रमार आदि का वध करने के पश्चात् ये पकड गये । क्षदन तर छकाको मस्म करके लौट कर इन्होने थीराम को सीता का सदेश मुनाया (११ ७३-७५)। लका से लौटते समय भरद्वाज मूनि के आधम पर पहुँच कर श्रीराम ने इनसे भरत के पास भेजा (११,८७)। इनकी श्रीराम से भेंट तथा ऋष्यमूक पर्वत पर प्रस्थान से लेकर रावणवध तक की समस्त घटनाओं का वाल्मीकि ने पूबदर्शन कर लिया था (१ ३, २२-३८)। ये वायु देवता के औरस पुत्र ये जिनका धरीर वच्छ के समान सहेंद्र तथा गृति गरुड के समान मी (१ १७, १६)। ये सुपीव की सेना में तत्पर रहत ये (११७,३२)। सुपीय और वानरों की आश्रङ्का का इन्होंने निवारण किया तथा सुदीव की आजा से धीराम और लक्ष्मण कामेद सेने के लिय उनके पास गये (४ २ १३-२९)। इन्होने राम और लक्ष्मण से यन मे आने का कारण पूछा और अपना तथा सुधीव का परिचय दिया। श्रीराम न इनके बखनो की प्रशसा करके लक्ष्मण को इनसे वार्तालाप करने की आजा दी। लक्ष्मण ने इन्हें अपने आने का प्रयोजन बनाया जिसे सुनकर ये अत्यात प्रसन्न हये (४३)। <sup>11</sup> "लडमण ने इन्हें श्रोराम के वन में आने और सीताहरण का बुक्तात बताया तथा इस काम मे सुग्रीय के सहयोग की इच्छा प्रगट को । ये स्थमण को आस्थासन देकर श्रीराम और स्थमण को पीठ पर विटा कर ऋध्यम्क आये (४४)। इंहोने सुवीव को श्रीराम और लदमण का परिचय देने हुये उनके आगमन का समाचार सुनाया (४ ४, १-७)। हनुमान् ]

दनका वचन सुनकर सुग्रीव श्रीराम से मिले (४. ५, ८)। सुग्रीव ने श्रीराम को बताया कि हनुमान् आदि श्रेष्ठ सचिव उनमे अनुराग रखने वाले है (४ ११,७७)। श्रीराम इनके साय मतङ्गवन मे गये जहाँ सुग्रीव विद्यमान् थे (४ १२,२४)। ऋष्यमूक से किष्किन्या के मार्गमे ये भी अन्य बानर-मूपपितयों के साथ श्रीराम के पीछे चल रहे थे (४. १३,४)। वालिन् वे यथ पर शोक करती हुई तारा को इन्होने विविध प्रकार से समझाया और वालिन के अन्त्येष्टि सस्कार तथा कुमार अञ्जद का राज्याभिषेक करने का परामर्श दिया परन्तु तारा ने इनसे अपने पति के साथ ही सती होने का विचार ब्यक्त किया (४ २१) । इन्होने सुपोव के अभिषेक के लिये श्रीराम से किष्कित्यापषारतेको प्रार्थनाकी परन्तु स्रोराम ने इन्हेबसाया निवे अपने पिना की आज्ञापालन वे कारण चौदह वर्षों के पूर्ण होने तक किसी भाम अथवानगर मे प्रवश नहीं कर सकते (४ २६,१-९)। 'एवमुक्त्वा हनूमन्त राम सुग्रोवमग्रवीत्', (४ २६, ११)। इन्होते सुग्रीव को सीता की खोज वरने का परामर्श दिया (४ २९, १-२७)। इन्होंने चिन्तित हुये सुगीव की रामझाया (४. ३२, ९-२२)। किष्किन्धा पूरी की शोभा देखते हुये ल्दनण ने मार्गमे इनके भवन को भी देखा (४ ३३,१०)। सुग्रीव के आदेश पर इन्होने बानरों को आमन्त्रिन करने वे लिये सभी दिशाओं में दूत भेजे (४ ३७, १६)। इनके पिता भी कई सहस्र बानरो के साथ सुग्रीव के पास आये (४ ३९, १७-२८)। इनके साम दस अरव वानर उपस्थित हुये (४ ३९, ३६)। सुप्रीव ने सीता की स्त्रीज के लिये इन्हें दक्षिण दिसा की ओर भेजा (४. ४१, २)। सुप्रीय ने सीता की खोज के लिये इनका विशेष म्प से उल्लेख बरते हुये इनको सीता की खोज मे विशेष रूप सं समर्थ बताया (४ ४४, १-७)। इन्हे विशेष रूप से उपयुक्त मानकर श्रीराम में अपनी मुद्रिका देते हुए सीता की स्रोज में सफल होने का आशीर्वाद दिया (४ ४४, प-१७)। इन्होंने दक्षिण दिशा की ओर सीता की सोज के लिये प्रस्थान विया (४ ४४, ४)। 'दिस तु यामेव गता तु सीता सामास्थिती वायुमुती हनूपान्', (४ ४७, १४)। अङ्गद और तार वे साथ ये मुपीव वे बनाये हुये मार्ग से दिशाण दिशा के देशों की और गये (४ ४८, १)। इन्होंने अञ्चद कें साम विरुध्यविदिकी गुफाओ और पने जवलों में सीना की लोज की (४ ५०,१)। इन्होने प्यासे बानरों को एक मुका वे अन्दर जल को प्रगट करने याने विह्नों को दिलाया (४ ५०, १६-१६)। इन्होंने गुफा के अन्दर एक बढा तपश्चिनी से उसका परिषय पूछा (४ ४०, ३९-४०, ४१, १-८) । तापमी स्वयममा से पूछने पर इन्होंने उसे अपना समस्त वृत्तान्त बताया

(४ ५२, ३-१७)। तदनन्तर इन्होने उससे समात बानरों को उस गुपा से बाहर निकाल देने के लिये कहा (४ ५२, २०-२४)। इन्होंने सीता की खोज न कर सकते के कारण चिन्तित हुये बानरों को भेदनीति के द्वारा अपने पक्ष में करके अञ्जद को अपने साथ चलने के लिये समझाया (४ ५४)। 'शृत्वा हुनुमती वावय प्रश्रित धर्मसहितम्, (४ ४४,१)। 'अजुद परमा-यम्तो हनूमन्तमपात्रवीत्', ( ४. ४६, ६ )। इनके और बङ्गद के अतिरिक्त और मोई भी वानरी सेना को सुस्थिर न<sub>ह</sub>ी रख सकता था (५, ६४, १३)। जाम्बदान् ने इन्हें उत्साहित किया विशेकि यही बानरों में सर्वश्रेष्ठ थे (४. ६५, ३४)। "जाम्बवान् ने इनकी उत्पत्ति की कथा सुनाकर इन्हें समुद्र लङ्कन के लिये उत्साहित किया। उन्होने बताया कि बाल्यावस्था में ही ये बार मूर्य को कोई फ्ल समझकर उसकी प्राप्त करने के लिये आकाश में उड़ गये थे। उस समय जब इन्द्र ने इन पर बच्च का प्रहार कर दिया तो उससे पीडित होन पर इन्द्र ने ही इन्हें बरदान दिया कि ये इच्छा ने अनुसार मृत्यु प्राप्त नरेंगे। इस प्रकार जाम्बवान ने इनकी प्रशंसा करते हुये इन्हें उ साहित किया (४ ६६, १-३६) ।" जाम्बवान की प्रेरणा पाकर इन्हें अपने महानु वेग पर विश्वास हो गया और इन्होंने अपना विराट रूप प्रगट किया ( १ ६६, ३७ )। जब जाम्बवान् की बात सुनकर ये समुद्रलङ्गन के लिये प्रम्तत हुये और अपने गरीर की बढ़ाने लगे तो बानर्षे को अस्पन्त प्रसन्नता हुई। बानरो की बात सुनकर इन्होंने अपनी शक्ति और सामध्यं का परिचय दिया (४ ६७, १-३०)। जाम्बवान् वे कहने पर ये महेन्द्रपर्वत पर स्थित हो सागर-सञ्चन के लिये प्रस्तुत हुये (४, ६७, ३५-५०)। (इन्होंने समुद्र-लङ्गन क्या जहाँ मैनाव ने इनवा स्वागन क्या । सुरसा पर विजय तथा सिहिका का वध करके इन्होंने ममुद्र के उस पार पहुँचकर लङ्का की घोभा का दर्शन किया (११)।" इन्होन लङ्का-वृती में प्रवेश करने के विषय में विचार और तदनन्तर गूर्योग्त ही जाने पर अपने सरीर को बिल्ली के बरावर लघु बनाकर लड्डापुरी मे प्रदेश किया। (५२)। लङ्कानुरी का अवलोकन करने ये विस्मित हुने और उनमें प्रवेश करते समय निशासरी छन्ना ने इन्हें रोशा परन्तु इनकी मार से विञ्चल होकर उसने पुरी में प्रवेश करने की अनुमति प्रशत की (४.३)। इन्होंने स्ट्रा-पुरी एव रावण के अन्तपुर में प्रवेश किया (५ ४)। इन्होंने रावण के अन्तपुर तथा घर-घर में सीता की सोज की और उन्हें न पाकर द नित है? (४ ४)। इन्होंने रावण तथा अन्यान्य राशसों के भवनों से भी सीना की सोज की (४, ६)। इन्होंने सन्द्वापूरी के तथा रावण के सबनो की सीमा देशी और वहाँ सीना को न पाकर अत्यन्त क्यपित हो गये (१ ७,१-५

( 818 ) [ इनुमान् १६-१७)। इन्होने पुष्पक विमान का दर्शन किया ( ५. ८ ) । इन्होंने रावण

हनुमान् ]

के थे टे भवन, पुष्पक विमान, तथा रावण के रहने के सुन्दर भवन को देखकर उसके भीतर सोयी हुयी सहस्रो मुन्दरी स्त्रियो का अवलोक्त किया ( ४. ९ )। इन्होंने जन्त पुर मे सोये हुय रावण तथा गाउनिद्रा मे पडी हुई उसकी स्त्रियो को देला और मन्दोदरी को सीना समझकर प्रसन्न हुये ( ५. १० )। "मन्दोदरी में सीता के अम का निवारण हो जाने के बाद इन्होंने पून अन्त पूर और रावण की पानभूमि म सीता का पता लगाया । रावण के अन्त पूर में परस्त्री-दर्शन से इनके मन मे धर्मलीप की आशाङ्का हुई जिसका इन्होंने अपनी तर्क बृद्धि से निवारण क्या (५ ११)।" लतामण्डपो, वित्रशालाओ नथा राजि-कालिक विश्रामगृहों में भी सीता को न देखकर उनके मरण की आशङ्का से ये शिथिल हो गये और सदनन्तर उत्साह का साध्य सेकर अन्य स्थानों मे सीता की स्रोज की परन्तु कही भी पता न रूपने से पून चिन्तित हो गये ( ११) । सीता के बिनाश की आशस्ता से ये चिन्तित हवे और श्रीराम को सीता के न मिलने की सचना दने से अनुषं की सम्भावना देखकर इन्होने न लौटने का निरुचय किया तथा पून खोजने का विचार करके अशोकवाटिका में ढुँढने के विषय में तरह-तरह की बातें सोचनें लगे (४ १३)। इन्होंने अशोकवाटिका मे प्रवेश करके उसकी बीभा का दर्शन तथा एक क्षशोक बुझ पर छिपे रहकर बही से सीता का अनुसन्धान किया (५ १४)। वन की शोभा देखते हुये इन्होने एक चैत्यत्रासाद (मन्दिर ) के पास सीता की दयनीय अवस्था मे देला और पहचान कर प्रसन्न हुये (५ १५)। ये मन ही मन सीता के चील और सौन्दर्य की सराहना करते हुये उन्हें कपू मे पड़ी देख स्वय भी उनके लिये द्योकाकुल हो गये (४.१६)। भयकर राक्षसियों से थिरी हुई सीता का दर्शन करके ये प्रसन्त हुये (४, १७, २६-३२)। इन्होने अपना स्त्रियो से सेवित रावण को अशोकवाटिका में देखा ( ४ १८, २५-३२)। अशोक-बृक्ष पर छिप कर बैठे हुये इन्होने सीता को फटकारती हुई राक्षसियो की बातें सूनी ( ५ २४, १४ ) । इन्होने सीता का विन्नाप, निजटा की स्वप्नचर्ना तथा राक्षसियों की डौट डपट आदि प्रसंग ठीक-ठीक सुनने के पश्चातुभीतासे बार्तालाम करने के विषय में विचार किया (५,३०)। इन्होंने सीता को सुनाने के लिये थीराम-कथा का वर्णन किया (५ ३१)। इनको देखकर सीता अत्यन्त चिहिमत हुई (५ ३२,३-४)। सीता से उनका परिचय पछने पर सीता ने इनको अपना परिचय देते हवे अपने बनगमन और अपहरण का भी बुत्तान्त बताया ( ४, ३३ )। सीता को इनके प्रति सदेह हुआ जिसका निवारण होने पर इन्होने श्रीराम के गुणो का गान किया (५, ३४)। सीताके पूछने पर इन्होंने श्रीराम के शारीरिक विल्लों और मुणो का वर्णन तथा नर-वानर की मित्रताका प्रसङ्घ सुनाकर सीता के मन मे विश्वास उत्पन्न किया ( ४ ३५ )। "इन्होने सीना को श्रीराम की दी हुई मुद्रिका अपित की । सोता ने श्रीराम द्वारा अपना उद्घार करने के विषय म प्रश्न किया। तदनन्तर इन्होंने श्रीराम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करने उन्हें सान्त्वना दी ( १ ३६ )।" सीता ने इनसे श्रीराम को शीघ बुलाने का माग्रह किया जिस पर इन्होंने शीता स अपने साथ चलने का अनुरोध किया परन्तु सीता ने अस्वीकार कर दिया ( ५ ३७ )। सीता ने इनको पहचान के रूप में चित्रकुट पर्वत पर घटित हुये एक कीए वे प्रसग को सुनाया तथा शीराम को शीझ बुला लाने के लिये अनुरोध करते हुय अपनी चूडामणि दी (५ ३६)। चूडामणि लेकर जाते हुये इनसे सीता ने श्रीराम आदि को को बानरो का पराक्रम बताकर इन्होंने सीता को आश्वासन दिया (५ ३९)। भीता ने भीताम से कहने के लिये इन्हें पुतः सदेश दिया तथा इन्होते उन्हें आश्वा-सन देकर उत्तरदिशा की ओर प्रस्यान किया (५ ४०)। इन्होंने प्रमदावन (अशो-क्वाटिका) का विध्यस कर दिया ( ५ ४१ )। राक्षामियों के मुख से एक बानर के (इनके) द्वारा प्रमदायन के विष्वस का समाचार सुनकर रावण ने किकर नामक राक्षमो को भेजा जिनका इन्होंने सहार कर दिया (४ ४२ १३-४३)। इन्होंने चैत्यप्रासाद का विष्वस, तथा उसके रामसो का वध कर दिया (४ ४३)। रावण की आजा पाकर प्रहस्तपुत्र जम्बुमाली इनके समक्ष उपस्थित हुमा जिसके साथ मुद्र करते हुवे इन्होने उसका यथ कर दिया (४ ४४)। मन्त्री के सात पुत्रों ने फाटक पर सड़े हुये इन पर एक साम प्रहार किया परन्तु इ होने उन सबना बच कर दिया जिससे भगभीत होकर उनकी अविधिष्ठ सेना दशों दिशाओं में माग गई (४.४४)। मन्त्रियुत्रों के वयं का समाधार मुनकर रावण ने इनको पवडने के लिये विख्यादा, यूपादा, दुर्घर, प्रथस और भागवर्ण आदि पाँच सेनापतियों को भेजा जिनका इन्होंने वध कर दिया (४ ४६)। 'सेवको और बाहुनों सहित पाँच सेनापनियों के वय का समाचार सुनकर रावण ने अझकुमार को इनसे मुद्ध करने के लिय मेदा। अगतुमार के महानृपराजम प्रकट करते हुवे इनके साथ भीषण युद्ध दिया परन्तु अन्तक इनके हाथों मारा गया ( प्र ४७ ) । ' इन्होंने इन्द्रजिन् के साथ यद किया हिन्तु अन्त मे उसके दिव्यास्त्र के बन्धन में बँधकर रावण की सभा में उपस्थित हुते । (१ ४८, १-१४)। रावण के समीप उपस्थित होने पर रावण ने इनसे इनवें लच्चामें आने वा प्रयोजन पूछा (१ ४८, १८-६२)। रावण के

हनुमान् र

प्रभावशाली स्वरूप को देखकर इनके मन मे अनेक प्रकार के विचार उठे ( ४ ४९)। रावण इन्हे देखकर अत्यन्त त्रुद्ध हुआ और प्रहस्त को इनका परिचय पूछने की आज्ञा दी ( प्र ५०, १-११ )। इन्होंने अपने की श्रीराम का दून बताया ( ५ ५०, १२-१९ )। श्रीराम के प्रमाव का वर्णन करते हुवे इन्होने सीना को लौटा देने के लिये रावण को समलाया (१ ४२, १-४४)। मद्यपि इनकी वार्ते युक्तियुक्त थी तथापि राजण ने इनके वंग की आज्ञा दी (५ ५१, ४+ )। तिभीपण के समझाने पर रावण ने इनका वध करने की अपेक्षा इनकी पूंछ मे आगलगादने की आज्ञादी (५, ५३, १-५)। रावण की आज्ञाके थनुसार राक्षसो ने इनकी पुँछ में आर्गल गांदी और इन्हेनगर भर में घुमाने लगे(१ १३,६-३०)। इनकी पूँछ म आग लगा दी जाने का समाचार सुनकर सोक-सन्तम हुई सीताने अग्नि से सीतल हो जाने की प्रार्थना की (४, ५३, २४-३२)। जब इन्होंने देखा कि इनकी पूँछ में लगी अग्नि सीतल हो गई तो इन्होन सीता और श्रीराम को ही इसका कारण मानते हुव अपन समस्त बन्धन स्रोल दिये और राक्षसो का यध करके लड्डापुरी का निरीक्षण करने लग (५ ५३, ३३-४५)। इन्होंने समस्त लङ्कापुरी मे आगलगा दी और नवल विभीएण ना भवन छोड दिया (४ ५४)। समस्त लङ्का म आग लगा देने के पश्चात इन्हें सीताजी की चिल्ला हुई परन्तु उनके क्षतिरहित बच जाने वा समाचार सूनकर इन्होंने उनके दर्शन के पश्यात धीराम के पास लीटने ना निश्चय किया ( ५ ५६)। सीता ने दशन के पश्चात ये सागर र्ह्याचे रगे (५ ५६)। समुद्र को लॉपकर ये जाम्यवान् और अङ्गद आदि महदो से मिले ( ५ ५७ )। जाम्बवान के पूछने पर इन्होने अपनी लङ्काबाजा वा समस्त वृत्तान्त सुनामा ( ४ ४८ )। सीना की दुरवस्था बता कर इन्होते वानरो को लड्डा पर भातमण नरने के लिये उसे जित क्या (४. ४९)। इनके पराचम की क्यों करते हुये अज़द ने लहा की जीतकर सीता को वापस के बाने का उत्पाद्रपूर्ण विचार प्रकट किया (४ ६०,१-१२)। श्रीराम की क्षाना के दिना लड्डापर अक्रमण न करने के जाम्बदान के विवार को इन्होंने स्वीकार कर लिया ( ५ ६१, १ )। तदनन्तर इनकी प्रशासा करते हुये समस्त वानर प्रमन्न विस श्रीराम सं मिल्ने के लिये चले (५ ६१, २-४)। जब बानरो सहित ये मध्यत में मधु का पान कर रहे थे तो दक्षिमुख ने इनके दल पर आक्रमण क्या ( ४. ६२. २४-२६ ) । दक्षिमूल में मृत्य से मध्यन के विष्यस का समाचार मुनदर सुबीय ने हनुमानु आदि बानरों की सफलना का अनुमान क्या (५ ६६)। दिषमुख के द्वारा सुप्रीय का सदेश सुनकर वानरी राहित ये किरियन्था पहेंचे और सीराम की प्रणाम करते. शीता के दर्शन का

हनमान ]

ममाचार बताया ( ५ ६४ )। इन्होने श्रीराम को सीता का विश्वत समाचार सुनाया (४ ६५)। अब इन्होंने श्रीराम को सीता की चूडामणि दिया तो वे उस छाती से लगाकर रोने लगे (४ ६६,१)। श्रीराम ने इनसे सीता का सदेश पूछा ( ५ ६६, १४-१५ ) । इन्होने श्रीराम को सीता का सदेग सुनाया ( १ ६७ )। इन्होंने सीता के सन्देह और अपने द्वारा उसके निवारण का वृत्तान्त बताया ( ५ ६८ ) । इनके कार्य की सफलता के लिये इनकी प्रशसा करते हुये श्रीराम ने इन्हें अपने हृदय से लगाया (६१,१-१३)। इन्हान ल्ह्या के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और सक्रम आदि का वर्णन करके श्रीराम से सेनाको कुच करने को आ जादेने की प्रार्थनाको (६३)। इनका बचन सुनकर श्रीराम ने वहा कि देशी घही लड्डाको नष्ट कर डालेंगे (६४, १-२)। ये श्रीराम को अपने कधे पर वैठाकर चले (६४,४२)। इनक परात्रम को देखकर लज्जिन रावण ने अपने मन्त्रियों से परामर्श किया (६ ६, १)। बळादच्ट ने कहा कि सुप्रीय और लक्ष्मण हनुमान से थेट्ड हैं (६ ९ १०)। 'गति हुनुभतो लोके को विद्यात्तकंपेत वा', (६ ९, ११)। विभीपण को देखकर सुगीव ने इनसे परामर्श किया (६ १७,६)। इन्होने श्रीराम के समक्ष विभीषण को ग्रहण करने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किये (६ १७ ५०-६६)। सुग्रीय ने श्रीराम से इनके कन्धे पर बैठकर सागर पार करन का निवेदन किया (६ २२, ६२)। सारण ने बताया कि लङ्का आकर सीता का दर्शन करने की इनकी सफलता के पीछे अङ्गद की बुद्धि कार्य कर रही थी (६ २६,१९)। 'खर ने रायण की इनका परिचय देते हये कहा कि बात्यकाल में ये मूर्य को पकड़ने के लिये उछते परन्तु सूर्य तक न पहुँच कर उदयगिरि पर ही गिर पडें। उस शिला खण्ड पर गिरने के कारण इनकी 'हनू' करु कट गई जिससे ये हनमान के नाम से प्रसिद्ध हये । उसने रावण को इनक द्वारा लड़ा में आग लगा दी जाने की घटना का भी स्मरण कराया (६ २६. द-१७)। ' 'इनुमत्त च विकान्तम्', (६ २९,३)। ये वृहस्पतिपुत्र केसरी के पुत्र थे (६ ३०, २२) । ये बायु के पुत्र थे (६ ३०, २५)। रादण न श्रीराम का मायारिवत कटा मस्तक सीता को दिलावर बताया कि इनका भी राक्षती ने बध कर दिया है (६ ३१ २६)। अन्य बानर बीरों को साथ लेकर इन्होंने लच्छा के पश्चिम द्वार ना मार्ग रोक लिया (६ ४१,४०)। इन्होंने अन्वमाली के साथ युद्ध विया (६ ४३, ७, )। जस्बमाली ने इनके वश्र पर प्रहार किया परन्तु इन्होंने उसका वर्ष कर दिया (६ ४३, २१-२२)। वे भी उस स्थान पर आवे जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मूच्छित पडे थे (६ ४५ ३)। इन्होने भी श्रीराम के लिये बोक विया (६ ४६,३)। इन्द्रजिन न

इन पर दस बाणो से प्रहार किया (६ ४६, २०)। ये श्रीराम और लहमण की रक्षा करने लगे (६ ४७,२)। इन्होने घूम्राक्ष के साथ युद्ध करते हुयै उसका वध कर दिया (६ ५२, २६-३९)। अकम्पन के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ५६, ५-३९)। जब रावण युद्ध-मूमि मे भयकर पराक्रम दिला रहा था तो इन्होंने उसके साथ थप्पडो का युद्ध किया (६ ४९, ४३ – ७४)। रावण के विरुद्ध नील के पराक्रम को देखकर ये भी अस्यन्त विस्मित हुये (६ ५९, ६१)। अब रावण ने लक्ष्मण को मूच्छित कर दिया तो इन्होने रावण की छाती में मुस्टिप्रहार करके उसे मूमि पर गिरा दिया और तदनन्तर लक्ष्मण को उठा कर श्रीराम के पास ले आये (६ ४९ ११४-१२०) । इन्होने श्रीराम से अपने पीठ पर बैठकर रादण से युद्ध करने का निवदन किया जिसे स्वीकार करते हुये श्रीराम इनकी पीठ पर बैठ गये (६. ४९, १२४-१२७)। रावण ने इन्हें आहत कर दिया (६ ४९, १३५-१३६)। ये भी पर्वत शिखर लेकर छन्ना के बार पर हट गये (६ ६१-३६)। ये कुम्भकर्णसे युद्ध करने के लिये अग्रसर हुये(६ ६६, ३५)। इन्होते कुम्भकर्ण से युद्ध किया परन्तु अन्त मे आहत हो गये (६ ६७, १७-२०)। जब कूम्मकर्ण ने सुप्रीय पर शुल का प्रहार किया तो इन्होने उस शल को पकड कर तोड दिया जिससे सब लोग इनकी प्रशसा करने लगे ू (६ ६७,६३–६६)। जब सुग्रीय को पकड कर क्रम्मकर्ण लड्डा की ओर . चलातो पहले इन्होने उन्हेमुक्त कराने काविचार किया परन्तु बाद भे यह सोचकर कि किसी की सहायता से मुक्त होने को सुप्रीय अच्छा नहीं समझेंगें, इन्होने अपना निचार त्याग दिया (६ ६७, ७४-८१)। इन्होने देवान्तक और त्रिशिरा का यथ किया (६ ७०, २०-२६ ३३-४९)। इन्द्रजित ने इन्हें आहत कर दिया (६ ७३, ५७)। ये विभीपण के साम हाय मे मधाल लेकर युद्धभूमि का निरीक्षण करने लगे (६ ७४, ५-९)। इन्होने सुग्रीय आदि को युद्धस्यल मे बाहत पढ़े देखा (६ ७४, ११)। ये जाम्बनान को हुँदने लगे (६ ७४, १३)। यदस्यल मे आहत जाम्बदान में इनकी मुख्या के सम्बन्ध में पूछा और नहां कि यदि ये जीवित हो तो मृतसेना भी पुन जीवित हो जायगी (६ ७४, १८-२३)। ये भी जाम्बदान के पास पहुँच गये (६ ७४, २४. )। जाम्बवान के बादेश पर ये हिमालय से भोपधियक्त पर्वत ले आये और उन ओव्धियो की गन्ध से श्रीराम, रुदमण, तथा समस्त बानर पून स्वस्य हो गये (६ ७४, २६–६८)। ये क्रोपधियों से युक्त उस पर्वत को पुन हिमालन पर पहुँचा आये (६ ७४, ७३)। अनेक राक्षमी का बघ ही जाने के पश्चात सुग्रीय ने इनसे आगे की कार्ययोजना के सम्बन्ध में परामर्श

हित्रमान्

किया (६.७४,१) । निकुम्म के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसका वध किया (६ ७७, ११-२४)। जब इन्होंने मायामयी सीता को इन्द्रजित् के साप देखा तो पहले तो चिन्तित हुये परन्तु जब इन्द्रजित् ने उसका वध कर दिया तो अत्यन्त विपाद-प्रस्त हो गये (६ म१, म-३३)। जब इन्द्रजित की देसकर समस्त वानर पलायन करने लगे तो उन्ह प्रोत्साहित करते हुये इन्होने घोर युद्ध बारम्भ किया (६ ६२, १-६)। सीता के वध से इनका हृदय अरयन्त क्षोक-सतप्त या (६.८२,९)। यद्यपि इन्होंने इन्द्रजिन् की सेना का घोर सहार किया नवापि सीता की मृत्यु से अध्यन्त घोकग्रस्त होकर इन्होने वानरों को युद्ध से विरत कर दिया और स्वय धीराम के पास आये (६. ८२. २०-२५)। युद्धविरत वानरो ना कोलाहल सुनकर श्रीराम ने यह समझा कि हनुमान अकेले ही भीषण युद्ध कर रहे हैं, अत उन्होंने ऋसराज आदि को इनकी सहायता के लिये भेजा, परन्तु उसी समय उपस्थित होकर इन्होने श्रीराम को सींता के वध का समाचार दिया (६ ८३,१-९)। इन्होंने जब राक्षस-सेना का भीषण सहार अारम्भ किया तो इन्द्रजिन् इनका वध करने के उद्देश्य से अस्त्र शस्त्रों से युक्त होनर इनके समक्ष उपस्थित हुआ (६ ८६, २०-२९) । लक्ष्मण इनकी पीठ पर बाहद होकर इन्द्रजित से यद करने लगे (६ सम, ४) । इन्होंने ल्डमण को अपनी पीठ से उतार कर स्वय ही राक्षस-सेना का भीनण सहार किया (६ ८९, २५)। इन्द्रजित का दथ करने के पश्चात् ल्हमण इनका सहारा लेकर चलते हुये श्रीराम के पास आमें और इनके पराक्रम की सराहना की (६ ९१,३१४)। जब लडमण के मूखित हो जाने पर श्रीराम विकास करने लगे तो सुपेण के आदेश पर मे ्रिमालय से पुत अोपधियुक्त पर्वत लाग्ने और उन ओपधियों की गन्ध से लक्ष्मण स्वस्य हो गर्ने (६ १०१, ३०-४२)। श्रीराम ने रावण-वस के पम्चात् इनसे, विभोषण की बाजा लेक्र, लक्का से जाने और सीता को सदेस देने के लिये कहा (६ ११२, २१-२४)। ये सीता से बात बीन करके लीटे श्रीर स्रीराम को उनका सदेश सुनामा (६, ११३)। इन्होंने श्रीराम से सीता को दर्भन देने का निवेदन किया (६. ११४, १-४)। यं भी सुधीव तथा बानरो सहित श्रीराम के साथ लङ्का से प्रस्थित हुय (६ १०२, २३)। श्रीराम के ं आदेश पर इन्होंते नियादराज गुह तथा भरत को श्रीरामके आगमन की मुक्ता दी जिससे प्रसन्न होकर भरत ने इन्हें उपहार देते की घोषणा की (६ १२४)। इंग्होंने भरत को श्रीराम, स्टमण और सीता क वनवास से सम्बन्धित समात र हान नरत ना लारान, एवनण लार सावा क वनवान सं सन्वापन समित इसान्त सुनावा (६, १२६)। जब भरत ने कुछ दूर इनके साव चल्ने के बाद भी श्रीराम का दर्शन नहीं किया तो इनसे पूछा कि इन्होंने टीक

समाचार दिया या अथवा नहीं, परन्तु उसी धण इन्होने श्रीराम के पूष्पक विमान को दिखाकर भरत की शङ्का का निवारण किया (६. १२७, २०-२७)। 'सुग्रीवी हनुमार्श्वेद महेन्द्रसद्शज्ञती', (६. १२८, २१)। ये चारो समुद्रो, और पाँच सौ नदियों से श्रीराम के अभिषेक के लिये जरु लाये ( ६. १२६, ५२, ५७ ) । सीता ने इन्हें बुछ भेंट देने का विचार करके थीराम से आजा माँगी और उनकी स्वीकृति मिलते ही इन्हें वह हार दे दिया जो उन्हें श्रीराम ने दिया था (६ १२०, ७९-०२)। उस हार से ये अत्यन्त सुशोभित हो उठें (६, १२८, ६३)। श्रीराम ने अगस्य से बहा कि वाहिन तथा रावण हनुमान के बल की समता नहीं कर सकते थे (७, ३४, २)। 'शीय' दाध्यं बलं चेंगे प्राज्ञता नयसायनम् । विषम्बद्ध प्रभावद्य हनमृति स्वालयाः ॥'. ( ७ ३४. ३ ) । धीराम ने इनके पराक्रम का उल्लेख किया ( ७ ३४. ४-१०)। श्रीराम ने महर्षि अगस्त्य से पूछा कि वालिन और स्वीव के वैर होने पर इन्होने विलन् को भस्म क्यो नहीं कर दिया ? (७. ३५, ११)। श्रीराम ने महर्षि अगस्त्य से इनके विषय में विस्तार से बताने का निवेदन किया (७. ३४, १२-१३)। "महर्षि अगस्त्य ने बताया कि वल और पशक्रम में वे अनुलनीय हैं। इनके पिता, कैसरी, सुमेर पर्वत पर राज्य करते थे, और बही उनकी पत्नी, भञ्जना, के गर्भ से बाय देव ने इन्हें जन्म दिया । जन्म के समय इनको अञ्चकान्ति धान के अग्रभाग के समान विङ्गल वर्ण की थी। एक दिन अञ्जना की अनुपश्चिति में भूख से व्याकुल हो में बाल सुर्य की पकड़ने के लिये आकाश में उड़े। अपने इन पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखकर बायू देव भी गीतल होकर इनके पीछे चलें। इस प्रकार, पिता के बलसे उडते हुये वे सूर्य के समीप पहुँच गये। उसी दिन राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहुता भा परन्तु जब सूर्य के रय के ऊपरी भाग में इन्होंने राहु का स्पर्श किया ती वह भाग कर इन्द्र की शरण मे गया। राहु की बात सुनकर इन्द्र ने अपने वक्ष से इन पर प्रदार किया जिससे ये एक पर्वन पर गिर पड़े और इनकी बाई ठुड्डी (हुनु) टूट गई। इनके इस प्रकार आहत होते ही थायू ने अपनी गति रोक कर देवों सहित समस्त जगत् को तरन कर दिया और इन्हें लेकर एक गुफा मे चने गये (७ ३४, १४-४९)।" "इन्द्रादि देवताओ सहित बहुा। उस स्यान पर आये जहाँ वायु देवता अपने इन आहत पुत्र को गोद मे लेकर बैठे थे। उस समय बह्मा की वाय देवता पर अस्यन्त दया आई (७ ३५, ४९-६५)। बह्या ने इन्हें पून. जीवित कर दिया (७.३६,४)। ब्रह्मा ने देवताओं से इन्हें बर देते के लिये वहा जिस पर इन्द्र ने इन्हें अपने बच्च से अवस्य होने का बर देते हुये हनु टूट जाने के बारण इन्हें हनुमानुके नाम

से प्रसिद्ध होने का वर दिया (७ ३६, ५-१२)। इसी प्रकार सूर्य, वस्ण, यम, कुवेर, शङ्कर, विश्वकर्मा तथा स्वय ग्रह्मा ने भी इन्ह वर दिया (७ ३६, १३-२४)। वरो से सम्पन्न होकर ये महिष्यों के आधनों से जाकर उपद्रव करने रूपे जिससे मृतु और अङ्गिरा के वश मे उत्पन्न महवियो ने कुपित होकर इन्हें यह शाप दिया कि इन्हें उस समय तक अपने बल का पता नहीं चलेगा जब तक नोई इन्हें उसका स्मरण नहीं करा देगा (७ ३६. २८-३४) । जब बालिन और सुप्रीय में बैर हुआ तो इसी शाप के कारण में अपने बल को नहीं जान सके ( ७ ३६, ४०-४२ )। 'पराक्रमी साहमतिप्रनाप-सौदील्यमाध्यंनयानपेश्व । गाम्भीयंचातुर्यसुवीर्यंधैर्यहंतूमत कोज्यधिकोऽस्ति लोके ॥ असी पुनव्यक्तिरण ग्रहीध्यन्मूर्योन्मुख प्रष्टुमना वपीन्द्र । उद्यद्विरेरस्त-गिरि जगाम ग्रन्थ महद्धारयनप्रमेय ॥, ( ७ ३६, ४४-४५ )। 'लोकक्षयेध्वेव ययान्तकस्य हनुमत स्थास्यति क पुरस्तात् ॥', (७ ३६, ४८)। श्रीराम ने मुगीव से इनकी प्रशसा की (७ ३९, १६-१९ । श्रीराम ने मुगीव से इनपर प्रेम-इष्टि रखने के लिये कहा (७ ४०,३)। "इन्होंने श्रीराम से कहा 'आपके प्रति मेरा महान् स्तेह सदैव बना रहे। आप मे ही मेरी निश्वल मिक्त रहे। आपके अतिरिक्त और कहीं भी मेरा आन्तरिक अनुरागन हो।'(७ ४०, १५-१९)।" "श्रीराम ने इन्हें हृदय से लगाकर कहा 'किंपियेन्ड ! ऐसा ही होगा । ससार मे मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीति भी अभिट रहेगी और तुम्हारे छरीर मे प्राण भी रहेंगे। तुमने मुझ पर जो स्पकार किये हैं उनका मैं बदला नही चुका सकता। (७ ४०, २०-२४)।" श्रीरामने इन्हें एक उज्ज्वल हार दिया (७ ४०, २१)। श्रीराम ने चिरकाल तक ससार में प्रसन्नवित्त विचरण करने के लिये जीवित रहने का इन्हें आशी-र्वाद दिया। (७ १०८, ३०-३१)। इन्होंने श्रीराम से कहा कि जब तक श्रीराम की पावन क्या का प्रचार रहेगा वे पृथिवी पर ही रहेंगे (७ १०८, 37-33 11

२. ह्यमीस, दानवों के एक वर्षका नाम है जिनका विष्णु ने क्य किया या ( ४ ४२, २६ )।

१ हर, एक बातर-पूचपति का नाम है। "मयनर वर्म करतेवाले इस बातर की लम्बी पूंछ पर लाल, पीते, मूरे कीर सफेर रग के तम्बे-लम्ब बाल में जो मूर्य की किरणों के समान पनक रहें में। इसके पीछे किर-रूप में जो मूर्य की किरणों मूचपति लद्वा पर आवमण करने के लिये सलाइ से (६ २०, २-४।"

२- इ.र. एक गशस वा नाम है जो माली वा पुत्र या। यह विभीएण का

मन्त्रीहुवा(७ ४,४४) ।

हरिजटा ]

हरिजटा, एक राक्षसी का नाम है जिसकी अखि विल्ली के समान भूरी थी। इसने रावध के पराश्रम का वर्णन करते हुये सीता को उसकी भागी बन जाने के लिये समझाया (५ २३, ९-१३)।

हरिदाव-देखिये सर्य ।

हुरी, क्रोधवशा की पुत्री का नाम है जिसने हरि (सिंह) तपस्वी यानर नया गोलाह्यूलो को उत्पन्न किया (३,१४,२१-२५)।

हर्यदय. राजिप धृष्टकेतु के पुत्र का नाम है (१ ७१, ८)। इनका पुत्र मह था (१ ७१,९)।

हविष्यन्त. विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है (१ ५७,३)।

द्वश्तिनायुर, एक नगर का नाम है जिसके निकट बसिस्ट के दती ने केक्य जाते समय गङ्गा की पार किया था (२ ६८, ३१)।

हस्तिप्रमुक, एक ग्राम का नाम है। केक्य से लीटने समय भरत इससे होकर आये थे (२ ७१,१५)।

हस्तिमख, पक राक्षस का नाम है। सीता की स्रोज करते हमें हनुमान् ने इसके भवन मे प्रवेश किया ( ५ ६, २५ )। हनुमान् ने इसके भवन मे आग लगदी (५ ५४, १३)।

हहा, देव गण्यं का नाम है जिसका भरदाज मुनि में भरत का सत्कार करने के लिये आवाहन किया था (२ ९१, १६)। हार्दिक्य, एक दानव का नाम है जिसका दिव्या ने वध किया था

( 0 4, 3% ) 1

द्विभवान, एक पर्वत का नाम है जो समस्त पर्वतो का राजा और घातुओं की निधि है (१ ३५,१४)। 'इसकी पत्नी का नाम मेना था जिसके गर्भ से इसने को प्रिया, गगा और उमा, उत्पन्न की (१. ३४, १४-१६)।" "देवताओं के आग्रह पर इसने त्रिमुबन का हित करने की इच्छा से अपनी पूत्रो, गङ्गा, को देवताओं को देदिया। इसने अपनी पुत्री उमा का रुद्र के साथ विवाह किया (१ ३५, १७-२१)।" देवताओं की जमा के बाप से पीडित देखकर उमा सहित शिव इसके उत्तर भाग के एक निखर पर आकर तपस्या करने लगे (१ ३६, २६-२७)। गुगा इनकी ज्येष्ठ पूत्री थी (१ ४१, १९; ४३, ४)। अपनी पत्नी को शाप देने में पश्चात गीतम मृति इसवे शिखर पर आकर तपस्या करने लगे (१. ४८, ३४)। जच विस्टि ने विश्वामित्र की रेनाकासहार कर दियातो लिख होकर विश्वामित्र इसके पार्श्वभाग में आकर तपस्या करने लगें (१ ५५,१२)। "दुन्दुनि नामक बैरय से युद्ध करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए समूद्र ने उससे

कहा 'विशालवन में जो पर्वतो का राजा और मगवान् शकर का स्वसुर हैं, सपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और ससार मे 'हिमवान्' नाम से विख्यात है, जहां से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रगट हुए हैं, तथा जहाँ बहुत सी कन्दरायें और झरने हैं, वह गिरिराज हिमवान ही तुम्हारे साथ युद्ध करन में समर्थ है। वह तुम्हे अनुषम प्रीति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार समुद्र के कथनानुसार दुन्द्भि इसके पास आया परन्तु इसने प्रगट होकर अपने की युद्धकर्म म अक्शल बताया जिसे सुनकर भुद्ध हुये दुरदुभि ने अन्य युद्धनिपुण बीर का नाम प्रछा। सदनन्तर इसने दुन्दुमि नो वालिन् के पास जाने का परामर्श दिया (४ ११. १२—२३) । इसकी यात सुनकर दुन्दुमि सस्काल वालिन् की किष्किन्धा पुरी में जा पहुँचा (४ ११. २४)। सुग्रीव ने यहाँ निवास करने वाले वानरों को भी आमन्त्रित करने के लिये वहा (४ ३७,२)। यहाँ से एक नील की सस्या मे वानर सुधीव के पास उपस्थित हुये ( ४ ३७, २३ )। वानरो ने इस पर्वत पर स्थित उस दिशाल बृक्ष को देखा जो सकर की यज्ञशाला में स्थित था (४ ३७, २७)।

हिरएयकशिपु, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने वध किया या (७ ६, ३४, २२, २४)।

हिरएपगर्भ-देखिये सूर्य ।

हिरएयनाम-देखिये मेनाक ।

हिरण्यरेतस्—देखिये सूर्य । हुतादान के दो पुत्रों, उल्कामुख और अनङ्ग, को सीवा की स्रोत्र के लिये सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में मेजा (४ ४१,४)।

हुहू, एक देव-गन्धवं का नाम है जिनका, भरत का स्वागत करने के लिये महर्षि भरद्वाज ने आवाहन किया (२ ९१, १६)।

हेति — बह्याने अरम्म मेजल की मृष्टि करने के पश्चात् प्राणियो की मृष्टिकी। उन प्राणियों से जब उन्होंने जल की रक्षा करने के लिये कहा ती ु. उनमे से कुछ ने जल कायक्षण करने तथा अन्य ने उसकी रक्षा करने की बात कही। जिन्होन यक्षण की बात कही वे 'यक्ष', तथा जिन्होंने रक्षा की बात कही वे 'राक्षस' वहलाये । इन्ही आदि राक्षसो मे से एक का नाम हैति, और दूसरे का प्रहेति या। हेति ने काल की कुमारी मगिनी, मया, के साथ विवाह कर के उसके गर्भ से एक पुत्र, विद्युत्वेदा, को जन्म दिया। हेति ने अपने इस पुत्र का सन्ध्यापुत्री सालनटहूटा ने साथ निवाह कर दिया ( b x, १२-२0 ) 1

हेमगिरि, सिन्धुनद और समुद्र के सगम पर स्थित सौ शिवरों से युक्त

( 888 ) [ &tq#

एक महान् पर्वत का नाम है। इसके क्षेत्र में सीता की सीज के लिए सुधीव ने सुपेण बादि वानरी की भेजा या (४ ४२, १४)। देखिये स्रोमगिरि । हेमचन्द्र, विशाल के पुत्र का नाम है (१ ४७, १२)।

हेप्रस्त, एक ऋषि का नाम है जिसका रुदमण ने विस्तारपूर्वक वर्णन

क्या (३ १६, १-३६)। हैममाली, एक राक्षस का नाम है जो भीराम के विरुद्ध युद्ध के लिये

खर के साथ आया ( ३. २३, ३३ )। इसने खर के साथ धीराम पर साक्रमण किया (३ २६, २७)। श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३५)।

हेमा. एक अप्तरा का नाम है। महर्षि भरद्वाज ने भरत का आतिथ्य-सत्कार करने के लिए इसवा आवाहन विया था (२ ९१, १७)। "यह मय दानव की प्रेमित थी। देवेरवर इन्द्र ने सम का वध करके ऋक्षविल में स्थित उसके समस्त भवन आदि को हैमा को प्रदान कर दिया। तदन्तर हैमा ने अपनी सखी स्वयप्रभा को उस भवन की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया (४, ५१, १४-१७)।" "एव समय देवताओ ने इसे मय दानव को समर्पित कर दिया। मय इसके साथ सहस्र वर्षों तक रहा किन्त एक दिन यह देवों के कार्य से स्वर्गचली गई और फिर नहीं लौटी। मय ने इसके लिये एक सुवर्ण का नगर निर्मित किया जहाँ इसके चले जाने के पश्चात वह वियोग में निवास करताथा। इसने मय के दो पुत्रो तथा एक पुत्री, मन्दोदरी, को जन्म दिया 1 4 27. 4-27 24 11"

हैह्य, एक देश का नाम है जहां के राजा, असित के साथ गुनुता रखते थे (१ ७०, २७, २ ११०, १५)। 'अमार्त्या क्षित्रमाख्यात हैहयस्य नपस्य वै,' (७ ३२, २६)। 'हैहमाबिपयोधाना बेग आसीत्सुदारुण', (७ ३२, ३४)। 'हहैयाधिप ', ( ७ ३२, ४६, ३३, ६ )।

हादिनी, एक नदी का नाम है जिसे केकय से जीटते समय भरत ने पार

किया था (२ ७१, २)।

हेमचन्द्र ी

हस्वकर्ण, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में शीता की खोज करते हुये हनुमान ने प्रवेश किया (४६,२४)। हनुमान ने इसके भवन म आग लगादी (५,५४,१२)।

#### परिशिष्ट

(परिशिष्टों में दिये गये प्रत्येक नाम बात्मीकिरामायण में अनेक स्थानों पर आते हैं, परन्तु उनके सब सन्दर्भों का उल्लेख अनावस्यक समक्त कर केवल एक एक स्थान का उल्लेख किया गया है )।

# परिशिष्ट-१

### वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले पशु-पचियों के नाम

अत्यूह : २. १०३, ४३ अर्जुन: ६. ७४, १२ इन्द्रगोप १४ २८, २४ ईहामग: ६ ९९ ४२ उतक: २. ११४. २ ಹೆट: ७. ೮, ೪೨ ऋशः २ २४.१९ एक शल्य: ५ ११. १७ कर्द्ध : ३. २३. ९ कच्छप : ७. ७, ४८ वादम्य: ३ ११. ६ कारण्डव : २, १०३, ४३ कीर: ३. ७४. १२. गोता प्रेस सं० कुक्ट : ४. ११, १४ क्दज . ४. २८, १४ क्यं : ४. १७. ३७ ब्रेकल ५ ११,१७ कोयष्टिक ' ३. ७४, १२ कील्च: २. १०३ ४३ सर:७७४७ गज २ ११४, २१

गवय: २ १०३, ४२

गाय: २. ११४,९ गृध्रः ३ १४,१ गोवर्ण: २ १०३,४२

गोधाः ४१७,३७ गोमायुः ३ २३, ९ गोलाड गुल: ३ १४, २४ गीह : ३. ४७, २३, गीता ब्रेस संस्करण चक्रवाक: ३ ११,३ चेंगर: ३. १४. २३ नलमीन : ३, ७३, १४ प्रथम : ३ १४. २८ पस्कोक्लि: २, १०३,४३ प्लध: २. १०३, ४३ विद्वाल: २, ११४, २ भास : ३. १४, १८ मकर: ६. ९९ ४३ सवर : ३, ४७, ४७ महिष: २. २४, १९ मृग: २. ९४, ७ मेष . ५. ११, १७, गोता प्रेस संस्करण रुह : ३. ४७, २३, गीता ब्रेस संस्करण रोहित: ३. ७३. १४ वक्तुण्ड: ३. ७३, १४, गीना प्रेस सं० बराह : २. १०३. ४२ नाघीणसः ५११, १६

व्याघ्र २ २५, १९ विमेन ३ १४, १८ विमेन ३ १४, १८ विमेन ६ ९९, ४३ विमेन ६ ९९, ४३ विमेन ६ ११, ३६ विमेन ६ ११, १६ विमेन ६ ११, ४६ विमेन ६ ११, ४६ विमेन ६ १९, ४१ विमेन ६ १९, ४१

## परिशिष्ट-२

### याज्मीकीय रामायण में मिलनेवाले पेड़-पौधों के नाम

अगुरु २,११४,२० कुरव ६ ६०, २१, गीता प्रेस स० अग्निम्ख ३ ७३,४ कृतमाल ४.२७,१८ अञ्चोल ४१ ६० केतकी ३ १४, १७ अतिमक्तकः ४१७.१७ कोविदार २. ९६, १८ मरविन्द ३ ७५, २१ खदिर ६.१५,१८ अरिष्ट २ ९४ ९ अशोक ३ ७३,४ खर्जूर ३.१४,१६ अध्वकर्ण २ ९९ १९ गोधम ३. १६, १६ अश्वत्य ३ ७३, ३ चन्दन . २, ११४, २० असन २ ९४ व चम्पकः ३१४,१७ आम २ ९४. = चिरिवित्व : ३ ११, ७५ योवलाः २९४,९ चूर्णकः ४१, ८० इद्धदी:२१०४, व जम्ब : २ ९४.८ वत्पल: ३ ७५, २१ जलवेंन १४, २७, १८ उद्दालक ४१, ८२ तमाल : ३, १४, १६ कदम्ब २ ९४, ९ ताल : २. ९९, १९ कदली ३ ३५, १३ तिनिश २ ९४, म करङ्क ६४,७४ तिम्दक २ ९४, म करवीर ३७३,४ तिमिद ४ २७, १८ करीर ६ २२,५= तिलक २.९४,९ कणिकाः ३ ६०, २० दाडिम : ६ २२, ५ : कर्पुर ४,२८, म धन्वनः २ ९४. ९ काश्मीर २ ९४, ९ किंश्कः ३, १५, १८ नक्तमाल १३ ७३,४ कद ३ ७५. २४ कुम्द ४, ३०, ४८ शगदुःग ३ ७३, ४

नारिकेल ३ ३४, १३ निचल ३ ७४,२४ नीप ४ २७,१८ नील ३७३,४ तीलकमल ३ ७४, २० नीलाशोक ६४,८४ नीवार ३, ११, ७५ न्ययोग ३ ७३, ३ पदाक ४ १, ७९ पनस २९४, व पर्णास ३ १५,१८ गोता प्रेस से० पाटल ३ १५ १८ पारिमद्र ३ ७३,४ विष्यली १३ ११, ३९ पन्नाग ३ १४, १६ • प्रियङ्गु ७ २६ ५ त्रियाल २ ९४, म प्लक्ष ३ ७३, ३ बक्ल ४१,७८ बन्धजीव ४३०,६२ बीजक २ ९४, ९, बेर २९४.९ वेल २९४, म बेंत २ ९४, ९ महीर ३ ७५,२४ भव्य . २ ९४, व मधुक २ ९४. ९ मदार ७ २६, ४ मल्लिका ४.२.७६ माधवी ४ १,७७

| मालती ३ ७५, २४ मुक्तक ३ ७४,२४ मुच्कुद ४१,८१ यव ३ १६, १६ रक्त कुरबक ४१ पर रक्त चंदन ३७३,४ रङबक ६४, मर लकूच ३ १५,१८ लोघ २ ९४, म वञ्जूल ३ ११,७५ वट ३ ७४, २३ वरण २ ९४, ९ वाहणी २ ११४, २० वासन्ती ४ १, ७७ विमीतक ६ ४, ४६ वेणु २९४, म शमी ३१४,१⊏ शाल्मली २ ६८,१९ शिरीष ४ १, पर शिशपा ४१, ६२ सप्तपणं ३ ७५. २४ सरल ४ २७, १७ सज ४ २७, १० साल (बाल भी) २९६,११ सिद्वार ४१,७७ सीगन्धिक ३ ७४, २० स्यल बेंत ४ २७, १८ स्यादन ३ १४,१८ हिताल ४ १, प३

## परिशिष्ट-३

### वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले श्रह्म-शह्मों के नाम

अञ्जलिक'; ६. ४४, २३ अलहर : १. २८, ५ अवाङ्मुख : १. २८, ४ अशनि : १. २७, ९ अग्नेयास्त्र (शिखरास्त्र भी ): 2. 20. 20 बावरण : १. २८. ९ ऋषि : ६. ३१, २२ ऐन्द्रवक: १. २७, ५ ऐपीकास्त्र : १. २७, ६ कञ्चाल : १, २७, १२ कपाल : १. १७, १२ क्रमि: ३, २६, ३१ कामरुचि : १. २८, ९ कामरूप : १. २८, ९ कामुक: ३. २२, १९ कालचकः १, २७, ५ कालपाश : १. २७, ध किन्द्रिणी: १. २७, १२ कीश्वास्त्र : १. २७, ११ क्षर : ३. २६, ७ क्षरप्र: ६. ७६. ६ खड़ : ६. २२, १८ गदा (मोदकी ): १. २७, ७ गदा ( शिखरी ) : १. २७, ७ जस्मक : १. २८, ९

ज्योतिय: १. २४, ६ तामस : १. २७, १७ तेजधमः १.२७.१८० तोमर: इ. २२, १० त्रिशुल: १. २७, ६ वण्ड : ६. ३१. २२ टण्डचळ : १. २७. ४ दशशीर्ष : १. २८, ५ दशास : १, २५, ५ दारण: १. ४६. व दारण: १. २७, १९ दुन्द्रनाम : १. २८, ६ हरताम : १. २८, ६ दैत्यनाशक : १. २८, ६ धन : १. २८,,८ धनुष : ३. २२, १९ धर्मेपाश : १. २७, ≈ धान्य : १. २५, ८ घतिमाली : १. २८, ७ धष्ट : १. २८, ४ नन्दनं : १. २७, १३ नाराच : ३. २८, १० नारायणास्त्र : १, २७, ९ नालीकः ३ २ ८, १०

पट्टिश १ ४४ २२ पयनाम १ २८, ६ पचान १२ ६९ परवीर १ २८,८ पराष्ट्रम्ख १ २०४ परिष ३ २२ १९ परम ३ २२ १८ पाग्यत १ १६ ६ विक्य १२ स स विनाक १ २७, ९ प्रतिहारतर १ २८,४ प्रामन १ २७, १४ प्रस्वापन १ २७ १४ प्राप्त ३ २५ व ब्रह्मशिरस १ २७, ६ ब्रह्मास्त्र १ २७ ६ भगास्त्र १ २७,१९ भिदिपाल ६ ५३, म मरुल ६ ४४ २३ मकर १२८ म म थन १ ५६ १० महानाभ १२८,६ महाबाह १२५७ मादन १ २७ १४ मानवास्त्र १ २७, १६, गीता ब्रेंस सर्व शतोदर १ २०, ५ मायामय १ २७, १८ मुदगर ३ २५,१२ मुसल ६ २७, १२ मोह १२६९ मोहन १ २७ १४ मौसल १ २७, १७

रति १ २० ० रोद्र १ ४६ ६ लक्ष १२०५ बजारव १ २७, ६ वत्मदत ३ ४४ २३ धरुण १२⊏९ वपन १ २७, १४ वायध्यास्त्र १ २७ १० बाहणपाद्य १ २७ ८ विकर्णि ३ २८, १० विधूत ११८, म विनिद्ध १२०६ विपाठ १६ ७६, ६ विमल १ २८ ६ विरुच १ २८.७ विलापन १ २७, १४ विष्ण्चक १ २७ ४ वृत्तिमान् १ २८,७ शकून १२८,६ शनझी ६ ८६, २२ शतवक्त्र १ २८, ४ शत्य ६ ७६.६ शिलीम्ख ६ ७६, ६ शिशिर १ २७, १९ शीनेषु १ २७, १९ मूचिवाह १२५,७

रति : १. २८, ८

पद्भितः १. ५४ २२ प्रानाभः १. २८, ६ पन्यान : १. २८, ९ परवीर: १ २८, ६ पराष्ट्रपुख : १. २८. ४ परिघ: ३, २२, १९ परम् : ३ २२.१८ पाज्यत: १ ४६, ६ विद्यः १, २८ -८ विनाक . १. २७. ९ प्रतिहारतर: १. २८, ४ प्रधानन : १ २७, १४ प्रस्थापन : १. २७, १४ प्राप्तः ३ २४. ८ ब्रह्मशिरस . १. २७, ६ ब्रह्मास्त्र : १. २७, ६ भगास्त्र : १. २७. १९ भिन्दिपाल . ६. ५३. = मल्ल • ६, ४४, २३ मकर:१२८, ८ मन्यन : १ ५६, १० महानाम १.२८,६ महाबाहु : १. २५, ७ मादन : १, २७, १४ मानवास्य : १. २७, १६, गीता व्रस सर्व वतोदर : १ २८, ४ मायामय : १. २७, १= मृद्गर: ३ २४, १२

मुसल : १० २७, १२

मोहन : १. २७, १४ ं मोसल : १. २७, १७ 🎺

मोह: १. २८, ९

वचास्त्र : १. २७, ६ बरसदन्तः ३. ४४, २३ वरण: १. २५, ९ वर्षन : १. २७. १४ वायव्यास्त्र : १. २७, १० वारणपाशः १ २७, ८ विकणि : ३, २८, १० वियुत : १. १८, ८ विनिद्र: १. २८, ६ विपाठ : ६. ७६, ६ विमल : १. २८, ६ विरुच : १. २८. ७ विलापन : १. २७, १४ विष्ण्चकः १२७, ५ वृत्तिमानः १. २८, ७ शक्न:१ २ ६ ६ शतझो : ६ म६, २२ शतवक्त्र . १. २८, ५ शहय . ६ ७६, ६ चिलीम्स:६ ७६,६ विशिर: १. २७, १९ शीतेष : १ २७, १९ मुचिवाहु : १. २८, ७

( 829 )

सवतं १ २७, १७ सत्य १. २७, १८ सत्यवीति १ २०, ४ सत्यवान् १ २८, ४ सपैनाय १ २८, ९

सतापन : १. २७, १४

साविमाली: १ २८,७

मिहदरद्र ६ ४५, २३ सुनाम : १ २८, ४ सीमनसः १ २७, १७

हियश्चिरस् १ १. २७, ११

सीम्य : १. २७, १४ स्वनाम . १. २८, ६